# अद्वेत-प्रन्थ-कोषः Advaita Grantha Kosa

Edited by
P. N. Pattabhiran Sastri

आ ..

# अद्वेत ग्रन्थ कोश:

्तः ज्योषरास्य औ उपनिषद्भद्रान्द्रमध्योयपाना

·श्रा इष्टमिडीन्द्रसरम्बतीम्बामिनां

िरायेष्यस्यतमन शिर्यण सङ्गीलत

# ADVAITA GRANTHA KOŚA

Prepared by

A DISCIPLE OF SRI IȘTA SIDDHINDRA SARASWATI SWAMI OF THE UPANIȘAD BRAHMENDRA MUTT.

KANCHEEPURAM.

Published by

DEVA VANI PARISAD

1. DESIDENCY PARK ROAD.

GALCUTTA

Printed by
GYANENDRA SHARMA
Janabam Printers & Publishers Private Ltd.
173, Upper Chitpur Road, Calcutta-8



सन्ताप रोदमानान् शिशुनिभमनुजान् सान्त्वयन् मातृत्वयम् मार्गश्रष्टान् विमोहेः पतत इह नगनुद्धरंस्तातवच । आतन्वन् मित्रतुल्यं बहुहितवचनः मोदमीशेन तुल्यम् रक्षन् नम्रांश्र वश्यः शिशुरिव भजतां जीयतां सद्गुरुनः॥ श्रीमद्वागवते पञ्चमस्त्रत्वे पश्चमाध्याये ऋपभदेवे . . स्वपुत्रान प्रति "गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात्। देवे न तत् स्यात न पतिश्च स स्यात् न मोचयेद्यः समुपेत- मृत्युम ॥ " इयुपदिष्टम् ॥

मां तु मृत्युमृत्वे पतित ततो मोचियता, "जन्मानेक-शतैः सदाऽऽदरमुजा भक्त्या समागधितः भक्तेविदेक-छक्षणेन विधिना सन्तुष्ट ईशः स्वयम्। साक्षाछीगुरुम्यप-मेत्य कृपया द्रमोचरः सन् प्रमुः, तत्वं साधु विवोध्य तास्यांत तान् संसारदुःलाणियात् ए इति भगवत्पाद-मृक्तिप्रकारेण भम संसारमागरतरणार्थं संत्यासनीकामपि कल्पयित्वा तत्वमुपदिश्य रक्षितवते ।

अर्द्वतानन्दपूर्णाय अदेतानन्दमूर्तये । अदैतम्रन्थ-कोशोऽयं आनन्देन समर्प्यते ॥

### **PREFACE**

About the year 1946 His Holiness Sri Sankaracharya of the Sri Kanchi Kamakoti Pitha expressed a desire that a comprehensive list of all available Advaitic manuscripts and books should be compiled and published. In deference to His Holiness' wishes which, to us, are mandates, this catalogue has been prepared. In bringing this out, assistance has been freely requisitioned from practically all the manuscript libraries in India and abroad. As far as possible, all books available at these sources have been included in this catalogue.

The literature on Advaita Vedanta can be generally grouped under the following heads:—

- ा. The three Prasthanas (प्रस्ताना) viz. the ten major Upanishads (उपनिषद:), the Bhagavad Gita (भगवद्गीता) and the Brahma Sutras (ब्रह्मसूत्राणि) with their commentaries and their subscholiasts.
- H Prakaranas (प्रकरणा:) or Manuals which are in the nature of independent treatises.
- III. Vadagranthas ( वादग्रन्था: ) which are mainly polemical (dialectic) in character.
- . IV. Criticisms of other schools of thought viz. the Nyaya (न्याय), Samkhya (सांख्य), the Visistadwaita (विशिष्ठाद्वैत), the Dwaita (द्वैत) and others.
  - V. Brochures on select topics and
- VI. Stotras (Psalms) embodying the truths of the Advaitic philosophy.

Cataloguing of the available literature has been attempted in this compilation on these broad divisions, as far as possible.

The Upanisad Bhasyas (उपनिषद् भाष्य) of Sri Sankaracharya, with their sub-commentaries and other works germane thereto are listed out first. The same mode of classification is followed in respect of the Bhagavad Gita and the Brahma Sutras and the other works.

Each entry in the catalogue is divided into six headings i.e.

- i. Name of the work in Samskrit and in English.
- ii. Name of the author in Samskrit and in English.
- iii. Script in which the work is available.

(In the case of works whose scripts differ in different libraries, only **one** script is mentioned.)

- iv. Information as to whether the rk is available in print in manuscript.
- v. The place where the work is available. In a few cases, we come across a printed book whose availability at present is not known. In such cases, as far as possible, the libraries where the **manuscript** of such books are available are mentioned, and

#### vi. Remarks.

A comprehensive introduction deals with Advaitic ideas forming the basic concepts, of the Vedas, the Darsanas, the Itihasas, the Puranas and the Sastras. Ample information with regard to prominent authors of Advaitic works and of their contributions to Advaita is also furnished.

In the preparation of this catalogue, the compiler derived much help from the following sources:

- 1. A list of Advaitic works prepared by the Late Sri T. R. Chintamani of the Madras University, arranged Alphabetically,
- 2. A list of Advaitic authors similarly prepared by Sri Subrahmanya Sastri of the Tirupati Oriental Institute.
- 3. Advaitakharamala (म्रद्वेताक्षरमाला) being the Kumbakonam Advaita Sabha's Golden Jubilee number, published by the Kamakoti Kosasthanam, Madras-4.
- 4. The Siddhanta Bindu (सिद्धान्तिबन्दु), published in the Gack-wad Orintal Series, Baroda.

These sources have been copiously drawn upon in bringing out this catalogue and in writing the introduction.

The thanks of the compiler are due to Dr. V. Raghavan, professor of the Madras University, Sri P. Sankaranarayana, Professor of Philosophy, Vivekananda College, Madras and Sri S. Laksminarasimha Sastri, Lecturer, Pachaiappa's College, Kancheepuram, who have helped him with many concrete suggestions, translations of Sanskrit portions and by revising the manuscripts of the introduction.

To Sri Ramakrisna Sastri, the Asthana Vidwan of the Sri Kanchi Mutt, who wrote out all the Samskrit portions in the introduction, the compiler's thanks are also due.

Sri G. Swaminatha Iyer, Finance Department, New Delhi, who is ever devoted to the study of Acharya's Prastana Traya Bhashya has undertaken the publication of this work through the Devavani Parishad, Calcutta. To him and to the Parishad which has

largely aided the publication, the compiler offers his thanks. As this attempt at codifying Advaitic literature is in the nature of a pioneer attempt, there must necessarily be many shortcomings which, the compiler hopes would be condoned and corrected as to render the catalogue free from blemishes.

Above all, to His Holiness Sri Sankaracharya of the Sri Kamakoti Pitha, but for whose Grace, inspiration and constant guidance this humble effort could never have seen the light of day, the compiler offers his most humble homage. His Holiness' blessings have been the one motivating force in the compilation of this catalogue and His grace has indeed made the task pleasant and easy, a task which would otherwise have been Herculean.

This publication is, therefore, humbly offered at the Lotus Feet of His Holiness.

# अद्वैत-ग्रन्थ-कोष

#### प्राक्कथन

भारतीय संस्कृति का एक प्रक्षुण्ण प्रवाह हमें प्रनादि काल से प्रनवरत रूप से चला प्राता हुमा दिखाई देता है। संस्कृति के वे शाश्वत तत्व जो उसकी स्थायिता में भ्रौर महत्ता में स्तम्भ का काम करते हैं--इस संस्कृति में कूट-कूट कर भरे हुए हैं। जीवन के प्रत्येक ग्रंश पर इस संस्कृति की ग्रमिट छाप है ग्रीर इसी संस्कृति में वे तत्त्व निहित हैं--जिनके कारण यह विश्व-संस्कृति बन सकती है। पाज सारे संसार में भारतीय संस्कृति की महत्ता का जो डिण्डिम घोष हम सुन रहे हैं, वह इसके विकास का एक मूर्त प्रमाण है। यही कारण है कि भ्राज के बड़े-बड़े विचारक इस संस्कृति के सामने भ्रपना शिर झुकाते हैं। महान् वैभवों के चाकचक्य एवं ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा से संपन्न, ग्रपने को परमात्मा की तरह सर्वशक्तिमान सिद्ध करनेवाला, विज्ञान का परमभक्त पाश्चात्य मानव समदाय ग्राज इन सम्पूर्ण शक्तियों के पीछे भी निराश हो कर जिस दीपक का संबल देखता है, वह दीपक भारतीय संस्कृति ही है। शांति, सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य, शभ, भ्रपरिग्रह, जीवन की नश्वरता, विश्व-बन्धत्व की भावना , वैभव की भ्रसारता ये ऐसे कुछ मूल तत्त्व हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को मानव जीवन में मूर्त रूप में श्रवतरित किया है। भ्राज जिस विश्वबन्ध्त्व की कल्पना की जाती है, इस संस्कृति के उपासकों ने अनादि काल से (उदारचरितानां तु वस्धैव कुट्म्वकम्) की भावना का प्रचार कर साघारण से साधारण जनता तक इस भावना को पहुँचा दिया था। इसी संस्कृति का सब से बड़ा ग्रवलम्ब है--जिसके कारण भारतवर्ष ग्रनादि काल से गौरवान्वित रहा है ग्रीर ग्राज भी उसके द्वारा प्रदर्शित पथ संसार के लिए प्रनुकरणीय हो रहे हैं।

इस संस्कृति के पीछे सब से बड़ा श्रवलम्ब ब्रह्मविद्या का है। ब्रह्मविद्या श्रद्धैत के नाम ते एक चरम शास्त्र सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। श्रनादि काल से ले कर भगवान् शंकराचार्य तक भिन्न-भिन्न विचारकों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो मन्थन किया, उसी से समुद्भूत नवनीत श्रद्धैत है। भारतीय संस्कृति पर इस श्रद्धैत की श्रमिट छाप, है। यदि हम संस्कृति की पृष्ठभूमि में से श्रद्धैत को निकाल दें, तो मेरी यह दृढ़ धारणा है कि भारतीय संस्कृति सर्वथा छिन्न-भिन्न हो जायेगी। श्रद्धैत का हिन्दी में सरल से सरल श्रथं दो का नहीं होना है। इस श्राशय को वेदों से ले कर श्राधृनिक काल के लेखकों तक ने भिन्न-भिन्न शब्दों में श्रादरपूर्ण स्थान दिया है। ब्रह्मविद्या के उपासकों को इस देश ने महान् प्रतिष्ठा दी है। जीवन की श्रसारता कीर संसार के प्रत्येक पदार्थ

से निर्निप्त होने की वृत्ति का यदि कहीं से उदय हुमा है, तो इसी मत से हुमा है। वेद (एकमेवा दितीय बहा) ऐसे-ऐसे मनेक वाक्यों द्वारा इस मद्वैत की भ्रोर न केवल संकेत देते हैं, प्राप्तु उसका विवेचन भी करते हैं। मास्तिक ग्रौर नास्तिक दर्शनों की भिन्न-भिन्न धाराभ्रों का सबसे बड़ा ग्राधार श्रद्धैत रहा है। कहीं उसे खण्डन के लिए ग्रपनाया गया है, तो कहीं मण्डन के लिए। समालोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह भी स्पष्ट भ्रवगत होता है कि ज्ञान का परम प्रतिपाद्ध विषय श्रद्धैत ही रहा है। इसके बीच में भ्रास्तिक श्रौर नास्तिक दर्शनों की जो धाराएँ हैं—वे सब ज्ञान के इस चरम विकास की सीढ़ियाँ हैं, उन्हें हम एक प्रकार के छोटे-वड़े स्टेशन भी कह सकते हैं जो हमारे ज्ञान की गाड़ी को इस लक्ष्य स्थान पर पहुँचाने में सहायक होते हैं। यह हो सकता है कि इसके चरम विकास की श्रवस्था तक पहुँचने में समय लगा हो, भिन्न-भिन्न बाधाएँ भाई हों, लेकिन प्रारम्भ से ले कर भव तक के प्रत्येक विचारक ने श्रद्धैत के महत्व को समान रूप से शिरोधार्य किया है। यही कारण है कि इसे सब सिद्धान्तों का सार भारतीय दर्शनों का नवनीत एवं इसके महान् प्रेरक भगवान् शंकराचार्य को गारा संसार श्राचार्यशिरोमणि श्रौर भगवान् शंकर के श्रवतार के रूप में श्रादर प्रदान करता है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रद्धैत भिन्न-भिन्न प्रत्यों का महत्वपूर्ण विषय रहा है, उसी का कुछ स्वरूप हम नीचे के उदाहरणों से प्रकट करेंगे । वेद के ब्रंतिम भाग भिन्न-भिन्न उपनिषद् शास्त्र का तो सार ही ब्रद्धैत है—जिसके कारण शास्त्रों के समुदाय द्वारा प्रकटित ज्ञान राशि को वेदान्त कहा जाता है। (सर्व विल्वदं ब्रह्म) ऐसे-ऐसे हजारों वाक्यों द्वारा इन उपनिषदों ने इस ब्रद्धैत को न केवल सिद्ध किया है, ब्रिपितु प्रत्येक मानव को इसे जीयन में उतारने की प्रवल प्रेरणा दी है। श्रीमद्भगवद्गीता—जिसे उपनिषदों का सार कहा जा सकता है ब्रीर जिसमें कर्मयोग का तार्किक बल के साथ प्रतिपादन किया गया है—उसका ब्राधार यही ब्रद्धैत है। जब ब्रजुंन (स्वजनं हि कथं हत्वा सुव्विन: स्याम माधव) यह कह कर युद्ध के लिए पराङ्मुख होता है ब्रीर:—

"कथं भीष्ममहं संख्ये द्वोणं च मधुसुबन इबुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिसुदन"

इन शब्दों द्वारा पूजा के योग्य भी अपीर द्रोण से युद्ध करने में अपने आपको असमर्थ घोषित

धर्मराजाघ्वरी, मण्यय दीक्षित मादि दक्षिण के ग्रंथकार थे। भट्टोजि दीक्षित, रंगोजि भट्ट, रघुनाथ सूरी,कृष्ण मिश्र मादि महाराष्ट्र के थे भ्रौर वाचस्पित मिश्र मधुसूदन सरस्वती, ब्रह्मानन्द मादि वंग देश के निवासी थे। इस प्रकार इस संप्रदाय ने देशभर के लब्धप्रतिष्ठ महापुरुषों को श्राकृष्ट ब्या था। संस्कृत के ग्रंलावा हिन्दी भाषा में भी भ्रद्वैत के ग्रंथों की रचना हुई थी। प्रसिद्ध रामभन्त कवि श्री गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रपने रामचरितमानस में श्रद्वैत संप्रदाय के कई सूक्ष्म त्वों का मुगमतापूर्वक प्रतिपादन किया है।।

#### मोट---

शिवरहत्य म्रादि पुराणों में बताया गया है कि श्री शंकराचार्यजी स्वयं शिवजी के भ्रवतार ये। यही न्हीं, भ्रपने समय में भी वे शिवावतार माने जाते थे, इसके भी काफ़ी प्रमाण उपलब्ध होते हैं। तटकाचार्यजी जो श्री शंकराचार्यजी के शिष्यों में से एक थे, पपने तोटकाष्टक में बताते हैं, "न्वएव भवान्" तथा श्री शंकराचार्यजी को 'पुंगवकेतन' का विशेषण प्रदान करते हैं। दूसरे जिष्य श्री पद्मपादजी का यह कहना कि 'भ्रपूर्वशंकर' तथा 'शंकरः शंकरः साक्षात्' पूर्वोक्त विषय को दृढ़ करता है।

श्री व्यानाचार्यजी त्रिमूर्ति का श्रवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि-

## 'प्रचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः।

#### म्रफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः।।

श्री शंक्राचार्यजी तो केवल शिवावतार माने गये हैं। श्री शंकराचार्यजी के बाद जितने ही महैत ग्रन्कार हुए हैं, सब के सब श्री शंकराचार्यजी की स्तृति करते हैं।

न केवनहमारे भारत में, प्रपितु दूसरे देशों में भी श्री शंकराचार्यजी की गणना श्रेष्ठ ग्राचार्य पुरुषों में की गयी है जो समय-समय पर संसार में ग्रवतीर्ण हो गये हैं। कम्बोडिया देश के एक घने जंगल के बीच में किसी मंदिर का खण्डहर पाया गया है। वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख पर, जो कि ल्द्र वर्मा के समय का था, श्री शंकराचार्यजी की स्तुति करनेवाला यह श्लोक देखा जाता है—

## "येनाभीतानि शास्त्राणि भगवण्छंकराह्वयात् । निदशेवसूरिमुर्घालिमालालीढांघ्रिपङ्कजात् ॥"

सर्वज्ञात्माजी ग्रपने संक्षेप शारीरक के प्रारम्भ में 'नमामि त शंकरमिंचताङ्किम्' कह कर ग्राचार्य की कदना करते हैं। 'पूज्यपाद' का विशेषण भी प्रयुक्त करते हैं। 'लीढांघ्रि' शब्द का विशेषण भी यही स्पष्ट किया है।

हिन्दीभाषा के रामचरितमानस में, जो कि प्रसिद्ध रामभक्त किव गोस्वामी तुलसीदासजी की रचना है प्रद्वैत के कई सिद्धान्त दिखाई पड़ते हैं। इस ग्रन्थ में विवर्तवाद, रज्जुसर्प का उदाहरण, भरमाधिक-व्यावहारिक सत्य भेद, ब्रह्म की भेदहीनता, भेदवाद निन्दा ग्रादि कई

विषयों पर प्रकाश हाला गया है। प्रारम्भ के श्लोक में, ("यन्मायावश वर्तिविश्वमिललं ब्रह्मादि देवासुरा: यत्सत्त्वादमृ व भाति सकलं रज्जी यथाऽहेर्भ्रम:") रज्जु सर्प का उदाहरण दिया गया है तो भ्रन्त में "द्वैतबृद्धिवनु कोध किमि द्वैत कि विनु भ्रज्ञान" बतलाया गया है। तुलसीदासजी का विचार है कि द्वैत बृद्धि के कारण ही कोधादि भाव उठते हैं भीर भ्रज्ञान ही दैतबृद्धि का भाधार है। ये सभी विषय यथावसर दोहराये भी गये हैं।

'जनुभुजङ्ग विनुरजुपहिचाने' "धरनि धाम धन पुरपरिवारू। सरगनरक जहलगि व्यवहारू।।"

तुलसीदासजी स्पष्ट रूप से विवेचन करते हैं कि संसार के पदार्थ श्रज्ञान के कारण व्यावहारिक दक्षा में ही दृष्टिगोचर होते हैं श्रीर पारमार्थिक सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है ।

गुरुवन्दैना के प्रसङ्ग पर तुलसीदासजी का यह श्लोक भी ध्यान देने योग्य है-

#### "वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शक्कुररूविणम्।"

भ्रद्वेतवादी को छोड़ कर भला कीन गुरु को शंकर के रूप में मानेगा? उनका भीर एक दोहा देखिये---

#### "जड चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।"

वे संसार के सभी चेतना चेतन विषयों को श्री रामचन्द्रजी के रूप में ही देखते हैं ग्रीर वन्दन करते हैं।

### "जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाइ।"

बावली चौपाई में तुलसीदासजी साफ बताते हैं कि रामचन्द्र की कृपा से जिसे जान होता है, वह रामचन्द्र जी को पहचानता है और वहीं हो जाता है। 'मैं ग्ररु मोर तोर तैं माया' इस दोहे में तुलसीदासजी का कहना है कि तू, मैं, तेरा श्रीर मेरे की भावना माया का विजृम्भणमात्र समझना चाहिये। सब जीव माया के चंगुल में फँस गया है।

शरभंग के देह त्याग के ग्रवसर पर वे यों कहते हैं, ''तातें मुनि हरिलीन न भयइ प्रथमित भेद भंगतिव रलयऊ'' तुलसीदासजी का रूयाल है कि भेदबुद्धि के कारण ही शरभंग को सायुज्य मिक्त प्राप्त न हो सकी।

"सोहमस्मि इति वृत्ति प्रखण्डा दीपसिला सोइ परम प्रचण्डा । प्रातम् प्रमुभव सुख सुप्रकासा तब भवमूल भेद भ्रम नासा ।।"

सोऽहमस्मि की भावना से अलण्डाकार वृत्ति पैदा होती है, इससे भेदबुद्धि भी मिट जाती है।
"जौ निरविष्टन पन्य निर्वाहई। सो कैबल्य परं पद लहई।।"

ऐसे निर्विष्न मार्ग पर चलनेवाले को कैवल्य प्राप्त हो सकता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तुलसीदास जी एक पहुँचे हुए ग्रद्धैतवादी थे। तुमने यह ग्रंथ मुझे एक बार पढ़ सुनवाया था, लो मैं बताता हूँ ग्रीर तुम लिखते चलो। इस तरह श्री शंकराचार्यजी ग्रपनी स्मरण शिक्त के ग्राधार पर जितनी व्याख्या दुहरायी थी वह केवल पाँच पादों तक ही की थी। ग्रतएव इस ग्रंथ का नाम भी पंचपादिका पड़ गया। ग्राजकल पाँचों पादों की भी वह व्याख्या नहीं मिलती, केवल चार सूत्रों की ही मिलती है। बह्मसूत्र भाष्य के ग्रारम्भ में श्री शंकराचार्यजी के ग्रध्यासभाष्य पर श्री पद्मपादजी ने विशेषकर प्रकाश डाला है, यही पंचपादिका की विशेषता है। पंचपादिका की कई टीकाएँ भी मिलती हैं। उनमें से "पंचपादिका विवरण," जिसकी रचना "श्रीप्रकाशात्मा" ने की है, मुख्य माना जाता है। कहते हैं कि पंचपादिका के ग्रलावा श्री शंकराचार्यजी के प्रपंचसार की व्याख्या, ग्रात्मबोध की श्र्याख्या तथा शिवपंचाक्षर की व्याख्या भी श्री पद्मपादाचार्य ने की हैं। शिवपंचाक्षर भाष्य में उन्होंने यह निरूपण किया है कि ग्रद्धैत ही पंचाक्षर का ग्रंथ है। इनका ग्रीर एक ग्रन्थ "स्वरूपानुभव" एक स्वतंत्र रचना है।

# ६-श्रीसुरेश्वराचार्य

श्री शंकाराचार्यंजी के प्रधान शिष्यों में इनकी भी गणना की जाती है। पूर्वाश्रम में इनका नाम मण्डन मिश्र अथवा विश्वरूप था। ये माहिष्मती के निवासी थे। ये स्वयं ब्रह्माजी के अवतार माने जाते हैं। ये कुमारिल भट्टजी के शिष्य थे, जिन्होंने तंत्रवार्तिक की रचना की थी। पूर्वमीमांसा का यह एक मुख्य ग्रंथ है। मण्डन मिश्रजी भी पूर्वमीमांसा के गंभीर ज्ञाता श्रीर पक्षपाती थे। जब श्री शंकराचार्यंजी ने शास्त्रार्थ में इनको परास्त कर दिया था उनसे सन्यास ग्रहण कर लिया था जैसा कि वादारम्भ में उन दोनों की शर्त रखी हुई थी। उस समय से ये सुरेश्वराचार्य कहलाने लगे। श्री शंकराचार्य जी ने उनको श्राज्ञा दी थी कि वे ब्रह्मसूत्र भाष्य पर एक व्याख्या रचें। परन्तु यह बात दूसरे शिष्यों को पसंद न लगी। कारण ग्रह था कि सुरेश्वराचार्य पूर्वमीमांसा के पहुँचे हुए विद्वान् थे, ग्रतः उनकी व्याख्या पक्षपात से रहित न होगी। तब श्री शंकराचार्यजी के ग्रादेशानुसार श्री सुरेश्वराचार्यजी ने तैत्तिरीय भाष्य तथा वृहदारण्यक भाष्य पर वार्तिक रचे थे। इनके ग्रलावा सुरेश्वराचार्यजी ने श्री शंकराचार्य के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर मानसोल्लास नामक वार्तिक रचा था, ग्रौर पंचीकरण की शंकराचार्य के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर मानसोल्लास नामक वार्तिक रचा है। महावाक्यार्थ

# १०-श्रीतोटकाचार्य

ये भी श्री शंकराचार्य के प्रधान शिष्यों में से थे। पूर्वाश्रम में इनका नाम ग्रानन्दगिरि या। ये मंदबुद्धिवाले थे जिससे विद्याभ्यास के अवसर पर अपने गृरु श्री शंकराचार्यजी की सूक्ष्म बातों को भ्रासानी से समझ नहीं पाते थे। फिर भी उनकी भ्रनुपस्थित में श्री शंकराचार्य जी पाठ शुरू नहीं करते थे ग्रीर उनके भ्राने तक प्रतीक्षा करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उनके बाकी शिष्यों ने प्रार्थना की कि वे तो मंदबुद्धि के हैं, उनकी प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है। इससे शंकराचार्यजी के मन में थोड़ा दुःख तो हुआ और उन्होंने मन-ही-मन यह आशीर्वाद दिया कि श्रानंदगिरि सभी विद्याओं में पारंगत हो जाय। इसी समय "विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे" ब्रादि ब्राठ श्लोकों द्वारा श्राचार्यजी की स्तुति करते और नाचते हुए भ्रानंदगिरिजी भी वहाँ भ्रा पहुँचे। ये भ्राठ श्लोक तोटक छंद में रचे हुए थे, इसीसे ये "तोटकाचार्य" के नाम से विद्यात हुए। इस स्तोत्र का नाम तोटकाष्टक है। इनका और एक ग्रंथ "श्रुतिसार समुद्धरण" भी पाया जाता है।

# ११-श्रीहस्तामलकाचार्य

श्री शंकराचार्यजी के ये भी प्रधान शिष्य माने जाते हैं। ये प्रभाकर के श्रात्मज थे जिन्होंने पूर्वमीमांसा की "गुरुमत" शाखा चलायी थी। श्रीहस्तामलक जी जन्म से गूंगे थे। श्री शंकराचार्य जी श्रपनी विजय यात्रा के समय इनके निवास स्थान श्री वल्लीक्षेत्र में श्रा पहुँचे तो प्रभाकरजी श्रपने गूंगे पुत्र के साथ उनकी सेवा में श्राये श्रीर श्रनुग्रह की भिक्षा मांगी। श्री शंकराचार्यजी ने उनके पुत्र को देखते ही पहचान लिया कि वे निरे गूगे नहीं, ग्रपितु पहुँचा हुग्रा कोई योगी है। उन्होंने पूछा कि तू कौन है। बस, गूंगे में वाक् शक्ति श्रा गयी। तेरह श्लोकों से उस प्रश्न का उत्तर दिया। "मैं मनुष्य नहीं, देवता नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, भ्रपितु निज ज्ञानबोध स्वरूप हूँ" यही उन श्लोकों का मतनव था। इन श्लोकों में श्रद्धतवाद के समस्त तत्व समाविष्ट रहते हैं। स्वयं श्री शंकराचार्यजी ने इन श्लोकों का भाष्य रचा है। इसीसे उनका महत्व श्रांका जा सकता है। श्रद्धैत संप्रदाय के दुरूह सिद्धान्तों का करतला-मलक की भाँति उन्होंने स्पष्टीकरण किया था जिससे ये श्रांगे चल कर हस्तामलकाचार्य कहलाने लगे।।

इस तरह जो म्रद्धैत संप्रदाय श्री शंकराचार्यजी तथा उनके शिष्यों द्वारा प्रतिष्ठित हुम्रा उसके

कुँमारिलमट्टजी अपने तन्त्रवातिक के बलाबलाधिकरण में श्रमलानन्दजी के तीन श्लोकों के साथ

तेन यद्यपि सामर्थ्यं प्रत्येकं सिद्धमन्यदा । तथाऽपि युगपद्भावे जघन्यस्य निराक्तिया ।। सन्ययेव हि जून्येषु दुबंलेरपि चयंते । सन्यया बलवद्यस्तैः सर्वशक्तिक्षये सति ।।

दो श्लोक भी जुड़ा दिये हैं। भट्टसोमेश्वरजी, जिन्हों ने न्यायसुधा नाम की व्याख्या तन्त्रवार्तिक पर की है, इन श्लोकों के बारे में विवरण देते हुए बतलाते हैं 'वृद्धानां श्लोकपञ्चकम्'। कहा जाता है कि यहां का वृद्ध शब्द श्री सुन्दरपाण्डचजी को सूचित करता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि माचार्य सुन्दर पाण्डचजी का समय श्री कुमारिल भट्टजी के पहले का था, उन्होंने पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा के बारे में कई ग्रन्थ रचे होंगे ग्रीर श्रीकुमारिलभट्ट तथा श्री शंकराचार्यजी इन दोनों ने उन ग्रन्थों का ग्रवलोकन भी किया होगा।

# ६-श्रीगोविन्दभगवत्पाद जी

श्री गोविन्द भगवत्पाद जी श्रीशंकराचार्य जी के गुरु थे। पूर्वाश्रम में इनका नाम चन्द्रशर्मा या। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की कृपा से पातञ्जलमहाभाष्य हमें वर्तमानरूप में प्राप्त हुआ है। श्रीरामभद्रदीक्षितजी के पतञ्जलिविजय नामक ग्रन्थ में इनके पूर्वाश्रम का विवरण बताया गया है। गुरु की खोज में निकलते हुए श्रीशंकराचार्यजी इन्हीं की सेवा में पहुँचे श्रीर इनके शिष्य भी बने। श्रीगोविन्दभगवत्पाद जी ने श्रीशंकराचार्य जी को उपदेश प्रदान किया तथा उन्हीं की श्राज्ञा से शंकराचार्यजी ने प्रस्थानत्रय भाष्य रचना भी की थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। भाईतानुभूति तथा योगतारावली नाम के दो ग्रन्थ इनके रचे माने जाते हैं, परन्तु ग्राजकल ये दोनों ग्रन्थ श्री शंकराचार्यजी की कृतियों में ही गिने जाते हैं। श्री शंकराचार्यजी ग्रपने विवेक चूड़ा-मणि के प्रथम इलोक में यों कहकर गरुवन्दना करते हैं—गोविन्दं परमानन्दं मद्गुरुम्'।

# ७-श्रीशंकराचार्य जी

इसमें सन्देह नहीं कि अद्वैताचार्यों में प्रथम स्थान इन्हीं को प्राप्त हुआ है। हम कह सकते हैं कि इन्हों ने अद्वैत की नींव पक्की की थी। इन के पहले श्री गौडपाद आदि आचार्य पुरुषों ने ग्रन्थों का सृजन तो कर दिया था, फिर भी इन्हों ने अपना पूरा जीवन अद्वैत के प्रचार तथा स्थिर करने में बिताया था। इन्होंने स्पष्टल्प से इस बात का निरूपण कर निर्माण निषदों का चरम निष्कषं है। प्रस्थानत्रय भाष्य के घलावा इन्हों ने कई घटैत प्रकरण ग्रन्थों, ग्रहैतस्तोत्रों तथा विभिन्न स्तोत्रग्रन्थों की भी रचना की है। इन के प्रकरण ग्रन्थों का अध्ययन करने पर यह मालूम हो सकता है कि ग्रहैतसाक्षात्कार ही मुख्य लक्ष्य है तथा उनके बताये हुए मार्गों का ग्रनुसरण करने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है।

# **८**–श्रीपद्मपादाचार्य

ये श्रीशंकराचार्य जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। ये विष्णु भगवान् के भवतार माने जाते हैं। कहते हैं कि ये दक्षिण के प्रदेश के थे भ्रौर चिदम्बरम में इनका जन्म हुमा था। पूर्वाश्रम में इनका नाम सनन्दन था। इन्होंने श्री शंकराचार्यजी से संन्यास ग्रहण किया था। श्री शंकराचार्यजी को इन पर भनन्य प्रेम था। इंसी कारण से इनके सतीध्यों के मन में इनके प्रति ईप्यों की भावना भी बढ़ने लगी थी। श्री शंकराचार्यजी ने यह बात ताड़ ली तो उन्होंने दूसरे शिष्यों को यह दिखला देना चाहा कि श्री पद्मपादजी की गुरुभिवत कितनी भ्रधिक मात्रा में थी। एक बार श्री शंकराचार्यजी गंगाजी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने श्री पद्मपाद को जो कि गंगाजी के दूसरे किनारे पर थे, भ्रपने वस्त्र लाने का भ्रादेश दिया। गुरु की भ्राज्ञा सरभ्रौंखों पर मानते हुए वे गंगाजी की सतह पर से पैदल भ्राने लगे। गंगाजी की गहराई का उन्हें बिल्कुल ख्याल न था। उनकी गुरुभिवत की श्रेष्टता देख कर गंगा जी भी उनके हर कदम पर एक एक कमल की सृष्टि करने लगीं तािक उनके चरणों को कोई कष्ट न पहुँचे। कहा जाता है कि इसी घटना के भ्राधार पर वे पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पद्मपादजी ने भ्रपने गुरु को "शिष्टाग्रणी" कहा है। ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रथम व्याख्याता श्री पद्मपादांचार्य ही थे। उस व्याख्या का नाम पंचपादिका है।

एक बार श्री पद्मपादाचार्यजी रामेश्वर की यात्रा कर रहे थे। श्रीरंगधाम पर उनकी ससुराल थी। पंचपादिका ग्रंथ को ग्रपने ससुर के यहाँ रख छोड़ा ग्रौर स्वयं रामेश्वर चले गये। उनकी प्रनुपस्थित में उनके ससुर न वह ग्रंथ पढ़ा तो मालूम हुन्ना कि उसकी बहुत-सी बातें पूर्व-मीमांसा शास्त्र के विरुद्ध हैं। चंिक वे पूर्वमीमांसा के प्रकाण्ड पंडित ग्रौर पक्षपाती थे, उनको ये बातें ग्रखरने पार्गि। उन्होंने इस स्थाल से कि उस पंचपादिका ग्रंथ का ही नास कर दिया जाय, ग्रपने घर में ग्राग लगा दी ताकि घर की सब चीजों के साथ वह भी जन ग्राह्म हुन्ना हो। रामेश्वरम से लौटने पर जब श्री पद्मपादजी को यह विषय मानूम हुन्ना हो।

ग्रहैत संप्रदाय के संन्यासी लोग व्यास पूजा के ग्रवसर पर कई ग्राचार्य पुरुषों की पूजा करते हैं जिनमें श्री द्रविडाचार्यजी भी एक हैं। श्री बालकृष्णानन्दजी ने, जो कि ग्राभिनवदविडाचार्य के नाम से मशहूर हो गये हैं, ब्रह्मसूत्रशांकर भाष्य पर श्लोकवार्तिक की रचना की है। समन्वया- धिकरण के ग्रन्त में "ग्रिपचाह :—

गौणिमध्यात्मनोऽसस्बे पुत्रवेहाविबाधनात् । सद्बद्धात्माहिमत्येवं बोधे कार्यं क्षयं भवेत् ।। ग्रन्थेय्टय्यात्मविज्ञानात्प्रावप्रमातृत्वमात्मनः । ग्रन्थिय्टः स्यात्प्रमात्वेव पाष्मदोषाविर्वाजतः ।। वेहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कत्पितः ।' लौकिकं तद्वदेवं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिक्षयात् ।।"

की व्याख्या करते हुए वे भ्रपना यह विचार प्रकट करते हैं कि ये श्लोक स्वयं श्री द्रविडाचार्यजी के लिखे हुए हैं।

# ३-श्रीगौडपादाचार्य जी

घाजकल जितने ग्रहैत ग्रन्थों का पता हमें मिलता है उन सब के रचियता श्राचायंपुरुष श्री गौडपादाचार्यजी के बाद के हैं, ऐसा माना जाता है। श्री शंकराचार्यजी ने श्रीगौडपादाचार्यजी की कारिका पर भाष्य निर्माण किया है। उसकी व्याख्या में श्री ग्रानन्दिगिरिजी का कहना है कि गौडपादाचार्यजी बदिरकाश्रम में श्रीमन्नारायण की तपस्या में लगे हुए थे। श्रीबालकृष्णानन्द सरस्वती जी भी ग्रपने वार्तिक में यों स्मरण करते हैं—गौडचरणाः कुरुक्षेत्रंगतहीरावती-नदीतीरभवगौडजातिश्रेष्ठाः देशविशेषभवजातिनाम्नैव प्रसिद्धाः द्वापरयुगमारम्यैव समाधि-निष्ठत्वेन ग्राधुनिकैर्जनैरपरिज्ञातिवशेषाभिधानाः सामान्यनाम्नैव लोके विख्याताः"। द्वापर युग से ही गौडपादाचार्यजी समाधिमग्न रहे थे। इस से यह प्रमाणित होता है कि श्री गौडपादाचार्यजी श्री शुक्जी के शिष्य ही थे जैसा कि गुरुपरंपरा में बताया गया है। ऐसा समझ पड़ता है कि श्रीगौडपादाचार्य जी का मुख्यग्रन्थ माण्डूक्य कारिका है। उत्तरगीता भाष्य, सांख्यकारिकाभाष्य, नृसिहतापिनी-योपनिषद्भाष्य, दुर्गासप्तशती भाष्य भी उनके ही रचे हुए हैं। ऐसा माना जाता है। इन ग्रन्थों के घलावा श्रीविद्यासंप्रदाय के अनुसार उन्होंने विद्यारत्न सूत्र तथा सुभगोदय नाम के दो श्रीर ग्रन्थों की रचना स्वतन्त्र रूप से की है।

# ४-श्रीभत् हरि जी

श्रीशंकराचार्यजी के पहले जितने श्रद्धैत ग्रन्थकार हो गये हैं उन में से श्री भर्तृहरिजी भी एक थे। उन्होंने वाक्यपदीय नाम का एक ग्रन्थ का प्रणयन किया है जो पाणिनीय व्याकरण से निकटतम संबन्ध रखता है। उस ग्रन्थ में श्रद्धैतवाद के संबन्ध में बहुत-सी बातें दूसरे श्रद्धैतग्रन्थों की श्रपेक्षा स्पष्टरूप से बतायी गयी है। वे इस बात का विवरण देते हैं कि ब्रह्म सत्य है शीर सारा दुश्यमान प्रपञ्च उसी ब्रह्म का विवर्त है।

"उपायाः शिक्षमाणानां बालनामुपलालनाः । श्रमत्ये वत्मीन स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ।।" यह इलोक उन्हीं भर्तृहरिजी का माना जाता है । भर्तृहरिशतकत्रय नामक ग्रन्थ भी इन्हीं का है ।

# ५-श्रीसुन्दरपाण्ड्य जी

ये भी श्री शंकराचार्य जी के पुराने ग्रन्थकार थे। इन का कोई ग्रन्थ श्रव नहीं मिलता है। ब्रह्मसूत्रभाष्य के समन्वयाधिकरण के श्रन्त में "गौणिमध्यात्मन" ग्रादि क्लोकों के भाष्य पर श्री पद्मपादजी ने श्रपनी पञ्चपादिका नामक व्याख्या में बताते हैं——"प्रसिद्धमेतद्ब्रह्मविदामिति पूर्वोक्तं न्यायं संक्षेपतः संगृहणाति——गौणिमध्यात्मन इति"। ग्रात्मस्वरूपाचार्यजी भी, जिन्होंने पञ्चपादिका की 'प्रबोधपरिशोधिनी' नामक व्याख्या रची है, कहते हैं——'क्लोकत्रयं सन्दरापाण्डचप्रणीतं प्रमाणयतीत्याह——प्रसिद्धमिति'।

माधवमन्त्री जी भी, जिन्होंने तात्पर्य दीपिका नाम की व्याख्या सूतसंहिता पर रची है, मुक्तिकाण्ड के चीथे भ्रघ्याय के बारहवें क्लोक की व्याख्या करते हुए पूर्वोक्त भाष्य के श्रन्तिम क्लोक का प्रस्ताव करके यों निर्देश करते हैं—'तथा मुन्दरपाण्डधवार्तिकमिप'। श्रमलानन्दजी भामती व्याख्याकल्पतरु के वेधाद्यधिकरण में (३-३-२७) यह उल्लेख करते हैं—

'म्राह चात्र निवर्शनमाचायंमुन्वरपाण्डयः—

"निःश्रेण्यारोहणप्राप्यं प्राप्तिमात्रोपपावि च ।

एकसेव फलं प्राप्तुमुभावारोहतो यदा ।

एकसोपानवत्यंको भूमिष्ठश्चापरस्तयोः ।

उभयोश्च जवस्तुत्यः प्रतिबन्धश्च नान्तरा ।।

विरोधिनोस्तदंको हि तत्फलं प्राप्नुयात्तयोः ।

प्रथमेन गृहीतेऽस्मिन् पश्चिमोऽवसरेन्मुषा ।।" इति ।

# प्रधान अद्वेतग्रन्थकार

# १-श्रीब्रह्मानन्दी

श्रवीचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि श्रवतक श्रद्धैत सम्प्रदाय के जितने ग्रन्थकार हो गये हैं उनमें से श्री ब्रह्मानन्दी बहुत पुराने ग्रन्थकार थे। श्रव इनका कोई ग्रन्थ हमें उपलब्ध नहीं है। परन्तु इतना विदित होता है कि उन्होंने छान्दोग्योपनिषद पर एक वार्तिक रचा है जिसका भाष्य श्री द्रविडाचार्यजी ने प्रणीत किया है। श्रीमच्छंकराचार्यजी श्रपने माण्डूक्यकारिका भाष्य में उल्लेख करते हैं—"सिद्धं तु निवर्तकरवादिति ग्रागमविदां सूत्रम्" (२-३२)। कहा जाता है कि यह सूत्र स्वयं बहुतनन्दीजी का है। यही सूत्र ग्रीर भी श्रनेक स्थानों पर उद्धृत किया गया है। श्री सर्वज्ञात्माजी ने ग्रपने सक्षेपदारीरक नामक ग्रन्थ के तीसरे परिच्छेद में (२२७-२२६) दो ग्राद्धैताचार्यों का विवरण दिया है। उनमें से एक को ग्रात्रेय, ग्रत्रवंशज तथा वाक्यकार बताया गया है।

संक्षेपशारीरक के व्याख्याता श्री मधुमूदन सरस्वतीजी का विचार है कि ये वाक्यकार श्रीर भाष्यकार कमशः ब्रह्मनन्दीजी तथा द्रविडाचार्यजी ही हैं। इष्टिसिद्धि नामक ग्रन्थ श्री-विमुक्तात्मा जी का रचा हुन्ना है श्रीर उसकी 'इष्टिसिद्धि विवरण' नाम की व्याख्या श्री ज्ञानोत्तम जीने की है। उस व्याख्या में विमुक्तात्मा जी के वाक्यों का ''सिद्धं तु निवर्तकत्वादिति चोक्तं वाक्यकारै:" का श्रथं प्रदिश्त करते हुए कहते हैं 'सिद्धं तत्त्वमस्यादिशास्त्रस्य प्रामाण्यं ब्रह्मात्मैक्या-भासबुद्धगुत्पादनेनाविद्यात्कार्यनिवर्तकत्वात्, न तु सिवज्जनकत्वादित्युक्तं ब्रह्मानिदिभिरित्यर्थः" श्रपरंच संक्षेपशारीरक के दूसरे व्याख्याकार श्री नृसिहाश्रमजी भी यो बताते हैं—''ब्रह्मनिदिनाऽपि छान्दोग्य ग्रह्माव्याव्याख्याक्यानावसरे उक्तम्"। एक श्रीर व्याख्याता श्री रामतीर्थजी भी इसी श्राशय को—'ब्रह्मनिद्दनाऽप्याचार्येण छान्दोग्य उक्तम्" के द्वारा स्पष्ट करते हैं। नृसिहाश्रमीजी तथा रामतीर्थजी ये दोनों द्रविडाचार्यं जी को "भाष्यकृद्द्रविडाचार्यवचनात्" ''निद्दकृतग्रन्थ-भाष्यकारः द्रविडाचार्यः" के द्वारा निर्देश करते हैं।

ब्रह्ममूत्रशांकरभाष्य के व्याख्याकार श्री त्राचस्पतिमिश्रजी भी ग्रपनी "भामती" के प्रकृत्य-त्यधिकरण की (१-४-२७) सूत्र व्याख्या में स्पष्टरूप से यो उल्लेख करते हैं—इयं चोपादान-परिणामादि भूखा निकाराभिप्रायेण, श्रपितु यथा सर्पस्योपादानं रज्जुः, एवं ब्रह्म जगदुपादानं द्रष्टव्यम्। नृस्तलु नित्यस्य निष्कलस्य ब्रह्मणः सर्वात्मना एकदेशेन वा परिणामस्सभवति नित्यत्वा- दनेकदेशत्वादित्युक्तम्"। भामती के व्याख्याकार श्री ध्रमलानन्दजी भी "भास्करस्त्विह बभ्राम 'योनिरिति परिणामादिति' च सूत्रनिर्देशात्, छान्दोग्यवाक्यकारेण ब्रह्मनन्दिना 'परिणामस्तु स्यात्' इत्यिभधानाच्च परिणामवादो वृद्धसंमत इति । तं प्रतिबोधयित इयच्चेति । ब्रह्मनन्दि-नांहि 'नासतोऽनिष्पाद्यत्वात् प्रवृत्यानधंक्यं तु सत्त्वाविशेषात्' इति सदसत्पक्षप्रतिक्षेपेण पूर्व-पक्षमादश्यं, 'न संव्यवहारमात्रत्वात्' इत्यनिर्वचनीयता सिद्धान्तिता । ध्रतः 'परिणामस्तु' इति मिथ्यापरिणामाभिप्रायम्, सूत्रं त्वेतदिभिप्रायमेवेत्यर्थः" बताते हुए उक्त बात को सिद्ध करते हैं । इन सभी बातों से साफ मालूम होता है कि ब्रह्मनन्दीजी विवर्तवाद के माननेवाले बहुत पुराने ग्रन्थकार थे ।

# २-श्रीद्रविडाचार्यजी

श्रीमच्छक्कराचार्य जी के पहले जितने प्राचीन ग्रन्थकार हो गये हैं उन में श्री द्रविडाचार्यजी का भी नाम स्मरण किया जाता है। श्रीशंकराचार्यजी के छान्दोग्यभाष्य के व्यास्याकार श्री ग्रानन्दिगिरिजी भी 'ग्रन्थग्रन्थमिदमारभ्यते' की टीका करते हुए यों कहते हैं—'द्राविड भाष्यं प्रणीतम्, तिक्किमनेन इत्याशक्क्याह—स्मर्थ्यमिति'। इससे मालूम पड़ता है कि शांकरभाष्य के पहले ही श्री द्रविडाचार्यजी ने छान्दोग्य पर ग्रपना भाष्य रचा था। पूर्वोक्त के ग्रनुसार यह ग्रन्थ ब्रह्मनन्दीजी के छान्दोग्यवातिक पर द्रविडाचार्यजी की व्यास्या हो। श्री द्रविडाचार्यजी का कोई भी ग्रन्थ ग्रव प्राप्य नहीं है। श्री शंकराचार्यजी बृहदारण्यक भाष्य में 'किरात पोषित राजकुमार' की कथा प्रस्तृत करते हैं।

कहा जाता है कि यह कथा स्वयं श्री द्रविडाचार्यजी की बतायी हुई है। ध्रपरंच छान्दोग्य भाष्य के मधुविद्याप्रसंग में श्रीशंकराचार्यजी द्रविडाचार्यजी के कई वाक्यों को उद्धृत करते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य के ज्योतिश्चरणाधिकरण में "य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद" इत्यत्र हि वेदोपनिषद-मित व्याचक्षते' का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रीशंकराचार्यजी ने इन वाक्यों द्वारा द्रविडाचार्यजी की तरफ़ ही इशारा किया है। श्री वाचस्पति मिश्रजी भी समन्वया-धिकरण में यों निर्देश करते हैं—"यथाऽज्हुद्दंविडाचार्याः—"संहरणाद्वा संवरणाद्वा स्वात्मी-भावात् वायुस्सवर्गः" इति।" संक्षेपशारीरक तथा उसकी व्याख्याम्रों में तो श्री द्रविडाचार्यजी का स्पष्टिववरण दिया गया ही है।

कर देता है, तब इसी भद्रैत के भवलम्ब से भगवान् श्री कृष्ण उसे कर्मक्षेत्र म उतारते हैं। कहते हैं—

> "मिवनाशि तु तिद्विद्धि येन सर्वमिवं ततम्" "नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः" "नायं हन्ति न हन्यते"

इन सब वाक्यों द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन तक यह तत्त्व ज्ञान पहुँचाते हैं कि न यह किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह नित्य और शाश्वत है। यदि श्रात्मा की इस नित्यता का श्रीर शाश्वतता का प्रतिपादक श्रद्धेत सिद्धान्त न हो, तो श्रीकृष्ण का उपदेश निराधार हो। गीता के कमंयोग का भी यही एक महान् श्रवलम्ब है। केवल गीता ही नहीं, स्मृति, पुराण, काव्य, दर्शन श्रादि शास्त्रों की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं वची है, जिसमें इस सिद्धान्त को महत्वपूर्ण स्थान न दिया गया हो। श्रात्मज्ञान इस श्रद्धैत की प्राप्ति का सब से बड़ा साधन है। उस ज्ञान के अनन्तर मनुष्य मृत्यु की सीमा को पार कर जाता है श्रीर उसके बाद उसके लिए कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता। वास्तव में मोक्ष प्राप्ति का इससे उत्कृष्ट दूसरा कोई साधन भी नहीं है।

"तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नाच्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" "यज्ज्ञात्वा न निवर्तन्ते"

श्चादि श्चादि, वाक्य उसके ज्ञान का महत्व प्रतिपादन करते हैं। भगवान् मनु ने श्रद्धैत के इस महत्व को सादर स्वीकार करते हुए श्रपनी मनुस्मृति में लिखा है——

"सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मिनि समं पदयलात्मयाजी स्वाराज्यमिषगण्छिति। सवषामिष चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् तद्ध्यप्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं तत। सर्वमात्मिनि सं पद्यत् सच्चासच्च समाहितः सर्वे ह्यात्मिनि संपद्यक्षाधमं कुरुते मनः।। धात्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरिष। एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मा नमात्मना सः सर्वसमतामेत्य ब्रह्मान्येति परं पवन् । एव सर्वाणि भूतानि पंचभिन्यांप्य मूर्तिभिः जन्म वृद्धिअयेनित्यं संसारयति चक्रत् ।।

स्पनी स्मृति के प्रारंभ में मनु ने ब्रह्वैत सिद्धान्त का यह सार ऊपर लिखे हुए शब्दों में उपस्थित किया है। वह कहता है कि आत्मज्ञान से बढ़ कर कोई दूंसरी विद्या नहीं है, क्योंकि मानव उसी के द्वारा अमृत तत्वकी प्राप्ति कर सकता है। वह आत्मा में ही सब से अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए अद्वैत को सादर शिरोधार्य करता है श्रीर आत्मा ही को पंचभूतों के द्वारा जन्मवृद्धि और क्षय के माध्यम से संसार चक्र का संचालक सिद्ध करता है। मनुस्मृति यद्यपि व्यवहार-शास्त्र है। उसे हम एक ब्राचार शास्त्र भी कह सकते हैं लेकिन उसमें भी ब्रद्धैत को यह महत्व प्रतिपादन इस बात का साक्षी है कि कोई भी ज्ञान या शास्त्र इसके महत्व को स्वीकार किए बिना अपनी पूर्णता सिद्ध नहीं कर सका।

याज्ञवरूग्य भी श्रात्मज्ञान एवं श्रद्धैत के प्रतिपादन में पीछे नहीं रहता। वह श्रात्मा के श्रास्तित्व एवं श्रद्धितीयत्व को युक्तिपूर्वक सिद्ध करता है। वह कहता है—इस लोक में उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उसके ज्ञान के बाद संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती।

#### "स ज्ञेयस्तं विदित्येह पुनराजायते नतु"

उसकी भ्रद्वैतता का प्रतिपादन करते हुए वह कहता है जैसे एक ही श्राकाश घट भ्रादि में भिन्न-भिन्न स्वरूपों में रहता है एवं एक ही सूर्य भ्रनेक जल की घटों में भ्रनेक रूपों में देखने को मिलता है उसी प्रकार यह भ्रात्मा भी भ्रनेक रूपों में दिखाई देता है।

> म्राकाशमेकं हि यया घटादिवु पृथाभवेत्। तयात्मैको ह्यानेकश्च जलघारेष्टियवांशुमान्।।

दक्ष ने भी भ्रपनी स्मृति में उसी को सब से बड़ा योग का साधक सिद्ध किया है—जो ब्रात्मा के भ्रतिरिक्त दूसरे को नहीं देखता जो स्वभाव से भ्रात्मा ही में रत रहता है श्रौर श्रात्मा ही में तृष्ति प्राप्त करता है।

> यश्चात्मनिरतो नित्य मात्मकीडस्तर्येव च ग्रात्मानिष्ठश्च सत्तनमात्मन्येव स्वभावतः

रतंत्रचेव स्वयं तुष्टः सन्तुष्टो नान्य मानसः धात्मन्येव सुत्प्तोऽसौ योगस्तस्य प्रसिध्यति

इसी प्रकार ग्रापस्तम्ब एवं बौधायन ने भी ग्रपने धर्मसूत्रों में ग्रात्मा के इस शास्त्रत विमुक्तत्व को प्रतिपादित किया है। ग्रापस्तम्ब कहता है——

"ग्रात्मानं चैव सर्वत्र यः पश्येत सर्व बह्यानाक पृष्ठे विराजति ।"

बौधायन ने तो एक ही वाक्य में श्रात्मा के वैभव का प्रदर्शन किया है। वह कहता है-

"श्रोमिति ब्रह्म ब्रह्मवा एव ज्योतिः य एव ज्योतिः य एव तपति एव वेदो य एव तपति वेद्यमेवैतत्। यदेव तपति एवमेवैव आत्मिन तर्गयित श्रात्मने नमस्करोति श्रात्मा ब्रह्म, श्रात्मज्योतिः।"

घमंसूत्र श्रीर स्मृतियों के श्रतिरिक्त श्रर्थशास्त्र तक ने इस श्रद्धैत को स्वीकार किया है। वह कहता है कि यहाँ ब्रह्म ही एक श्रद्धितीय है इसके श्रतिरिक्त दूसरी कोई चीज नहीं है। जो भी हम संसार को देखते हैं, वह मायाजन्य है जिसका सब से बड़ा कारण श्रज्ञान है।

बह्येकमिंद्रतीयं स्यात् नेह नानास्ति किंचन मायिकं सर्वमज्ञानादिति वेदान्तिनां मतम्।

इस प्रकार हमारी नीति भी इस ग्रहैत से प्रभावित हुए बिना नहीं रही।

#### व्याकरण

व्याकरण यद्यपि शब्द शास्त्र है, फिर भी वह मुख्य रूप से ग्रद्वित की पुष्टि करता है। इसे भी वेदांगों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वास्तव में जितने भी शास्त्र हैं वे सब चरम प्राप्तव्य के रूप में इस ग्रद्वित की उपासना करते हैं। व्याकरण ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। उसका "ग्रइउग्" यह पहला सूत्र ही इसका प्रत्यक्ष साक्षी है। निन्दिकेश्वर ने निम्न रूप में इस ग्राशय को स्पष्ट किया है:—

म्रकारो ब्रह्मरूपस्स्यान्निर्गुणस्सर्ववस्तुषु । चित्कलाभिः समाभित्य जगद्रूप उणीःवरः ।।

· महाभाष्यकार पतंजिल ने "कर्मवत् कर्मणा तुल्यिकयः" इस सूत्र की व्याख्या करते हुए

कहा है—कौन प्रात्मा को मारता है या कौन प्रात्मा के द्वारा मारा जाता है। दो प्रात्मायें हैं—प्रंतरात्मा ग्रौर शरीर-प्रात्मा। ग्रंतरात्मा वह कमें करती है जिसके द्वारा शरीर प्रात्मा को सुख ग्रौर दु:ख का ग्रनुभव होता है ग्रौर शरीर ग्रात्मा वह कमें करती है जिसके द्वारा ग्रंतरात्मा को सुख ग्रौर दु:ख का ग्रनुभव होता है। इसके द्वारा ग्रद्धित का यह शाश्वत सिद्धान्त प्रत्यक्ष रूप से घोषित कर दिया गया है कि ग्रात्मा एक ही है ग्रौर वही उद्देश्य ग्रौर विषय बन जाते हैं। उसकी नित्यता का भी स्पष्ट रूप से इसके द्वारा प्रतिपादन कर दिया गया है।

हन्त्यात्मानमात्मना । म्रात्मना हन्यत म्रात्मेति । कः पुनरात्मानं हन्ति को वात्मना हन्यते । द्वावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च । म्रान्तरात्मा तत्कर्म करेति, येन शरीरात्मा मुखदुःखे मनुभवीत । शरीरात्मा तत्कर्म करोति, येनान्तरात्मा मुखदुःखे मनुभवति ।

भतृंहरि ने तो इस तथ्य पर श्रौर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। वह कहता है बहा धनादि श्रौर श्रनन्त है, संसार उसी की विकृति है। वही एक सत्य है उसके श्रतिरिक्त संपूर्ण श्रसत्य है——

धनादिनिधनं बह्य शब्दतत्त्वं यवक्षरं, विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्तिया जगतो यतः। सत्यं यत्तत्र सा जातिः श्रसत्या व्यक्तयो मताः।

न्याय श्रीर वैशिषिक दर्शन ने यद्यपि संसार को सत्य माना है, फिर भी मोक्ष श्राद्धि के सिद्धान्त में न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम ने श्रद्धैत के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। श्रपवर्ग की चिता के प्रसंग में गौतम ने कहा है कि मिथ्या ज्ञान के नाश होने से श्रपवर्ग की प्राप्ति हो सकती है—

दुःलजन्मत्र दृतिदोवन्मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरायाये तदनन्तरापायादपवर्गः ।

यह मिथ्या ज्ञान ही वास्तव में संसार की वास्तविकता है। इस मिथ्या ज्ञान के मिथ्यात्व की श्रनुभृति कराना ही श्रद्धैत की साधना है।

उदयनाचार्य ने, जो कि स्वयं इन शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान् था, सब कुछ प्रतिपादन करते हुए भी श्रद्धैत के इस रहस्य को श्रादर के साथ शिरोधार्य किया है कि श्रविद्या की निवृत्ति पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस विषय में हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह श्रद्धैत के महत्व का एक गणनीय प्रमाण माना जा सकता है—

'म्रविद्यायां निवृत्तायां केवलमात्मेवापवर्गे वर्तते' इति मते न नो विवादः ।

# पूर्वमीमांसा

यद्यपि पूर्व मीमांसा दर्शनं का उद्देश्य वेद की व्याख्या करना है ग्रीर इसी उद्देश्य का उसने शुरू से ग्रंत तक पालन किया है, लेकिन जहाँ कहीं भी ग्रात्मा के विषय में थोड़ा बहुत प्रकरण ग्राया है, उसने ग्रद्धैत का ग्राश्रय लिया है। मीमांसा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार कुमारिल भट्ट ग्रात्मा को विभु, नित्य ग्रीर सर्वव्यापी मानता है—

ज्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यः सर्वगतः पुमान् (श्लोकवार्तिक)

इस्, विषय में वेदान्त में उसकी जो ब्रनन्य ब्रास्था है उसे स्वीकार करेने में वह नहीं हिच-विचातम और स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यदि इस विषय का दृढ़ स्थायी ज्ञान करना है तो उसके लिए वेदान्त का सेवन करना चाहिए---

> इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्त्या। वृद्गत्यमेताद्विषयप्रबोधः, प्रयाति वेदान्तिनवेवणेन।। (श्लो० वा०)

योग ग्रीर सांख्य दर्शन भी प्रत्यक्ष संसार को माया-रूप मान कर ग्रद्धैत के सिद्धान्त को सादर शिरोधार्य करते हैं। योग दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार वार्षगण्य का निम्नलिखित पद्य इस तथ्य का साक्षी है---

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं, तन्मायेव सुतुच्छकम् ।।

## इतिहास

इतिहास ग्रंथों में भी श्रद्धैत के मूल तथ्यों की उपेक्षा नहीं की गई है। बाल्मीकि रामायण में स्थान-स्थान पर ब्रह्म की सत्यता, निर्गुणता, श्रनादिता श्रीर श्रनन्तता श्रीर विभुता को शिरोधार्य किया गया है। युद्धकांड में रामचन्द्र को ब्रह्म स्वरूप बताते हुए किव लिखता है कि तुम्हों सत्य हो, श्रनादि श्रीर श्रनंत हो, तुम्हारे बिना संसार में कुछ नहीं है।

"झक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघवः।" न तदस्ति त्वया विना ।

सुंदर कांड में सीता कहती है कि वे महात्मा श्रौर मुनि धन्य हैं—जिनके प्रिय श्रौर श्रप्रिय कुछ भी नहीं है। जो प्रिय श्रौर श्रप्रिय के सुख दुःख से सूर्वथा मुक्त हैं। यहाँ वह जीवन मुक्त के व्यवहार, की ग्रोर संकेत करती है। श्रुति में भी यह ग्राशय नूल रूप में प्राप्त होता है। विचारों के रहते हुए प्रिय ग्रीर श्रप्तिय का नाश नहीं हो सकता। वास्तव में प्रिय ग्रीर ग्रप्तिय का नाश श्रद्धैत के श्रनुभव से हो सकता है ग्रीर यह प्रतिपादन भी ग्रद्धैत के सिद्धान्त की महत्ता का ही साक्षी है।

> धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तिकित्वधाः। जितात्मानो महाभागा येथां न स्तः त्रियात्रिये।। त्रियान्ते संभवेद्दुःखमात्रियादिधकं भयम्। ताम्यां हि ये विश्रुचम्ते नमस्तेषां महात्मनाम्।।

ग्रध्यात्म रामायण में इन दार्शनिक तत्वों को ग्रौर भी ग्रधिक प्रश्रय दिया गया है। सीता हुनुमान से राम के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए कहती है कि राम परब्रह्म है, विदानद है, एक है, सब उपाधियों से मुक्त है, निर्मल, शांत, निर्विकार, सर्वव्यापी ग्रौर स्वप्रकाश है। मैं मूल प्रकृति हूँ—जो उसकी सनिधि से सब सृष्टि करती हूँ—

समं विद्धि परं बहा सिच्यितान्त्यमह्यम् । सर्वोयाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम् । म्रानन्दिनिर्मलं शान्तं निर्विकारं निरंजनम् । सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मवम् । मां विद्धि मूलप्रकृति सर्गस्यित्यन्तकारिणीम् । तस्य सन्निथिमात्रेण सुजामीदमतिन्न्नता ।

इसी प्रकार उत्तरकांड में ग्रात्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि ग्रात्मा न मरता है, न उत्पन्न होता है, न क्षीण होता है ग्रीर न बढ़ना है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह ज्ञानमय है, संसार में जो भी दुःख की प्रतीति है,वह ग्रज्ञान के कारण है, ज्ञान होने पर वह विलीन हो सकती है—

कवाचिवातमा न मृतो न जायते न श्रीयते नापि च वर्धतेऽमरः । निरस्तसर्वातिशयस्मुखात्मकः स्वयंप्रयस्सवंगतोऽयमक्षयः ।। एवंविषे ज्ञानमये मुखात्मके कथं भवो बुःखमयः प्रतीयते । ग्रज्ञानतोऽध्यासवशात् प्रतीयते, ज्ञाने विलीयेत विरोयतः क्षणात् ।।

इन दो पद्यों में वेदान्त का सारा सार एक प्रकार से ग्रा गया है। ग्रानंद रामायण में भी ऐसे सत्य प्रचुर मात्रा में लिखे गये हैं। वह कहता है कि संसार नदवर है ग्रीर जो भी कुछ दिखता है, वह माया के कारण दिखता है—जिस प्रकार सीप में चाँदी का, काँच लगी भिम में पानी का भीर रस्सी में साँप का बोध होता है—

नश्वरं भासते चैतत्, विश्वं मायोद्भवं नृप ।
यथा शुवतौ रौप्यभासः काचभूस्यां जलस्य च ।।
यथा रज्जौ सर्पत्रासः मृगतोये जलस्पृहा ।
तहदाःमनि त्रासोऽयं कल्प्यते नश्वरो बुधः ।।

राम को ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित करते हुए विलास कांड में कहा गया है कि वह निरामय है, निराभास है, निविकार ग्रीर निरंजन है, नित्यानन्द ग्रीर निविकार है। यह ब्रह्म के रूप हैं।

> "निरामयं निराभासं निरवद्यं निरंजनम् । निरयानन्दं निराकारमद्वैतं तमसः परम् ।।

महाभारत की श्रीमद्भगवद्गीता तो ब्रद्धैत का एक मन्यन है । उसके ब्रतिरिक्त भी महा-भारत में ब्रनेक स्थान पर ब्रद्धैत के सिद्धान्तों की पुष्टि की गई है ।

शिवरहस्य जो कि स्वयं एक शास्त्रीय ग्रन्थ है ग्रपने ज्ञान ग्रीर उपासना कांडों द्वारा परमात्मा की एकता की पुष्टि करता है। वह कहता है कि ज्ञान ही श्रात्मा है व एक परत्मात्मा ही संसारमें सब कुछ है। उसके ग्रतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी इस महत्ता का ही ज्ञान कर मनुष्य संसार के शोक से पार हो जाता है। यह माया है जिसके कारण मनुष्य संसार को ग्रनेक रूपों में देखता है।

ज्ञानमात्मा त्वहं ब्रह्म ज्ञानं शान्तिरनुसमा । स एकः परमात्मा हि नेह नानास्ति किंचन । यस्यैकत्वं हि विज्ञाय, शोकं तरित मानवः ।।

#### पुराण

पुराणों में १८ महापुराण और १८ उपपुराण हैं। विष्णु पुराण में विस्तार से इस श्रद्धैतता पर प्रकाश डाला गया है। वह कहता है कि परमात्मा एक है, व्यापक है, निर्गृण और प्रकृति से परे हैं, उसका न जन्म होता है न वृद्धि होती है। संसार में भेदजनक जो ज्ञान है उसके नष्ट होते ही भात्मा और ब्रह्म का जो भेद दिखाता है, जो कि वास्तव में है नहीं, अपने आप ध्वस्त हो जाता है। इन दो पद्यों से हम अपने आशय की पुष्टि कर सकते हैं—

एको व्यापी समःशुद्धः निर्गुणः प्रकृतेः परः । जन्मवृद्धचाविरहित ग्रात्मा सर्वगतोऽध्ययः ।। विभेदजनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । ग्रात्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ।।

गरुड़ पुराण में भी निम्नलिखित पद्यों द्वारा म्राशय के रूप में एक ही परमात्मा की सत्ता स्वीकार की गई । उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार म्रंधकार के दोष से रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार भ्रांति के दोष से म्रात्मा के दर्शन नहीं होते । उसके दर्शन के श्रवण, मनन और घ्यान ये साधन है । इनके द्वारा मृद्धैत का ज्ञान होते ही मृक्ति हो जाती है ।

यथान्यकारदोषेण रज्जुस्सम्यङ् न दृश्यते । तथा संमोहदोषेण चात्मा सम्यङ् न दृश्यते ।। श्रवणं मननं ध्यानं ज्ञानानां चैव साधनम् । एकेन जन्मना ज्ञानान्मुक्तिनं द्वैतभाविनाम्।।

इसी ग्राशय को नारदीय पुराण में माया का विवेचन करते हुए कहा गया है कि माया न सत् है न ग्रसत् है ग्रीर न दोनों है। उसका विवेचन नहीं किया जा सकता है। वही भेद बुद्धि को पैदा करनेवाली है। उसके नाश होने पर निर्मल ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है।

> नासद्र्या न सद्र्या माया नैवोभयात्मिका । ग्रनिर्वाच्या ततो जेया भेदबुद्धिप्रदायिनी ।। मायैवाज्ञानभेदेन बुध्यते मृनिसत्तम । ग्रज्ञानं नाशयेशोगी योगेन मुनिसत्तम । तस्राशे निर्मलं बह्य प्रकाशयति पंडितः ।।

कूमं पुराण में भी परमात्मा के श्रतिरिक्त संसार के श्रस्तित्व को श्रामक बताया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि वह इंद्रियों से श्रतीत है, स्वप्रकाश है, मन से भी दूर है श्रीर बृद्धि भी बहाँ तक नहीं पहुँच सकती——

मतीन्त्रियमिन्त्रियेभ्यस्तस्त्वप्रकाशकमात्मदृक् । म्रविषयं मनोदूरं बुद्धेरिप न गोचरम् ।।

शिव पुराण में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संसार का जो रूप है वह व्यावहारिक कल्पना है, वास्तविक नहीं है। वस्तुतः भद्रैत बहा ही सब कुछ है इसके भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। यह माया का वैभव है कि सब कुछ नहीं होते हुए भी यहाँ सब कुछ प्रतिभासित हो रहा है। वास्तव में श्रद्धैत ही सत्य है, उसके श्रतिरिक्त श्रसत्य है। यह संसार श्रज्ञान मूलक है श्रीर श्रात्मा के तत्त्व के विज्ञान से इसका नाश हो जाता है—

व्यवहारदृशा मायाकल्पना नैव वस्तुतः । वस्तुतः परमाद्वैतं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत् ।। मायारूपतया साक्षाव् ब्रह्मैव प्रतिभासते । जगज्जीवादिरूपेणाप्यहो देवस्य वैभवम् ।। सत्यमेव सदाद्वैतमसत्यं द्वैतमास्तिकाः ।

र किंव गीता में कहा गया है कि मनुष्य कर्म से, अनुष्ठानों से, दान से या तप से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान भद्वैत द्वारा समिथत ज्ञान है।

मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि जैसे पानी पानी में मिलते ही उसमें समा जाता है, उसी तरह यह श्रात्मा भी परमात्मा में समा जाता है।

न कर्मणामनुष्ठानेनं बानैस्तपसापि वा । कैवल्यं लभते मर्त्यः किन्तु ज्ञानेन केवलम् ।। (शिवगीता) यथाजलं जलेनैक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति । तथास्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मनि ।।

यही भाराय ईश्वर गीता में भी स्पष्ट किया गया है।

वायु पुराण में युक्तिपूर्वक यह सिद्ध किया गया है कि संसार में सब कुछ ब्रह्म ही है। यह उसके नहीं जानने के कारण ही है कि संसार दिखाई दे रहा है। उसके ज्ञान के भ्रनन्तर संसार में भ्रस्तित्व नहीं रह जाता—

"सर्वं ब्रह्मैव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः। यदज्ञानाज्जगद्भाति, यस्मिञ्जाते जगन्नहि।।"

देवी भागवत में भी इसी ज्ञान ग्रौर ग्रज्ञान को विद्या ग्रौर ग्रविद्या के नाम से संबोधित कर कपर लिखे हुए ग्राशय की पुष्टि की गई है।

> म्रविद्येयं महाभाग विद्याचैतन्निवर्तनम् । विद्याविद्ये च विज्ञेये सर्वदैव विचक्षणः ॥

#### म्रज्ञानभेव मूलं स्यात्ततः कामस्ततः किया। तस्मादज्ञाननाञाय यतेत नियतं नरः॥

भागवत तो ग्रह्वैत का एक भांडागार है। उसमें स्थान-स्थान पर ग्रह्वैतता ग्रीर उसकी विभुता पर मर्मस्पर्शी प्रसंग हैं। ध्रुव इस ग्रह्वैतता का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि भगवन् तुम एक ही हो जो सारे संसार में ग्रनेक रूपों में माया के द्वारा प्रतिभासित हो रहे हो—

एकस्त्वमेव भगवित्रदमात्मशक्त्या, मायास्ययोकगुणया महदाद्यशेषम् । सब्द्वा नुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव वारुषु विभावसुवद्विभासि ।।

प्रह्लाद भी इस ग्राशय को पुष्ट करते हुए भगवान् की एकता ग्रौर संसार को उसकी माया की देन सिद्ध करता हुग्ना निम्न शब्दों में उसकी प्रार्थना करता है—

> एकस्त्वमेव जगदेतमुख्य यस्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतद्य । सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेवं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः ।।

१४ वें श्रघ्याय में तो श्रद्धैत के तथ्यों का एक प्रकार से भंडार भरा हुग्रा है, जिनमें से कुछ मनोहर पद्य यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं---

तस्मादिवं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्त चित्रणं पुरुदुः खदुः खम्। त्वय्येव नित्यमुखबोधतनावनन्ते, मायात उद्यदिष यत् सदिवावभाति।। ग्रात्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपंचितम्। जानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्जवामहेभोंगभवाभवौ यथा।।

परीक्षित को श्रन्तिम उपदेश देते हुए भगवान् शुक ने कहा है कि श्रपने श्रापको पर ब्रह्म का स्वरूप समझते हुए तक्षक (साँप) को उसते हुए भी निश्चिन्त रह सकोगे, क्योंकि श्रद्धैत के इस ज्ञान से तुम में, परमात्मा में शरीर में श्रीर विश्व में कोई नहीं रहेगा। यह श्रद्धैत सिद्धान्त की एक श्रंतिम सीढ़ी है, जिसके श्राश्रय ने परीक्षित को महान बल दिया था—

म्रहं ब्रह्म परं भाम ब्रह्माहं परमं पदम् । एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याषाय निष्कले । वशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः । न ब्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ।।

भागमों में भी बहुत ही सुन्दर रूप से ब्रद्धैत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। भीव भागम में कहा गया है कि संसार समुद्र में डूबे हुए शरणार्थी प्राणियों के लिए श्रात्मज्ञान से श्रतिरिक्त दूसरा कोई शरण देनेवाला नहीं है। जिस प्रकार पानी-पानी में, दूध-दूध में ग्रीर घी घी में ग्रभिन्न होकर समा जाता है, उसी प्रकार ग्रात्मा भी परमात्मा में समा जाता है। इन दोनों पद्यों में ग्रात्म ग्रान ग्रीर ग्रात्मा परमात्मा की एकता का निश्चय हो जाता है—

> संसारार्णवमन्नानां भूतानां शरणाणिनाम् । नान्यः शरणदः कश्चिवात्मज्ञानादृते क्वचित् ॥ यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृतं घृतम् । स्रविशेषं भवेलद्ववात्मापि परमात्मनि ॥

# कुलचूड़ामणितंत्रं

शाक्त मागमों में भी ये तथ्य इन्हीं रूपों में प्रस्तुत किए गये हैं। देवी शिव से कहती है कि सारा संसार शिव शिवतमय है। देवेश ग्राप ही सब कुछ हैं ग्रीर ग्रापके ग्रीर शिक्त के योग से ही सृष्टि की कल्पना होती है—

तवा त्वमेव सर्वत्र सर्वत्राहं महेश्वर । सर्व त्वमेव देवेश सर्वत्राहं सनातन ।। शिवशक्तिसमायोगात् जायते सृष्टिकल्पना ।

महानिर्वाण तंत्र में मुक्ति के उपायों को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि सारासंसार माया से कल्पित है, केवल एक परब्रह्म ही सत्य है जो उसको जानता है । वही बन्धन से मुक्त हो सकता है ।

> बह्यादितृणपर्यन्तं मायया कित्पतं जगत् । सत्यमेकं परं ब्रह्म विदित्वैवं मुखी भवेत् ।। विहाय नामरूपाणि नित्ये ब्रह्मणि निश्चले । परिनिश्चिततस्वो यः स मुक्तः कर्मबन्धनात् ।

न केवल भागम ग्रीर तन्त्र ग्रन्थों में ही ग्रपित द्रविड व ग्रन्य विभिन्न भाषात्रों के ग्रन्थों में भी

भद्वैत को ही महोन भाश्रय के रूप में स्वीकार कियाशाया है। यदि हम यह भी कहें तो कोई भत्युक्ति नहीं होगी कि सारे शास्त्रों ने भ्रपनी भाशार भूमि के रूप में भद्वैत के सिद्धान्तों को शिरोधार्य किया है। इसके लिए जितना प्रतिपादन किया जाय, वह थोड़ा है।

प्रस्तुत ग्रंथ कोष का संकलन इसी महत्त्व से ग्रनुप्राणित होकर किया गया है। ग्राज भी ग्रहैत गौर उसके सिद्धान्त संसार के लाखों लोगों के लिए शान्ति ग्रौर संतोष के ग्राधार है। यदि इनका ग्रिधक-से-ग्रिधक प्रचार किया जाय तो हम संसार का महान् उपकार कर सकते हैं। विशेषकर बीसवीं शताब्दी के इस संक्रमण काल में जब कि चारों ग्रोर ग्रशांति का साम्राज्य है ऐसे सिद्धान्तों का प्रचार ग्रौर भी ग्रिधक ग्रावश्यक है। प्रस्तुत ग्रन्थ कोष केवल इस दिशा में एक छोटा-सा प्रयत्न है। यह उन जिज्ञासृत्रों के लिए मार्गदर्शक होगा जो इस समृद्र में मंथन करना चाहते हैं।

वास्तव में महान् उपकार के लिए सारा संसार भगवान् शंकराचार्य का ऋणी है? उनके मठ आज भी सारे देश में शांति और ज्ञान के रूप में ज्योति फैला रहे हैं। यह भारतवर्ष का गौरव है कि उसने यह एक अमूल्य चीज संसार को दी और भगवान् शंकराचार्य जैसे अवतार इस देश में हुए। आज भी संसार के सामने भारत का मस्तक ऊँजा है तो उसका सबसे बड़ि। कारण अद्वेत है। जिस तत्त्व के आधार पर भारतवर्ष को विश्व का गुरु कहलाने का गौरव मिला था, वह तत्त्व यही है। यह हमारा फिर भी सौभाग्य है कि जगद्गुरु श्री कांची-काम-कोटि श्रीशंकरा-चार्यजी महाराज आज भी इस देश के उस प्राचीन गौरव की रक्षा कर रहे हैं और अद्वेत के इस महत्त्व को संसार के सामने रख रहे हैं। यह प्रन्थ कोष भी उन्हीं का एक आशीर्वाद है, जिसका प्रकाशन उनके आदेश से देववाणीपरिषद्, कलकत्ता, ने किया है। परिषद् जगद्गुरु महाराज के इस अनुग्रह से अत्यंत कृतज्ञ है और आशा करती है कि उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र-में और भी अधिक काम करके संसार के इस अशांत वातावरण में लोगों को वह शांति प्रदान करेंगी।

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

—पट्टाभिराम शास्त्री

१५ जून, १६५८ ई०



#### श्रीग्रुभ्यो नमः

- १ स्रो नमो ब्रह्मादिस्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृ स्यो वंशऋषिस्यो नमो गुरुस्यः । (Sri Sankaracharya—Brhadaranyakopanisad Bhasya)
- २ विद्यासंगतिश्च प्राण्यन्त्रहाय भवति नौरिव नदीं तितीर्षौः। (Sri Sankaracharya's Upadesa Sahasri).

These utterances of Sri Sankaracharya emphasize the need to pay homage to those great luminaries of hoary antiquity, the *Brahma Vidyacharyas*, who, through their illimitable grace, have handed down the torch of Brahma Vidya through the ages, through a long line of earnest Acharyas, to humanity.

No better form of worship can ever be offerred to these Brahma Vidyacharyas than a contemplative remembrance of them all, and of all the incalculable blessings they have bestowed on us in the shape of their immense contributions to the cause of the dissemination of Brahma Jnana.

As has been pointed out in the Introduction, homage is paid to Gurus, Paramagurus, Paramesthi Gurus, Parapara Gurus and to all the Brahma Vidyacharyas who are justly accorded an honoured place in the fifth Sthana of the Guru Panchaka in the Vyasa Puja Mandala. Such homage is rendered to them so that their grace (খন্মত) may enable us to realise the Highest Truth in the form of Advitiya Brahma Jnana.

# प्राण्यनुग्रहाय भवति । (Vide Supra)

It is primarily with a view to secure their lasting Anugraha that this humble work has been attempted.

- १ येरिमे गुरुभि: पूर्व पदवाक्यप्रमाणत: । व्याख्याता: सर्ववेदान्ता: ताम्नित्यं प्रणमाम्यहम् ।। (Sri Sankara's Taittiriya Bhasya.)
- २. श्रस्याश्च ब्रह्मविद्यासंप्रादायकर्तृ पारंपर्येलक्षणं सम्बमादावेत्राह स्वयमेव स्तुत्यर्थम् । (Sri Sankara—Mundakopanisad Bashya)
- ३. सम्प्राप्ता ब्रह्मविद्या सा येभ्यो ब्रह्मवादिभ्यः । पारंपर्यक्रमेण सम्प्राप्ता तेभ्यो नमः परमऋपिभ्यः । (Ibid)
- ४. परमर्षिभ्यः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः ॥ (Sri Sankara—Prasnopanisad Bhasya)
- ५ तद्वारेण प्रजापतये । . . . इत्येवं श्रुत्यर्थमम्प्रदायपरंपरया ग्रागतंमुपनिप-द्विज्ञानं मद्यापि विद्वत्सु ग्रवगम्यते ।

(Sri Sankara—Chhandogyaopanisad Bhasya)

- ६ सम्प्रदायमनुसरिद्धः । (Sri Sankara's Chhandogyaopanisad Bhasya)
- ७ तथा च सम्प्रदायविदो विदु:। (Sri Sankara Brahma Sutra Bhasya, I-4-14.)
- स्रत्रोक्तं वेदान्तार्थं सम्प्रदायविद्धिःराचार्येः

(Ibid. II-1-9).

६ तत्सम्प्रदायिभिरीरितम् (Sri Sankara's Tattvopadesa Prakarana)



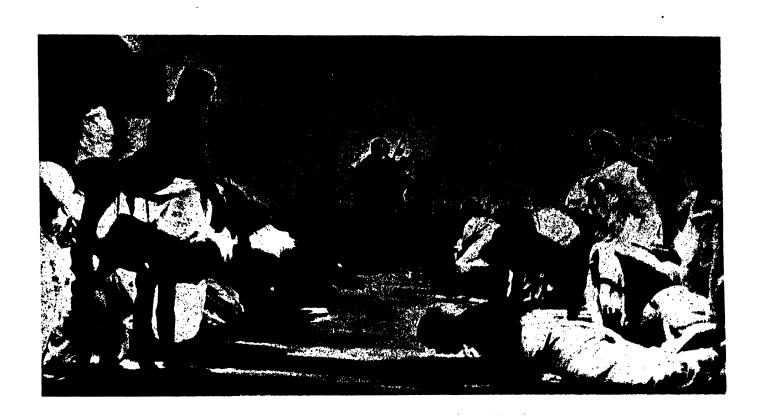

# श्री गुरुम्यो नमः

# ADVAITA GRANTHA KOŚA

#### INTRODUCTION

#### Part I

# ADVAITA IN THE VEDAS, SMRTIS, PURĀŅAS ETC. (बेबस्मृति-पुराणेज्बईतमावः)

नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरञ्च।

न्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्वयोगीन्द्रमयास्य शिष्यम् ।।

श्रीशंकराचार्यमयास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् ।

तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ।।

श्री नमो ब्रह्मादिम्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्त्म्यो वंशत्रहिषम्यो नमो गुरुम्यः ।

सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानषनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मीवाहमस्मि ।।

(a) Vyāsa Pūjā (ब्यासपूजा), worship of Brahma-vidyācāryas (ब्रह्मविद्याचार्याः)

Srī Sankarācārya, in the beginning of the Brhadāranyaka Bhāṣya pays homage to the Brahmavidyāsampradāya Ācāryas, beginning with Brahma. He thus sets an example to all that before beginning the study of Sāstric works we should pay respect to all the Ācāryas who have bequeathed the Sāstras to us. Following the example set up by Srī Sankarācārya, it has been the time-honoured practice that before beginning the study of Srī Sankarācārya's Bhāṣyas, Sānti Mantras should be recited. These Sānti Mantras are a collection of ten Mantras each ending with "Sānti or Universal peace" culled from the various Upaniṣads. After reciting the Sānti Mantras, it is customary to recite the Dakṣiṇāmūrti Aṣṭaka and do prostration to Srī Dakṣiṇāmūrti and also to the hierarchy of Gurūs right from Srī Nārāyaṇa down to our own Ācārya. In this Guruparamparā we find that from Nārāyana to Suka, the paramparā is from father to son. From Gaudapāda, the disciple of Suka begins the Sannyāsa paramparā. Gaudapāda's disciple was Govinda Bhagavat-pāda

and Śrī Śańkarācārya was the disciple of Śrī Govinda Bhagavat-pāda. Padmapāda, Hastāmalaka, Toṭaka and Sureśvarācārya were Śrī Śańkarā-cārya's disciples.

The Purnima (full-moon day) in the month of Asadha is called Guru Pūrņimā. On that day, the Sannyāsins of the Advaita school perform a pūjā called Vyāsa Pūjā. Though it is called Vyāsa Pūjā, it is, as a matter of fact, the worship of all the Brahma-vidyācāryas. On the Pūrņimā of the month of Śrāvana the twice-born perform what is called Upākarma, before resuming the study of the Vedas. On that day, they offer worship to Rsis who were the seers of the Vedas (ऋषय) मन्त्रद्वष्टार:) or to whom the Vedas were revealed The study of the Vedas is thereafter taken up. Similarly the Sannyāsins perform the worship of the Brahma-vidyācāryas on the Vyasa Pûja day before commencing Brahmavicara, during the Cāturmāsya. The Nāradaparivrājakopanisad which codifies the conduct of the Sannyasins, lays down that Sannyasins must be moving from place to place, that they can stay in a village for one day only and that they can stay in a town (nagara) for five days only. This is so because, if they continue to stay in a place for more than five days they are likely to entangle themselves with the dealings of the people around them.

> एकरात्रं वसेद् ग्रामे नगरे प्रश्चरात्रकम् । सर्वाम्योऽत्यत्र वर्षासु मासांक्च चतुरो वसेत् ॥ हिरात्रं न वसेद्ग्रामे भिक्ष्यंदि वसेत्तदा । रागादयः प्रसज्येरन् तेनासी नारकी भवेत् ॥ पर्यटेस्कीटवद्भूमी वर्षास्वेकत्र संवसेत् ।

The exception, however, to this rule is that during the rainy season,

they must halt at one place for a period of four months. This period is called Caturmasya. If during the rainy season they nove from place to place, they may cause injury to the many insects and worms that breed and move about on the ground during that season. But, since Sannyasins have taken the vow of non-injury to all creatures (ब्रहिंगा) they should refrain from causing harm to any being. Further, while moving from place to place Samyasins cannot have any time for Brahmavicara. During these four months they can stay at one place in the company of other Samiyasins, preferably their Gurus or elders and engage themselves in Brahmavicāra, clearing their doubts with their help. During all the other seasons they should travel alone, unattended. In this connection, attention is drawn to the Śri Bhūgayata (first Skandha, fifth Adhyāya) where Śrī Nārada relates to Sri Vyāsa how in his previous birth he had been rendering services to Yogins who were staying at a certain place during the rainy season, how they had allowed him to partake of the remnants of their food which cleansed him of all his sins and how when they were departing from that place after four months (rainy and autumn seasons) they had initiated him into divine knowledge.

Before thus engaging themselves in Brahmavicara Sannvasins perform Vyasa Pujā as indicated. In the course of this Pujā of Brahmavidvācāryas, worship is offered to six sets of Ācarvas, each set consisting of five Ācāryas. These six sets are respectively (1) Krsna Pañcaka consisting of Śrī Krsna and his four Vyuhas i. e. Väsudeva, Sańkarsana, Pradyumna, and Aniruddha, Śrī Krsna being placed in the centre and the others set to the east, south, west and north of Kṛṣṇa; (2) Sanakādi Pañcaka consisting of Sanaka, Sanandana, Sanathsujāta, Sanātana, and Sanatkumāra, Sanaka being placed in the centre and the other four, as stated before to the east, south, west and north of Sanaka; (3) Vvāsa Paneaka consisting of Vvāsa, Sumantu, Jaimini, Vaišampāyana, and Paila, Vyāsa being placed in the centre, and the other four in the four quarters; (4) Šańkaräcärya Pañcaka, consisting of Sri Sankarácárya, Sri Padmapádácarya (पद्मासावार्गः), Sri Hastamalakacarva (हम्लामलकावार्यः), Sti Totakacarva-(तोटकाचार्यः), and Sri Suresvarācarva (स्टेस्वराचार्यः), Sri Sankarācarya being placed at the centre and the other four in the four directions; (5) Dravidācārya Pañcaka, consisting of Dravidācārya, Gaudapādā-

carya, Govindabhagavatpādāci rya, Saniksepa Sarirakacarya, and Vivaranacarya, Dravidacarya being placed in the centre, and the other four in the four directions; and (6) Guru Pañcaka, consisting of Guru, Parama Guru, Parameşți Guru, Parapara Guru, the Guru being placed in the centre and the other four in the four directions mentioned above. Of these six Pancakas, it should be seen that in the Vyasa Pancaka, Šankarācārya Pancaka and Guru Pancaka, the Guru is worshipped at the centre, whereas in the other Pancakas i. c. Kṛṣṇa Pancaka, Sanakādi Paneaka and Dravidācarya Paneaka, it is the important one among them that is worshipped at the centre. Dravidācārya is worshipped at the centre of the Dravidācārya Pañcaka because he is regarded as the most important in that pentad, probably belonging to a period anterior to the others in the Pancaka. The order of seniority in this Pańcaka is Dravidācārva, Gaudapādācārva, Govindabhagavatpādācārva, Sainkṣepa Śurrakacarya and Vivaraņācārva. Of these Dravidācārva, Gaudapādācārva and Govindabhagavatpādācārva belonged to a period earlier than that of \$rī \$ańkarācārya and Sańksena Sālīrakācārva and Vivaraņācārya to a period posterior to Srī Sahkarācarva. All these have written volumes on Advaita Philosophy. Of the Ācāryas who are known to us as having been authors of Advaitic Sāstric works prior to Ścī Śańkarācācya, in addition to the authors above mentioned, namely Dravidācārya, Gandapādācārya and Govindabhagavatpādācārya, we have the names of two other authors namely, Brahmānandi and Ācārva Sundarapandya. We shall deal with them separately in detail in a subsequent section. The works on Advaita Philosophy by these Ācāryas and their successors merely expound Advaitic ideas that are profusely found in the Vedas, the Agamas, the Itihasas, the Puranas, etc. Some of these ancient sources are considered below.

# (b) THE VEDAS (वेदाः)

The Vedas are four in number, the Rg Veda, the Yajur Veda, the Sāma Veda and the Ātharvaṇa Veda. The Yajur Veda is again divided into the Sukla and the Kṛṣṇa Yajurvedas. Each Veda consists of two main divisions, the Karma Kāṇḍa and Jñāna Kāṇḍa. The Karma Kāṇḍa is intended to ensure Cittasuddhi or to lead the soul after the death of the mortal body to Puṇyaloka through the discipline of the Yajūas enjoined







therein. The Jñana Kanda, on the other hand, is intended to bring about the realisation of the identity of the individual soul with the Supreme Atman through Sravana (hearing), Manana (Contemplation) and Nididhvasana (concentration). Each of the Vedas is further sub-divided into Sākhās, the Rg Veda has 21 Sākhās, the Sukla Yajurveda has 15 Sākhās, the Kṛṣṇa Yajurveda 86 Sākhās, the Sāma Veda 1000 Śākhās and Ātharvaņa Veda 9 Sākhās. Each Sākhā has an Upanisad. In the Rg Veda we have the Aitarcya Upanişad pertaining to that Sakha, in the Sukla Yajurveda we have got the Isavasya and Brhadaranyaka Upanisads, in the Kryna Yajurveda we have got the Taittiriya and Katha Upanisads belonging to the Taittiriya Sakha. In the Samaveda we have got the Chandogya Upanisad belonging to the Chandoga Sakha, and the Kenopaniasd, belonging to the Talavakara Sakha; and finally in the Atharvana Veda we have got the Prasna, the Mundaka, and the Mandukya Upanisads. Besides these, there are other Upanisads belonging to one or the other Sakhas of the Vedas.

In the Rgveda Mantras, (Mandalam 4, Suktam 26) Rsi Vāmadeva, who had realised Brahman even in his pre-natal state, exclaims rapturously:—

I am Manu, the thinker of all, the Prajāpati; I am Sūrya the director of all, the Savitā; I am Vipra, the wise one; I am Kakṣīvān the son of Dīrghatamas; I exalt (by my eminence) Rṣi Kutsa, the son of Arjuni; I am the farsighted Kavi, Usana by name. O! Ye men, see me as all that is.

Thus Vāmadeva says; "From a transcendental point of view I am the entirety of men and things. You too (should) realise your nature thus."

#### Vāmadeva continued:

I gave the earth to Ārya (Manu). To the sacrificer who offered the oblation, I gave water in the form of rain for the growth of vegetation. Making a great noise, I led the waters to various places. Fire and other gods observe my decrees.

Similarly in Mandala 10, Sukta 125, the lady Vak (daughter of Ambhrna) who had knowledge of Brahman, realising her identity with Brahman who is Sat, Cit, and Ananda, declares her own greatness

and rejoices in her enlightenment as being of the form of the entire cosmos and as being its substratum and says:

- 1. "I, who am Brahman, the cause of the world, move about in the form of the eleven Rudras. I go about in the form of each of the Vasus. As Brahman, I support (am the substratum of) both Mitra and Varuṇa. I support (am the substratum of) the two Aśvins also. (In me the whole world is seen superimposed as silver is on the nacre. It is mūyā that is in the form of the world. By such māyā, is the projection of all this from Brahman that is unattached.)
- 2. I support the Soma crushed in the sacrifice (or I support the God Soma who is the vanquisher of enemics, and shines in the sky). I support Tvaṣṭā, Pūṣan and the Sun. To the sacrificer who crushes the Soma, who propitiates the gods with the oblation, I bestow the fruits of sacrifice.

(Thus is established the fact that Brahman is the giver of the fruits of sacrifice).

3. Whoever eats food does so by the power to eat which is Myself. Whoever sees, whoever breathes, does so only through Myself. Whoever hears what is said also does so through My power. Those who do not know Me as immanent in all things, decline and die, being caught up in Sainsūra.

Oh friend! hear what I have to say, which is to be attained through faith and effort. I shall instruct you in this, which is of the nature of Brahman.

- 4. I utter this, which is of the nature of Brahman. This has been known to Indra and the other devas and to men. I, who am of the nature of this Brahman, exalt that man whom I wish to protect, make him superior to all. I make him Brahmā, the creator; I make him a Rṣi endowed with supersensuous perception; I endow him with excellent wisdom.
- 5. I am the isvari (exercising lordship over the entire universe). I am She who showers the worshippers with Wealth. I am She who, realising Brahman as Myself, has intuitive knowledge (perception) of Brahman. Hence I am the chief of those who must be sacrificed to. It is I alone, who has entered into the manifold of the world, that, in diverse places, the devas affirm by their actions. (As I exist as everything, in effect whatever is done is only by Myself).

The Yajurveda' consists of 101 Sākhās. In each of these we have got the Satarudriyam (अत्हर्ब्यम्). In this Satarudriyam, Rudra is extolled as being every thing in the Universe, animate and inanimate. There is nothing else other than Him. He is the tree (The Vṛkṣa). He is even the Svā (इबा, dog) and the Svapati (इब्यति—Lord of dogs). He is the cloud. He is the horse and the Lord of the horses. Thus Satarudriyam teaches that whatever exists is \$\frac{1}{2}\$ (Rudra (Brahman). All the three Vedas, the Rg, Yajus, and the Sāma Vedas contain the Puruṣasukta wherein it is said that all this (whatever appears) is Puruṣa (पुरुष). In the Sāmaveda we have got Kalasukta (कालपुदन) which says that Brahma is the sacrificer, the sacrifice, the Vedas that are chanted in the course of the sacrifice, the Adhvaryu, the Havis, Sruva, the sacred ground whereou the sacrifice is performed and the Truth underlying the sacrifice i, e, everything is Brahman, The same idea as conveyed by the Mahāvākvas and the Vākṣa "Sarvem khalvidam brahma", (म्लं खिल्टे ब्रह्म)

The ten Upaniṣads (Iśa, Kena, Katha, Praśna, Muṇda, Māṇḍūkya, Taittiriya, Aitareya, Chāndogya, and Bṛhadāraṇyaka), the Bhagayad-Gītā and the Brahmasutras are very well-known to all students of Vedānta as the Prasthana Traya. We are not, therefore, making references to these in detail. The identity of the soul with the Paramātman, expressed in the Rgyedopaniṣad (Aitareya) and expounded in the opening chapters of the Bhagayad-Gītā permeates all the Upaniṣads, Smṛtis, Śāstras, Sutras, and all the works of those saintly writers who were inspired by a genuine intention to help humanity to realize eternal values.

In the first khanda of the Aitareyopanisad (एन्स्योपनियन्), the question is raised "Who am I"? Then in the fifth khanda we read "We concentrate upon are in serach of) Who is the Ātman that performs the different functions in the body?" It is then answered that these are only the various names of Jūāna i. c. (Knowledge). "This which is known as the heart, the mind, consciousness, discrimination, wisdom, reason, perception, steadiness, thought, acuteness, quickness, memory, volition, decision, strength, desire and control, all these are indeed the names and modes of CONSCIOUSNESS (Knowledge). (प्रजान ब्रह्म)

This Brahma, this Indra, this Creator of all these gods, these five great elements, earth, air, ether, water, fire, and all these small creatures, these others, the seeds of creation and the egg-born, the womb-born, the sweat-

born, the sprout-born, horses, cows, men, elephants and whatever else that breathes and moves and flies, and whatever is immovable, all this is guided by and is supported by Consciousness; the Universe has Consciousness (knowlege) for its guide; Consciousness (knowlege) is the basis; Consciousness is Brahman (अजान कहा).

The idea expressed in this Upanişad is the same as that indicated to Arjuna (श्रर्जन) by Srī Kṛṣṇa (ब्रुप्ण) in the beginning of the Bhagavad-Gitā. Arjuna was much worried at the thought of being obliged to kill his own kith and kin in the war and hence stubbornly refused to fight.

"स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्याम माधव।"

How can we be happy after having killed all our kith and kin? How can I kill in war Bhisma (भीटम) and Drona (ब्राण) who deserve worship from me?

''कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्वीणं च मधुसुदन । इप्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहबिरिसुदन ।।''

l do not know what to do. Please instruct me as to what is good for me. 'यहछ यस्यानिदिचनं बूहि नन्मे' In reply to this, Sri Kṛṣṇa expounds to Arjuna that He by whom all this is pervaded cannot be destroyed; He is eternal, unmoving and unchanging. He is neither killed nor kills.

'ग्रविनाशि तु तिहृद्धि येन सर्वमिदं ततम्।' 'नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।' 'नायं हन्ति न हत्यते'

"So you need not feel sorry that you have to kill your kin." Arjuna feels sorry because he has to kill so many persons who are his blood-relations. But Sri Kṛṣṇa says that the All-Pervading one cannot be killed. How is Arjuna's difficulty overcome by this reply? Here we have to understand that by saying that the All-Pervading, Unchanging, and Unmoving One is not, and cannot be, destroyed. Stī Kṛṣṇa implies that the souls of Bhūṣma, Droṇa and all others are in reality identical with the All-Pervading, Unmoving, Unchanging, Eternal, Supreme Paramātman.

Passages containing Advaitic ideas are found in the following Upanisads also:

# KAUŞITAKIBRĀHMAŅOPANIŞAD (Rgveda) (कीषीतकी)

III. 9. This is the protector of the worlds, the Lord of the worlds, the Lord of all. That should be realised as 'one's Self.'

## ĀTMABODHOPANIŞAD (Rgveda) (ग्रारमबोघ)

- II. 14. All my delusion has vanished. I am the pure intelligence, peerless. All my egoism has disappeared. I am no longer conscious of the distinction of the world, God and Self (Jiva). I am the Supreme Inner Self without difference. I am above all injunctions or prohibitions.
- 6. I am One (only); I am the unlimited; I am the Released Self only without any defect (limitation); I have no parts; I am unborn; I am the essence of pure existence.
- 14. As the Non-dual Bliss, I am expanded as the three worlds. All creatures from Brahmā to a worm are (only) appearances to me.

# NĀDABIND ÜPANIŞAD (Rgveda) (नादबिन्दु)

- 25. How can what is super-imposed have an origin? and, when it has not Originated, how can it exist?
- 26. When, on the understanding of the substratum of the superimposition, the world has vanished into nothingness, where can residual (prārabdha) Karma remain, since the body itself is part of the whole world?

#### SARASVATĪRAHASYOPANIŞAD (Rgycda) (सरस्वतीरहरय)

- 7. May that Sarasvatī protect me who is of the nature of the truth of the meaning of Vedanta, who is the Supreme Goddess and who appears in the form of name and form.
- 10. May that Sarasvatī protect me who is extolled in the four Vedas, in the Vedāṅgās and Upāṅgās, who is Non-dual and who is the Sakti of Brahman.
- 22. May that Sarasvatī protect me who is realised by those who worship her with their vision turned inside, who is All-pervasive in the form of Intelligence.
- 25. May that Sarasvatī protect me who is differentiated in eightfold forms by name, species etc. and who appears, being yet undifferentiated.

- 34. May that Sarasvati who is meditated as the substratum of everything which has name and form, who is of the nature of Brahman and One only, protect me.
- 58. Existence, Intelligence, Bliss, Form and Name these are five factors. Of these the first three pertain to Brahman, the last two to the world.
- 59. Casting off the two, name and form, intent on what is of the nature of Existence, Knowledge and Bliss, let one ever remain in Samadhi either in one's heart or outside.
- 68. He who knows: "Jivatva and Isatva are imagined in me, in reality they are not "is a (Mukta) released one. There is no doubt in this.

#### ADHYÄTMOPANIŞAD (Sukla Yajuveda) (ग्रध्यात्म)

- 19. All things from Brahma to a blade of grass are unreal being (due to) limiting adjuncts. One should know (lit see) one's own self remaining as the one and plenal beyond them.
- 21. By the removal of the false appearances superimposed on one's self, one is (known as) the Supreme Brahman which is plenal, non-dual and unchanging.
- 22. How can there arise (why this) sense of difference in the One Reality, which is changeless, formless and qualityless, the world which is an appearance and distortion?
- 23. Atman is a plenum of pure Intelligence like the ocean at the end of a Kalpa. It is devoid of the three-fold distinction of seer, seeing and object seen.
- 24. The cause of illusion disappears in it as darkness does in light. How can there be duality in the qualityless, non-dual Supreme Reality?
- 64. Brahman is one only without a second, of the nature of Existence, and Intelligence, self-existent and pure, incapable of being spoken of as 'thus'. There is no plurality here.

#### NIRĀLAMBOPANIŞAD (Sukla Yajurveda) (निरालम्ब)

14. Jūāna is realisation of intuitional perception that in the manifold (of the world) there is nothing except. Intelligence. This realisation arises as a result of control of the body and the sense organs, by service to

a preceptor who case instruct about reality, by receiving his instruction, by meditation and reflection on it. Then one realises that this intelligence is at once the knower, the known and knowing, that it is immanent in everything and that it is the same in all and is without distinction as pot, cloth etc.

Like the illusion of the snake in the coil of rope ajñana is the imagination of differences like gods, inanimate things, human beings, trees, differences of sex, caste and status, and differences of bondage and release, limitation and plurality of selves on Brahman which is Non-dual, which inheres in everything and which is all,

35. Tapas is reduction to askes of the germs of desire, purpose and attainment relating to everything from Brahma downwards by the fire of intuitive knowledge that Brahman alone is the reality and that the world is unreal.

39. The Yati goes about autonomous in his habit of distinctionless consciousness having realised 'I am Brahman only' - a realisation that arises from the experience of the meaning of the Sruti passages; "That thou art; All this is Brahman; There is no plurality here, etc."

#### PAINGALOPANISAD (Sukla Yajuveda) (有雲南)

II. 18. It is possible to realise one's real nature by the method of desimposing what has been super-imposed. Hence, one should investigate the nature of the world, of the self and of the Supreme Ätman. When the consciousness of the (distinctness of the) Jiva and of the world is sublated, there remains only the immost Non-dual Brahman.

III. 2. Yājūavalkya said : One should meditate thus : "That thou art : Thou art that ; Thou art Brahman ; I am Brahman ;"

IV. 17. Then is established the Supreme Ātmau free from limitations like water entering into (and becoming one with) water. This Paramatman is pure. It is known as the Supreme Lord. It is of the form of the Non-dual and is like the cloudless sky.

#### ADVAYATÄRAKOPANISAD (Šukla Yejurveda) (श्रद्धयतारक)

3. Knowing that (the distinctions of) Jīva and Isvara are due to Māyā, rejecting all qualification as 'not this', 'not this', what remains, that is Non-dual Brahman.

#### MUKTIKOPANISAD (Sukla Yajurveda) (मुक्तिक)

I. ii. 6. Videhakamukti (Salvation after the fall of the body) is attainment of fullness (like that of the pot-enclosed-pace with the space outside on the destruction of the pot) after continuously practising hearing, meditating and reflecting (on the words of the teacher) and with the destruction of the three kinds of body (the gross, the subtle and the causal) by the wearing off of the residual Karma.

#### \$ATYAYANIYOPANIŞAD (Sukla Yajurveda) (शाठचायनीय)

24. If a man knows the Ātman with the consciousness 'I am it', then desiring what and for whom would one be subject to the travails of the body?

27. When all desires of the heart are abandoned then the mortal becomes Immortal and he enjoys (the bliss of) Brahman.

#### MANDALABRAHMANOPANISAD (Sukla Yaju.veda) (मण्डलका हाणम्)

6. Meditating 'I am Brahman' with the consciousness that all this is (not different from) Ātman, one is self-satisfied.

11. iii. 4. In Samadhi, there is the extinction of prapañca-consciousness in the witness-consiousness which is expansive and universal consequent on the destruction of the modifications of darkness.

III i. 6. After that, by the Upadeśa of Tattvamasi, one attains realisation full of limitless bliss by the means of Tāraka-Yoga knowing, "I am the Paramātman only", 'I am Thou only', and 'Thou art I only'.

ii. 1. He attains realisation by his mind immersed in the fullness of Brahman, attaining a state beyond the mind, renouncing the activity of all the senses, by the fruit of Kaivaiva resulting from the abundance of merit acquired in many lives and having got rid of every trace of sorrow and blemish in the enjoyment—of unlimited bliss.

#### AKŞYUPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (प्रक्षि)

II. 31. When knowledge of non-duality has become firm and when duality-consciousness has been stilled, those who (thus) have attained the fourth stage look upon the world as a dream.

## SUKARAHASYOPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (शुक्ररहस्य)

42. This Jīva is subject to the limitation of the inner-organ (Antah-karaṇa-kāraṇopādhi). Iśvara is subject to the limitation of Māyā. When the limitation of antahkaraṇa and Māyā are got over (vanish) plenal intelligence alone remains.

## SARVASĀROPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajwyeda) (सर्वसार)

12. What is designated by 'Thou' is spoken of the 'Inner Self' when there shines the Self as the Pure Intelligence which is Existence, Knowledge and Bliss Absolute, free from all limiting adjuncts, like the lump of gold devoid of its limiting appearances as bangles, crown etc. Brahman is Truth, Knowledge and Unlimited. True means what is indestructible. By indestructible is meant that which does not undergo destruction when the limitations of place, time and object are destroyed. Intelligence (consciousness) which is devoid of origination and destruction, which has no unfilled parts in itself is called knowledge. That all-pervasive intelligence envelops the entire universe beginning with Avyakta like clay pervading in all objects made of clay, like gold in all objects made of gold and like thread in all things woven out of thread. Bliss is of the nature—of Blissful Intelligence. It is fullness of the ocean of Bliss. It is plenal joy.

13. What is designated as "That" whose nature is Satyam, Jūanam and Ānandam (existence, knowledge and bliss absolute) which does not change with changes of place, time and object is spoken of as Paramātman.

14. That which is subtle like space, and is pure, different from 'Thou' subject to limitation and from 'That' differentiated by limitation, which is existence only, is spoken of as Supreme Brahman.

## SKANDOPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (स्कन्द)

3. I remain as the pure inteligence, 1 am unborn. What next? All the differentiated material world disappears like a dream.

6. Jiva is Siva; Siva is Jiva. That Jiva is only Siva. When covered by chaff, it is paddy; when free from chaff it is rice.

7. Thus, when bound (by Karma), one is Jīva; upon the destruction of Karma, one is Śiva as ever. Bound by pāśa, one is Jīva, freed of pāśa one is Śiva as ever.

## KAIVALYOPANISAD (Kṛṣṇa Yajuryeda) (केंबल्ब)

16. That which is Supreme Brahman, the Ātman of all, the great substratum of the world, which is subtler than the subtle and eternal. That thou art, Thou art That.

#### PANCABRAHMOPANISAD (Kṛṣṇa Yajur Veda) (पञ्चाहा)

35–39. By one lump of clay, O Gautama, everything of clay is known. By one head of iron, everything of iron is known. By one piece of steel everything of steel is known as of a nature non-different from it. By its non-difference from cause, the effect is (of the nature of) cause only. As cause, it is the truth; verily all talk of difference is a falsehood. That cause is one only; it is not dual, nor both non-dual and dual. Differentiation is always unreal.

Therefore cause is Eternal and One only. Here the cause is non-dual, the pure Intelligence only.

#### RUDRAHIRDAYOPNISAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (रुद्रहृदय)

26—27. The Supreme Brahman is the substratum of all, it is non-dual and eternal. It is of the nature of Existence-Knowledge-Bliss. It is beyond the reach of speech and understanding. When That is known well, all this, O Suka, becomes known, for everything is That only. There is nothing different from That.

#### AMRTABINDCPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (श्रमृतबिन्द्)

13. When the pot which enclosed space is moved (from one place to another), it is the pot that is moved, not the enclosed space. Thus the Jīva is like that space.

14. He knows truly who knows no difference in the space enclosed in different pots of different shapes,

21. Churning the wood of the inner-organ (antaḥkaraṇa) with the rod (lit, eye) of intelligence, one should bring out the spark of the Supreme. That Supreme which is taintless, motionless and peaceful is referred to when it is said 'I am Brahman'.

#### TEJOBIND (PANIŞAD (Kṛṣṇa Yajī rveda) (तेजोबन्दु)

- I. 7. That condition (lit. place) which is devoid of limitations is beyond the reach of speech and mind. It exists in its own nature; it can be known only as existent; it is not the result of combination (of effectuating causes). It never falls off from its supreme state.
- V. 43. Veda, Sastra Purăņa, Effect, Cause, Isvara, the world, all objects and men, union (of differences), all this is unreal. There is no doubt about it.
- 44. Bondage, Release, Joy, Sorrow, Meditation, Mind, Devas and Asuras, the distinction of secondary and primary, of the Supreme and not-supreme, all this is unreal. There is no doubt about it.
- 45. Whatever one utters by speech, whatever one proposes to do by will, whatever one thinks by the mind, all that is unreal. There is no doubt about it.

#### YOGASIKHOPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (योगशिखा)

IV. 1.4. Difference is inapplicable as intelligence is an integral unity. The sense of Jivahood is to be understood after the manner of the perception of the serpent in the rope. As, due to nescience (Ajñāna) the rope suddenly appears as serpent, so does Pure Intelligence appear as the world. There is no other material cause for the appearance of the world than Brahman. Hence this whole universe is Brahman only, not anything else. As it has been declared that all is Ātman, the distinction of the enveloper and the enveloped is unreal. When this supreme truth is known, where then is the place for difference?

#### KAŢHARUDROPANIṢAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (कठरुद्र)

- 30–32. He who perceives absence of duality, and absolute nonduality in this which is of the nature of being unperceivable by the senses, is a great Yati. That alone is fearlessness, supremely auspicious, the great immortal. It is of the nature of existence, the transcendent Brahman, devoid of the three limitations (of place, time and object). But when a man sees the least part of difference in this, then there will be fear for him. There is no doubt here.
  - $37\frac{1}{2}$ - $38\frac{1}{2}$ . Having realised that Absolute Bliss, which is non-dual,

qualityless, compacted of Truth and Intelligence as one's own self, one does not fear anything.

#### BRAHMOPANIŞAD (Kṛṣṇa Yajurveda) (ब्रह्म)

2. Where the worlds are not worlds; gods are not gods; Vedas are not Vedas; Sacrifices are not sacrifices; the mother is not the mother; the father is not the father; the daughter-in-law is not the daughter-in-law; the caṇḍāla is not a caṇḍāla; the Pulkasa is not a Pulkasa; the Śramaṇa is not a Śramaṇa; the ascetic is not an ascetic; that supreme state of Mokṣa shines as the one Supreme Brahman.

#### MAHOPANIŞAD (Sâmaveda) (मह)

- IV. 25. Adopting the means instructed by the teacher and conveyed by Sastra (scripture) and by his own realisation experiencing in his own intelligence, "I am Brahman only", the wise man gets beyond (all) sorrow.
- 27. Even as a man whose delusion in respect of direction has been destroyed regains his sense of direction, so too does the world become unreal on the destruction of delusion (about it.).
- 44. Whatever, moving or unmoving is seen in the world attains destruction at the end of a Kalpa as a dream does in dreamless sleep.
  - 46.1 The world is extended as a grand magic show.
- 70 Realising one's self which is of the nature of Supreme Bliss, non-dual, qualityless and compacted of Truth and Intelligence, one never fears.
- 84. Water which appears in a mirage is really the mirage only. So too, when one examines oneself, it will be found that the three worlds are only Intelligence.
- 103. Abandoning the tendency for mere enjoyment, get over the tendency for (perceiving) difference. Getting rid then of the distinction of existence and non-existence, be full of the bliss of non-differentiation.
- 126. All this is imagined by Avidyā on the anātman taking it to be the Ātman. Resting on the Supreme Person, casting off with effort all desire for enjoyment, be established with superior intelligence on the non-differentiated and be full of bliss.

V. 113. That inner experience that "All is Brahman," is what will give salvation. The perception of difference is (due to) nescience (Avidyā). That should be completely abandoned (got over).

## MAITREYYUPANIŞAD (Sāmaveda) (मैत्रेयी)

21. (In the context of worship with Sohambhavana considering the body to be the temple, the Jiva to be Siva etc.), when dhy anam or meditation (equated with) the mind unperturbed by sense-objects the object of meditation is revealed by knowledge which sees no duality.

#### DARSANOPANISAD (Samaveda) (दर्शन)

IV. 63. O wise one! When by the power of Jñāna the perception of difference is destroyed, the false distinction of Atman and Brahman will also vanishes (lit. What can it do?).

X. 6 and 7. I am that Brahman. I am not the Jiva entangled is Sainsára. As foam and wave coming out of the ocean disappear in the ocean itself, so does the world disappear in me.

#### ANNAPÜRNOPANIŞAD (Ātharvaņaveda) (श्रन्नपूर्णा)

I. 20. Whatever (this) is seen, know that it is unreal, like the eastle in the sky or water in the mirage.

21. Be of the nature of that which is not seen (by the senses), but of which you have some intimation and which is beyond the range of the mind and the six organs.

22. Meditate 'I am that expansive intelligence which is indestructible, all-pervasive, impartible, without interval and whole and entire like the earth.'

#### ÁTMOPANIŞAD (Ātharvaṇaveda) (श्रात्म)

1. The supreme reality spoken of as Atman, which is auspicious, pure, one only and non dual shines always as Brahman.

2. Even in the form of the (manifold) world; it is the Brahman only, the distinction of existence and non-existence being due to the distinction of Vidyā and Avidyā.

4. The appearance of the world as real is the cause of projection of Samsāra. When the world is known to be unreal, there is cessation of Samsāra.

21 22. As a male actor whether dressed as a women or not is really always a male, so too is a knower of Brahman always Brahman, and not another though sometimes he mistakes himself to be different.

22. When the (enclosing) pot is destroyed, the sapec (enclosed in it) remains as the (universal, unenclosed) space (outside the pot). In the same manner, and on the destruction of the limitation, the knower of Brahman remains as Brahman.

23. The knower of A men become one with the Ātman as milk becomes one with milk into which it is pouted and like oil becoming one with oil with which it is mixed.

## TRIPÄDVIBHÜ FIMAHANARÄYAŅOPANIŞAD (Aduarvaņaveda) (त्रिपाद्विभतिमहानारायण)

I. 11. That Na avena who is spoken of as the Ātman, the Inner Ātman, the Supreme Ātman, the Ätman which is intelligence, the transcendent Ātman, who is the non-dust Supreme Bliss, the universal and eternal, without taint and defect, without modification, unnameable and pure is one only. There is no other than He.

# NRSIMHA UTTARATAPANAYOPANIŞAD (Ādharvaṇavedo) (नृहिहोत्तरताषिनो)

II. Always devoid of duality, of the nature of bliss, pure existence which is the substratum of all that exists, characterised by the cancellation of nescience, darkness and debusion such I am. Thus should one meditate on one's self as Supreme Brahman.

VIII. 5. Hence Paramešvara is one only and without modification. There is no differentiation at all here. He who imagines differentiation here, differentiated hundred fold or thousand-fold goes from death to death. So this Brahman is non-dual, self-effulgent, supreme bliss. It is Ātman only, immortal, fearless. This Ātman is fearless. Brahman is fearless. He who knows thus becomes Brahman. This is the secret.

IX. 10. The Atman is established in its own eminence, without a want, one only, the witness, self-effulgent.

## (C) THE SMRTIS (स्मृतयः)

Dharma is one of the means for attaining Mokṣa. It is, therefore, but proper that the Smṛtis which deal with Dharma should emphasise Ātma-Jūāna and declare that it is the highest Dharma. At the beginning of Manusmṛti, (मत्मिन) Manu Says: --

"श्रामीदिवं तभो भूतमञ्जातगत्रज्ञणम्। श्रवतक्र्यमविज्ञेयं प्रमुप्तमित्र सर्वतः"।। "सर्वभृतेषु चारमानं सर्वभृतःनि चात्मनि । समं पश्यक्षात्मयाजी स्वाराज्यमधिगञ्छति"॥ "उतानिरेव विश्रस्य मनिर्धमेरय शास्त्रती। सा हि धर्मार्थमन्त्रजो ब्रह्मभ्याय कत्पते"।। "सर्वेवामिष चैतेवामात्मज्ञानं परं स्मृतम्। नवध्यप्रयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यम्तं ततः"।। "प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यतःम् । निजन संजमानस्त भनात्यत्येति प*ञ*न वै"।। "सर्वमात्मनि सं स्थेतः सब्बासब्य समाहितः। सर्व धारमनि संपन्यताथर्मे कुरुते मनः॥ न्नात्मेव देवतास्सर्वासर्वामानमन्त्रवस्थितम् । प्रजानिकार अर्थेपामगीयत्समगीरपि । ध्वमालं स्वप्रवीगम्यं विद्यातं पृष्यं परम्।। एतमेके वदन्त्यग्निं मन्मन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेके परे प्राणमपरे बद्धा शाश्वतन्।। एप सर्वाणि भनःनि पञ्चनिवयिष्य मृतिभिः। जन्म रद्धि अयैनित्यं संनारयति चकवत् ।। एवं यस्पर्रभतेष् पश्यत्यत्मानमःतमता। स सर्वतपतामेल्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्"॥

## In YĀJÑAVALKYA SMRTI (याजवल्बय स्मृतिः) Yājñavalkya says

"भूतात्मनस्तरोविद्ये बुद्धेर्जानं विशोधनम् ।
सेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता" ।

"द्वासप्तितसहस्राणि हृदयादिभिनिस्सृताः ।
हिताहितानामनाडघस्तासां मध्ये शशिप्रभम् ।।
मण्डलं तस्य मध्यस्य द्वारमा दीप इवाचलः ।
स जेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु" ।।

"मिलिनो हि यथाऽऽदर्शो रूपालोकस्य न क्षमः ।
तथाऽविपक्वकरणः श्रात्मज्ञानस्य न क्षमः" ।।

"श्राकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् ।
तथाऽऽदर्मेको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्" ।।

"यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः ।
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः" ।।

"श्रव्यक्तमात्मा क्षेत्रशः क्षेत्रस्य स्य निगद्यते ।

ईश्वरस्सवंभृतस्यः सन्नसन्तदर्यच्च यः" ।।

#### DAKSA (क्स) in his Smrti says :--

"यश्चात्मनिरतो नित्यमात्मकीडस्नयैव च ।

प्रात्मनिष्ठश्च सत्ततमात्मन्येव स्वभावतः ।।

रतश्चैव स्वयं तुग्टस्यंतुष्टो नान्यमानसः ।

प्रात्मन्येव सुनृप्तोऽसौ योगस्तस्य प्रसिद्धयित" ।।

"य प्रात्मन्येव सुनृप्तोऽसौ योगस्तस्य प्रसिद्धयित" ।।

"व प्रात्मन्यतिरकेण द्वितीयं नेव पश्यति ।

वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि ।

एर्काकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते" ।।

"द्वैतपदां समास्यायाद्वैते तु व्यवस्थितः ।

प्रद्वैतिनां प्रवक्ष्यामि यथा धर्मः सुनिश्चितः ।।

तत्रात्मव्यतिरकेण द्वितीयं यदि पश्यति ।

तत्रश्वास्त्राण्यधीयन्ते श्रयन्ते ग्रन्थसंचयाः" ।।

#### THE DHARMASOTRAS (धर्मसूत्रम्)

We find Apastamba (श्रापस्तम्ब) saying in his Dharmasütras :--

"म्रात्मलाभान्न परं विद्यते पूः प्राणिनः सर्व एव गृहाशयस्याहन्यमानस्य विकल्म स्याचलं चलनिकेतं येऽनृतिष्ठन्ति तेऽमृताः । सर्वभूतेषु यो नित्यो विषयिचवमृतो घ्रुवः । भ्रानङ्गोऽ-षाब्दोऽशरीरोऽस्पर्शय्च महान् श्रुचिः । स सर्व परमा काष्ठा स वैपृवतं स वै वैभाजनं पुरम् ॥" "तं योऽनृतिष्ठेत्सर्वत्र प्राध्वं च।स्य सदा चरेत् । दुदंशं निषुणं युक्तो यः पश्येत् स मोदेत विष्टपे ॥ भ्रात्मन् पश्यन् सर्वभूतःनि न मुह्योच्चिन्तयन् कविः । भ्रात्मानं चैव सर्वत्र यः पश्येत् स वै ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजितं" ॥

Bodhāyana (बोधायन) says that everything is Brahma.

'स्रोमिति ब्रह्म ब्रह्मवा एप ज्योतिः य एप ज्योतिः य एप तपित एप वेदो य एप तपित वैद्यमेवैतत् । यदैप तपित एवमेवैप श्रात्मानं तर्पयित श्रात्मने नमस्करोति श्रात्मा ब्रह्म श्रात्म ज्योतिः ।'

### (d) ARTHASĀSTRA (श्रर्थशास्त्रम्)

Even in the Arthasastra (Political Science), we find in Sukraniti (शुक्रनीति) an early work on Arthasastra, a passage which says that Brahman is one without a second; all else that appears is only due to Māyā.

"ब्रह्मैकमद्वितीयं स्यात् नेह नानाऽस्ति किंचन । मायिकं सर्वमजानादिति वेदान्तिनां मतम" ।।

#### VYĀKARAŅA (व्याकरणम्)

Vyākaraņa is one of the six Vedāngas. It primarily aims at elucidating the exact meanings of Vedic passages. The exponents of this Sāstra make it clear that not only the Vedāntic conception, but their own conception of Truth is Advaitic. Nandikeśwara while explaining the Māheśwara sutra "মহুড়া।" states that the "Akāra" (মহাত্ত) is the All-Pervading Nirguṇa Brahman, which is Isvara, and with the Cit 'Ikāra' (হুড়াত্ত) it takes the form of Jagat. Akāra (মহাত্ত) is the effulgent Brahman, Parameśvara and is Pure Jūapti (ক্রিত্ত) (intelligence). Ikāra (হুড়াত্ত) which is Citkalā, in the presence of Akāra, becomes the cause of the Universe. Ukāra (ডুড়াত্ত) is Viṣṇu.

Nandikeśvara says:

"श्रकारो ब्रह्मस्परस्यात्रिगुंणस्सर्वतस्तुषु । चित्कलामि समाश्रित्य जगद्गप उर्णाञ्चरः ।। श्रकारः सर्वतर्णाग्रचः प्रकाशः परमेश्वरः । श्राचमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते ।। सर्व परात्मकं पूर्ण जन्तिमात्रिमदं जगत् । जन्तेवंभूत पश्यन्ति मध्यमा वाक्ततस्म्मृता ।। श्रकारो जन्तिमात्रं स्यादिकारः चित्कला स्मृता । श्रकारो तिश्वीकृत्य जगता कारणत्वतः । उकारो विश्वारित्याहः व्यापकत्वास्महेश्वरः " ।।

Patañjali (पत्रकाल) the author of the Vyakarana Mahabhasya, (महाभाष्यम्) the most famous and the foremost of all classical works, when explaining the Varttika on the Sutra स्त्रियाम् reads 'ग्रमन् मृगतृष्णावद् गन्धवंत्रगर यथा' and says:

"क्ष्यं पुनरसन्तिः । अथां द्रष्टम् । म्गतृष्ण।यत् । तद्यथा मृगास्त्रपिताः स्रपां धाराः परयन्ति, न च तास्मन्ति । यथा गन्धर्यनगराणि दश्तो दश्यन्ते, उपगत्य च गोपलभ्यन्ते"

Here the Mirage or Mṛgatṛṣṇa, (म्मन्ट्या) the oft-quoted example of false objects (mithya) according to Advaita conception, is clearly brought out by Patanjali as one which merely appears but is not real. The Advaitic conception of falsity or Mithyatya i. e. Mṛgatṛṣṇā or Rajju-Sarpa (रज्जूसप्) is different from the idea of Vandhyā-Putra (वस्त्रापुत्र) (barren woman's son) technically named Tuccha (तुन्छ) as the latter never appears as existing, whereas the former has a semblence of existence for a while, though really non-existing. When commenting upon the sūtra वर्तमाने लट Pateñjali quoting an ancient śloka

"गः वर्तते चक्रमिपर्न पाट्यते न स्यन्दन्ते स्वित्तस्याभक्तयः। - कुटस्थोऽयं लोको न विचेष्टियास्य यो छोवं पर्यात सोऽयनस्यः" ॥

expresses the idea that the world is in reality the Kutontha Brahman which is in reality devoid of all agency in consequence of its being the All (Purna).

**१. ध्रत्र कैयट:—**'एवं यो वेत्ति मोह्ययत्त्वः । कि पुनर्यो तप्ठाना योगीत्यर्थः । स हावि-**कृतमात्मनत्त्वं भावयन्**प्रत्यक्षीकरोतीत्यर्थः । तथान्योक्त भगवता—-'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाञ्चित तत्त्वरुम् ॥' अति । When commonting upon the sutra वार्यवस्थामणा तृत्यक्षियः Patanjali says: 'ह्न्यात्मानमात्मा । श्रात्मना हत्यत श्रात्मीत । कः पुनरात्मानं हीन्त को वाध्यमना हत्यते । दावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च । श्रत्यरात्मा तत्वर्म करोति येन शरीरात्मा मुखदःखे श्रत्मवि । शरीरात्मा तत्वर्म वार्यरात्मा मुखदःखे श्रत्मवि । शरीरात्मा तत्वर्म वार्यरात्मा मुखदःखे श्रत्मवि ।'

Here Patañjali suggests that the soul, when it identifies itself with the mind (Antaratman) (अन्याना), becomes the subject and that when the same soul becomes identified with the body (Sariratman) (अन्याना) it becomes the object. The soul, identified with the body, becomes the subject, and the same soul, identified with the mind, becomes the object, thus he brings out the Advaitic truth that the one Atmarican be experienced both as subject and object at the same time in consequence of its dual projection and plurality itself should be essentially unreal.

In his Vakyapadīyakārika Bh mtrhari says :---

"ग्रामादितियनं प्रज्ञा भाष्ट्रमध्यं यदक्षरम् । विवर्ततेर**श्रीभावे**न प्रक्रिया जगनी करा "स्बम्पप्रयोशितरे मानाः पानाः वागनपानि गीति। तस्यां दण्डस्वरूपायामधिकारो निवर्तने"।। "तस्यात्मवं बगावं। वा भावं। वा सर्वभिष्यते । न व्यवस्थानारं निर्वचित्रेतस्म त्रात्यतः स्थितम्" ॥ "यब द्रष्टा च दश्यं च दशंनं नापि विश्वतम् । सम्वेवार्थस्य सत्यन्त्रभादस्यस्य चेच्चिः" ।। "बाच्या सा सर्वशन्त्रामा शब्दाच्च न पथडतनः। ध्यप्रवक्ते पि संबन्धस्त्यो श्रीवान्यनोदिव" ॥ "निर्भागोपगमी पीठयं कमवानित्र दश्येने । श्रकमस्यापि विद्यस्य विकासस्य विवेषित्वमे" ।। "संबन्धिभेदात्मतीय भिद्यमाना गर्वादिए । जातिस्विच्यते तस्यां सर्वे शब्दा ब्यवस्थिताः" ॥ "तां प्रातिपदिवार्थं च घात्वर्थं च प्रवसने । भा नित्या सा महानात्मा तामाहस्त्वतलादयः"।। "सत्यानत्यो त यो भागी प्रतिभावं व्यवस्थितौ । भत्यं यत्तन सा जातिः ग्रमत्या व्यक्तयो मताः"।।

## THE NYÄYA and VAISESIKA SÄSTRAS (न्यायवैशेषिकशास्त्रे)

Sage Gantama is the founder of the Nyāya school of philosophy. Nyāya generally goes with the Vaišesika school, whose founder is Kaṇāda. Sage Gantama, while dealing with liberation or Apavarga in the beginning of his work, says:

"दुःखजन्मप्रवृत्तिदो । मिथ्याजानानाम् न रोत्तरापाये । तदनग्तरापायादपवर्गः" ।

This Sutra is cited by Sri Sankanacarya, in his Brahmasutrabhāṣya, as stresting the point of the Advaita truth, that the removal of false notions or Mithyājūāna through the realization of truth (Tattvajūāna) leads to liberation or Apavarga. Though his school endorses the idea that the universe is real, yet in the matter of Mokṣa, Gautama is endorsing the Advaita idea imasmuch as he says that the destruction or annihilation of Mithyājūāna through Tattvajūāna or realization of the truth is the surest way to salvation (Mokṣa). Even this doctrine of the Absolute Reality of the world is seriously jeopardised by Gautama's Bhāṣyakāra Vātsyāyana who goes so far as to say that the doctrine is intended only for those who have not attained ultimate realization and that the Nyāya doctrine only serves as a step to that realization. The Sutras

''यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाद्यात्मविध्यपायैः''

'तत्वाध्यवसायगंरक्षणार्थं जल्पवितण्डं बीजप्ररोहमंरक्षणार्थं कण्टक्याखावरणवत्'('प्रनु-लक्क्षाखानामप्रहेणरोषाणां तद्वथं घटमानानामप्रायायैतत्' इति बात्स्यायनभाष्यम्) show that the Nyaya system serves only as a defensive hedgerow that nurtures the tender sapling of the Ultimate Truth. Vātsyāyana in his Bhāsya explains these suras as signifying that this system is but a step for those who have not realised the Ultimate Truth on account of their mind not having been purged of sins (but who in some way or other are striving towards such realisation).

'यन् पन्नतस्यज्ञानानामप्रद्रीणदीवाणां तदर्थं घटमानानामपाय।यैतत्'

Kaṇāda in his sutras 'सदगारणविज्ञसम्' 'तस्य कार्ये लिङ्गम्' establishes the existence of paramāṇus (atoms).

Praśastapāda in his Bhāṣya on the Vaiśeṣika Sūtras, says that it is by the union of two paramāṇus that a dvyaṇuka is formed.

'यदा पाथिवाप्ययोरण्योः सयोगे सत्यन्येन पाथिवेन पाथिवस्यान्येनाप्येन चाप्यस्य यगपत्यंयोगी भवतः, तदा ताभ्यां संयोगाभ्यां पाथिवाप्ये द्रघणुकै युगपदारभ्येते' If two things are to come together they can do so only if they have parts (avayavas). But the Vaiseşikas deny parts (avayavas) to the Paramāņu. Then how can two paramāņus combine together to form dvyanuka? In order to establish that a d.yanuka is formed by the union of two paramāņus, they have to suppose that there are parts (avayava) where there are none; that is to say, they assume the existence of a thing which does not really exist. This assumption of theirs comes nearer to the Advaita doctrine which says that what is not real appears to be so.

Udavanācārya, a very great authority on Nyāya (Nyayācārya) in the passage "तदास्ता लावत किमाईभविणाने यहिष्ठियलायां compares his own system with. Advaita and says that his own system is like a petty gingermonger, whereas Ad aita is like a ponderous scanoing vessel laden with cargo of permanent value. Again, when he says 'शहर स्वभाव इत्यो।-निसा: '; he is of the firm opinion that the Advei i is alone are the Aupanigadas, i. e. the followers of the Upanisads, and not the followers of other systems, because he mentions Saivas and Valsnavas as being different from the Aupanișadas. When he saws 'नशका बालिन बेदान अपनी 'he gives it as his settled opinion that the palm of victory (जक्षी:) would go to the Advaita (Anirvacanīya-vāda) which alone is Vedanaya or the philosophy of the Vedas. Thus, according to Udayanacarya, Advaita alone is the real purport of the Vedas. After exhorting them (the Bauddhas) to get themselves absorbed in Advaita, where intellect itself is merged in the Supreme, he suggests to them as an alternative, to remain in the intellectual plane according to the Nyāya system, through alerting the tardiness of their intellect. Finally he says:

"ततः संस्कारात्रिभवान् केवलोणि न विकल्पते । यगाश्रित्य चरमवेवान्तोपसंहारः" । तत्प्रतिपादनार्यं "यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह इत्यादि । यो नावस्था न हेया मोक्षतगरगोपुरायमाणत्वात् । निर्वाणं तु तस्य स्वयमेव । यामाश्रित्य न्यायमनोपसंहारः । 'श्रव यो निष्काम श्राप्तकाम श्राप्तकामः सन्नहाँव सन् अह्माप्येति, न तस्य प्राणा उत्कामन्ति श्रवैव समवनीयन्ते' इत्यादीनि" Here he states his view that the Jivanmukti of Advarta is like a lofty spire ornamenting the city of Mokga. The Nyāya system finds its culmination only by allying itself with Advaita. Thus we find that Udayanācārya is of opinion that Advaita is the Highest Truth. In Kiraṇāvali he says "As regards the view of the Vedantins that, when ignorance is destroyed Ātman alone exists in Mokga, we have nothing at all to say against it."

िर्जावरात्रासा निवताचा केवलमात्म<mark>ीवापवर्गे वर्तन</mark>े इति मने न तो विवाद ता

#### THL PURVAMIMAMSĂ (पूर्वर्मामांगा)

The purpose of the Purva Mimain a is to set forth tules of interpretation for reconciling the apparently conflicting texts of the Vedas and for elucidating the doubts that might asise in the course of performance of the sacrifices enjoined in them. Nobody will turn his attention to there sacrifices if he does not continue to live to enjoy the fruits thereof in the other world. Hence, they have to establish the existence of an Annan different from the body, mind, and senses. Jaimini (जैनिन) is the author of the Purva Mohamsa sutras. Kuma ila Bhatta (क्वारिकाइ), the Mimanisa Varttikakaia (वानिक्यार) and the founder of the popular school of Parva Mimama, tells us, in the course of explaining the nature of the soul, that the Mimain a Bhasyakara deals only with the existence of soul, as being different from body, but not with its absorbute nature, because he is there concerned only with refuting atheistic Buddhists and that, for the realisation of the true nature of the Atman, which is viblue (far) allpervoding (ज्ञानसक्तिक्वभावीको निष्य सर्वगतः प्रमान—स्को, वा. काटम वादे स्लो,73.) the Vedanta alone should be studied.

ेंद्रचाह् नास्तिक्वनिराक्षरिष्ण् आत्मास्तितः भाष्यकृदत्र युक्याः । दढत्वमेतद्विषयः प्रकापः स्याति वेदान्तित्येवरोनः ।'' अतोः वाः प्रात्मवादे अते । 148.

Prabhākara (अअभर) the founder of the Guru-Mata (अभर) of Purva Mimainsā, throws direct light on the point. He says that the Mimāinsā Bháṣvakāra i, e, Šabarasvámi (अवस्थाकी) did not explain the true nature of the ego "I" and "Mine" which i only a result of the misconceived identity of the Ātmā with Anatmā (the matter) because Bhagavān Śrī Kṛṣṇa has given his injunction in the Gua "Do not perplex the undeveloped Linds of the ignorant, who hold fast to Kaima." Sabarasvāmī has not dwelt at length on this point not because of his ignorance

१—"श्रगौ निरंगे निनरां किस्पतं जगत' इति (खण्डनकारक्लोक उपक्षिप्तः) निरंगेऽप्यणौ संयोगकल्पनायां सर्वया जगतः किस्पतत्वमेवति तद्भावः। कणादः पारिमाण्डल्यसंयोगात् द्वच गुक्तकमात्। जगदुःप्रेक्षयन् मायावादसादरमानसः।। इति प्रघट्टकान्तरे तदुवतेः "

of the Truth, but on account of the direct injunction that those who are addicted to Karma are not to be perturbed by the preaching of the Upanisadic truth.

"यदुक्तं 'ग्रहङ्कारममकारौ श्रनात्मनि ग्रात्माभिमानौ' इति,\* मृदितक्ष्यायाणामेवैतत्कथ-नीयम्, न कर्मसङ्गिनामिन्यपरम्यते । श्राह च भगवान् द्वैपायनः—'न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मकङ्गिनाम् इति रहस्याधिकारे । तस्मान्न विवृतमत्र भाष्यकारेण भगवता वचनानुरोघा-श्राज्ञानातु"

## (h) THE YOGA AND SĂNKHYA SYSTEMS (योग: सांख्यं च)

Yoga is a means to bring about Advaita Sākṣātkāra (अदैतसकात्यारः) through the intense concentration of the mind with which it largely deals. Patānjali says 'कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनिष्टं तदस्यसभारणत्वात्'. One of the most fundamental Siddhāntas of Advaita is that the objective world is an illusion (Mithyā). This view is accepted by Patānjali in the foregoing sutra, which means that whatever appears does not exist for one who has realised the truth, but does exist for one who has not realised.

Vārsaganya (तापंगण्य) the expounder of Yoga, Says,

"गुणानां परमं रूपंन दृष्टिपथमृच्छति । यन् दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मार्येव सुतुच्छकम्" ।।कः

(i) Itihāsas (इतिहासाः)

#### THE RAMAYANA (रामायणम्)

Rāmāyana (बाल्मीकिरामायण) In the Ayodhyā Kāndā Vasietha

\* अत्र शावर भाष्यम् - ब्राह परवाष्यहंशव्दो भगत्या दृश्यते–तश्रथा-'ब्रहमेव पुत्र: ब्रहमेवासौ देवदत्तः, ब्रहमेव गच्छामि इति ।

क Iswara Kṛṣṇa who has condensed the Sānkhya Sutras of Kapila in 70 verses says 'त्रमाझ वध्यते नापि मन्यते नापि मंभरति कथ्चित्' Here he expresses the same idea as is elaborated by Śrī Gauḍapāda (गौडपाद) in his Maṇḍukyā Kārika. (भाड्ययकारका)

न निरोधो न चोत्पत्तिः न बढो न च साधकः । न समक्षः न वै सक्तः इत्येषा परमार्थता ।। (বনিত) says to Rāma 'राम মানামসমনী মন্ত্রা' meaning that Brahmā emanated from Ākūśa. In the Uttara Kūṇḍa, when requesting Rāma to return to his abode Brahma asks Rūma to enter into the Vaiṣṇava Tejas (Saguṇamurti) (মৃगुणमूति) or the Sanūtana Ākūśa (सनातन মানাম:) (the all-pervading).

यामिच्छिसि महाबाहो तां तन् प्रविद्य स्थिकाम् । वैष्णयीं तां महातेजो तद्वाकाशं सनातनम् ।।

Since Vaiṣṇava Tejas (বিশেষনার:) is mentioned as an alternative to Sanātana Ākāśa, we have to understand that in the eyes of Brahmā. Ākāśa is equated with the Nirguṇa Brahma (the All-Pervading One).

In the Yuddha Kāṇḍa Brahmā praises Śrī Rāma and says 'ग्रक्षरं ग्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव' and again न तदस्ति त्वया थिना'

The word Satyam used as an adjective to Brahma implies that everything beside Brahma is not Satya. This is one of the principal tenets of Advaita. In the Sundara Kāṇda, Sita says:—

"धन्याः खलु महात्मानो मुनदस्त्यक्तवित्विषाः। जितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रियाप्रिये॥ प्रियान्ते संभवेददुःखमप्रियादधिकं भयम्। ताभ्यां हि ये वियज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्"॥

Here she illustrates, How a Jivanmukta should live. The same idea is expressed in the Sruti beginning: 'न ह वे शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोग्पहतिरस्ति'

It is only when one realises the Advaitic Anubhava that He is all and that there is nothing else but He, that one can be free for ever from fear (Priya or Apriya). In the Uttara Kāṇḍa, when Yama approaches Rāma conveying to him Brahmā's request that he may return to Vaikuṇṭha, he says

'नवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरञ्जय । माया संभावितो वीर कालस्सर्वसमाहरः' ।।

and Brahmā himself when requesting Rāma to return to his abode, says:-

'संक्षिप्य हि पुरा लोकान् मायया स्वयमेव हि । महार्णवे शयानोऽस्मु मा त्वं पूर्वमजीजनः ।।

## भोगवन्तं ततो नागमनन्तमुदक्षशयम् । मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्वौ महाबलौ' ।।

The conception of Time is due to the relativity of Māyā. Māyā, mentioned in these verses, is a factor of Advaita only. Time, which is the cause of both creation and dissolution is a prominent feature of Advaita. This is clearly brought out in the foregoing verses. The dream-state is an oft-quoted illustration to explain the unreality of the world. This unreality of dreams is pointedly conveyed in the words of Bharata (भरत) and Maṇdodarī (मण्डोदर्:). Maṇdodarī Says:—

"हा स्वप्नस्सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथं हतः। त्वं मन्योरपि मृत्यस्स्याः कयं मृत्यवशं गतः" ।।

Bharata says :---

"गश्रद्वेयभिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा । - मुद्यते खलु मे भावः स्वष्नोऽयमिति मे मतिः" ।।

#### ΤΗΕ ΛΟΗΥΑΤΜΑ ΚΑΜΑΥΛΝΛ (अध्यात्मरामायणम्) :

The Adhyātina Rāmāyaṇa as the name implies, is full of philosophic ideas. We cite here only some references to such ideas. Sīta (सीता) explains of Hamumān (हनुमान्) the true nature of Rāma and says that all actions are impelled by her alone though such actions were mistakenly attributed to Rāma.

"रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमहयम् । सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम् ॥ द्यानन्दनिर्मलं द्यान्तं निर्विकारं निर्दञ्जनम् । सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मपम् ॥ मां विद्धि मूलप्रकृति गर्गस्थितित्यन्तकारिणीम् । तस्य मन्निधिमात्रेण सृजामीदमनन्दिता ॥ तत्साश्चिध्यान्मया मृष्टं तस्मिन्नारोप्यते बुधैः" ॥

Again in another place, Rāma says :

"ग्राक:शस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् ।

जलाशये महाकाशस्त्रदविच्छन्न एव च ।

प्रतिबिम्बास्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभ: ।।

बुष्यविच्छन्नचैतन्यमेकं पूर्णं तथा परम् । द्राभासस्त्वपरं विम्बभृतमेवं त्रिधा भिदा'' ॥ "ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः । तदाऽविद्या स्वकार्येण नदयत्येव न संशयः ॥"

Kausalyā's (कीसल्या) prayer to Rāma, Ahalyā's (श्रह्न्या) prayer to Rāma, Parašurāmā's (परश्राम) prayer to Rāma, in the Bālakāṇda, Nārada's (नारद) prayer to Rāma, Rāma's advice to Kausalya and Lakṣmaṇa (लक्ष्मण) and Vassṣṭhas's (विशिष्ट) advice to Bharata are full of Advaitic truths. In the Uttara Kāṇḍa, Rāma advises Lakṣmaṇa in the following words:

"कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि च वर्धतेऽमरः। निरस्तरावीतिशयस्युखात्मयः स्वयंप्रथस्यवंगनोऽयमद्वयः।। एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके क्षयं भवो दुखःभयः प्रतीयते । श्रज्ञानतोऽभ्यासयशात्प्रतीयते ज्ञाने विकीयते विरोधतःक्षणात्।।"

#### THE ĀNADNA RĀMĀYAŅA (श्रानन्दरामायणम्):

In the Ānanda Rāmāyaṇa also we find many Advaita truths. In Sāra Kāṇḍa (सारकांड) (5th Sarga) we find Rāma explaining Advantic truths to Dasaratha (दशर्थ). He says that the universe is only an appearance due to Māyā like the appearance of silver in the shell and of water in a mirage.

"नश्वरं भारते चैतन् विश्वं मायोद्भवं नृष । यया शक्तौ रौष्यभासः काचकृष्यां जलस्य च ॥ यया रज्ञौ सर्गवासः मृगतोवं जलस्पृहा । तद्भवात्मनि त्रासोऽयं कल्प्यते नश्वरो वर्षेः" ॥

In Yoga (योग) kāṇḍa (5th sarga), we read 'श्रहैलब्रह्मध्याय चि मात्राय परात्मने।' and in the 7th sarga we read 'यहहा परमं घाम सर्वलेकितमंत्नमम्। निर्मुणं परमं मृध्मम् ''

In Vilāsa (बिलास) Kāṇḍa (2nd Sarga), we read
"निरामयं निराभासं निरवद्यं निरञ्जनम् ।
नित्यानन्दं निराधः रमद्रैतं तमरः परम ।।
परात्परत् रं नित्यं सत्यानन्दिच्यात्मकम्" ।
"सर्वात्मकं सर्वगतस्वकृषं नमाभि र मं पःतः पर तात्" ।

In Manohara (मनोहर) Kāṇḍa (2nd Sarga), we find the following Vākyas 'सर्व ब्रह्म न संशयः' 'ब्रह्ममेव पर ब्रह्म' 'मत्ती ब्रह्म पर न हि' 'एवं यद् दृश्यते चेदं भायेषं नव राधव' 'नश्वरं बद्ब्ह्मकारं ज्ञातं चेदं मया प्रभा'

In the fourth Sarga we find

''सर्वासूपनिषक्तवं ब्रह्माद्वैतं सृनिमितम् । ब्रह्मीयेदममृतमित्याह चाथवंणी श्रृति: ।। तत्त्वमेव त्वमेवैतदिति कैवल्यसं वचः । तत्त्वमर्गातिच्छान्दोस्यं ब्रह्मात्मीतसं न भेदधीः'' ।। ''इदं समं यदयमात्मीकमेवाद्वितीयकम् । सर्व खल्बदमित्यादि श्रुतयो यद वर्यान्त हि'' ।।

Non-difference between Hari and Hara is also one of the special features of Advaita. This also we find expressed in the 7th sarga of this  $K\tilde{u}\eta da$ .

"राम एव परो जेयः शिव एव रघनमः । डम्योर्नान्तरं जेयं भेदद्ध् नारकी नरः ॥ रामशक्करयोरत्र भिन्नत्वं येन मानितमः । तस्य जन्म वृथागतम् ॥ अस्योऽच हृदयं रामः रामस्य हृदयं शिवः । नैवान्तरं कृष्णनीयम्" ॥

In the 12th surga, Durgā says : 'रामस्माक्षात्महादेव: नाप्र भेद: कदाचन'

#### THE MAHĀBHĀRATA

Besides the Bhagavadeita (भगवद्गीता). Advaitic ideas are found in many other places in the Mahābhārata. In the 36th Adhyāya of the Mokṣadharma (मोत्रपर्म) explaining to Janamejaya जनमेज्य the truth about Puruṣa (पृष्प) Vaisampāyana (देशपादन) says that though the Sāńkhyas postulate many Puruṣas, Vyāsa (व्यास) posits only one Puruṣa

''बहवः पुरुषा लोके सांस्थयोगयिचारिणः । - नैकमिच्छन्ति पुरुष एकं कुरुकुलोइह ।। इदं पुरुषसूक्तं हि सर्ववेदेषु पठचते । ऋतं सत्यं च प्रस्यातं ऋषिसिहेन चिन्तितम् ।। उत्सर्गेणापवादेन ऋषिभिः कषिलादिभिः । श्रध्यात्मचिन्तामाश्रित्य शास्त्राष्युक्तानि भारत ।। समासतस्तु तद्य्याभः पुरुषेकत्वमक्तवान्" ।

Brahmâ says to Rudra:

'निर्गृणं निर्गृणा भृत्वा प्रविद्यान्ति सनात्तनम् ।'

In answer to a question by Suvarcalā (मुवर्चला) as to what is Ahambhāva (স্থান্দাৰ) or Egoism and Ātmānubhava (স্থান্দাৰ্শৰ) Svetaketu says :

"मृश्ययो हि घटाभासः तावृग्भाय इहेप्यते । श्रहंभावः परेजीचस्ये ह्यात्मभावो महाग्युनः ॥ न वायस्तत्र विद्यन्ते इति नैव विष्कृद्वयते ॥ स्वचा स्व्यति वै वायमाकाशस्यं पुनः पुनः" । "तस्यं गन्यं तथाऽऽद्याति ज्योतिः परयति चक्षुषा ॥ तमो रिक्मगणञ्चवै मेधजालं तथैव च । सर्वतारागणञ्चवै नाकाशं दृश्यते पुनः ॥ श्रावः शस्याप्यथावाशं सदूपमिति निश्चितम् । सर्वयं कल्पितं सर्वे तस्तस्यं विष्णुरेव च । वैशलजानमात्रं तत्तस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितम्" ॥

Brahmā says to Rudra:-

"हित्या गुणमयं सर्व कर्म हित्या शभाशभम् । - जने सत्थानृते स्यवस्वा येत त्यजभि तत्त्यज" ।।

In the Viṣṇuschasranāma we find the names Tattvam (तस्त्रम्), Tattvavit (तस्त्रवित्), Ekārmh (एकात्मा), Janmamṛtyujarātigaḥ (जनामृत्यु-जरादिगः). Here we find the Advaitic truth that there is only one Truth; that the Truth and the knower of the Truth are one and the same, and that one who realises this Oneness goes beyond the cycle of birth, death and old age, i. e. attains final bliss.

#### SIVA RAHASYA (शिवरहस्यम्)

Siva Rahasya is considered as one of the epics. It consists of two parts, Jnāna Kāṇḍa (রান) and Upāsanā (ভাগনা) Kāṇḍa. That the only one exists (without a second) and that the One appears as many is expressed herein in the first Amsa;

"ज्ञानमात्मा त्वहं ब्रह्म ज्ञानं शान्तिरनुत्तमा।

स एकः परमात्मा हि नेह नानाऽस्ति किचन"।।

"यस्यैकत्वं हि विज्ञाय शोकं तरित मानवः।

एकमेव महादेविमन्द्रिमित्रादिभिः मुरैः।।

नामरूपगुणैश्चैव मायया भन्यते जनः"।।

"इदं जगन्पुरा सृष्ट्वा तस्मिन् प्राविशयीश्वरः।

व्याकुर्वन्नामरूपे तु व्यवहारीव भागते"।।

"नेति नेति च वेदाग्तैः निल्लगं प्रतिपाद्यते।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेह नानाऽस्ति किचन"।

"स्रसत्यमेतच्च जडं स्वसत्यात् सत्यवत् स्थितम्।

मंगत्रानिव विश्वेशोऽसंगः सर्वान्तरङ्गकः।

यस्य ज्ञानेन सर्वेषां मुक्तयः सर्वतो दिजाः।।

सर्व शिवतया भाति प्रभादेन सहेशितुः।

स पोडशात्मा पृथ्यो नेह नानाऽस्ति किचन ।।"

In Rbhu (ऋभू) Gitā which forms part of the 6th Amśa, it is said that Vyāsa got the Brahma Sūtras from Siva and that, in the Brahma Sūtras, he has taught that the universe is unreal. Some of the Sutras are explained in the Rbhu Gīta itself;

"व्यामा मन्वन्तरेषु प्रतियुगजनिताः शांभवा ज्ञानसिद्धैय भरमाभ्यवतसमस्तगात्रनिवहा रुद्राक्षमानाधराः । कैनासं समवाप्य शंकरपदध्यानेन सूत्राण्युमा-कान्तातु प्राप्य वितन्वते स्वकधिया प्रामाण्यवादान्यहो" ।। ''जन्माद्यस्य यतोऽस्य चित्रजगतो मिथ्पैव तत्कारणं ब्रह्म ब्रह्मात्मनैव प्रकृतिपरमदो वर्तमानं विवर्तेत् । श्रुत्या युक्त्या यतो या इति पदघटितोद्वोधतो विवत झम्भं भाणुः कालविषाक्रकर्मजनिते ज्याचोदना व मृषा ॥''

## (i) THE PURĂŅAS (पुराणानि)

There are 18 Maha pu āṇas and 18 Upapurāṇas. The Viṣṇu Purāṇa (दिल्लपुटाण्य)

The Viṣṇu Puraṇa stresses Advaitic truths at every step and ends with the famous Advaitic Upākhyāna of Kāṇḍikya Janaka and Keśidhwaja Janaka.

ज्ञानस्त्रभूषमत्यन्तनिर्गनं प्रमार्थतः । तदेवार्थस्यम्पेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितमः। (1-2-6) पर: पराणाः परम: परमात्मात्मसंस्थितः । सपवणीदिनिर्देशीयशेषणविविज्ञितः ।। (1-2-10)जपन रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरि: अह्या भत्वाऽस्य जगनः विसप्टी संप्रवर्तने । सप्टं च पात्यनयगं यावत्कल्पविकल्पना । मन्वभृद्धगवानं विष्णरप्रमेयपराकमः ॥ नमोदेकी च कल्पान्ते घटमपी जनादेन । मैश्रेयाखिलभूतानि ५ अयत्यितिदारुण: ।। (1-2-61, 62, 63) मत्तः सर्वमहं सर्व मित्रः सर्व मनातने । (1-9-75) यत्र सर्व यतः सर्व यः सर्व सर्वमध्यः। (1-9-81) शद्धरमंत्रभवं भ्रान्या गणवानिव योज्ञणः। (1-14-37) ग्रहमेवाक्षयो नित्यः परमात्माः ज्यसंश्रयः । ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवास्मि नथाञ्ते च पर् प्रमान ॥ (1-19-86) सकलिमदमहं च वासुदेवः परमपुमान परभवारः स एकः। यदा त गढ़ं निजरूपि सर्व कर्मक्षये ज्ञानमपास्तभेदम ।। (2-12-10) तस्मान्न विज्ञानम्तेऽस्ति किचित वविनित्वदाचित्रप वस्तु जातम । विज्ञानमेकं निजक्षमंभेदविभिन्नचिवंहधाऽभ्यपेतम ॥ (2-12-43)

सन्दाव एवं भवतो भयोवतो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत् । एवन संत्**संध्यवहारभतं** तत्रापि चीक्तं **भवनाश्रितं ते ।।** (2-12-4 वस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभटादिकम्। तथान्यच्च नुपेत्थं तक्ष रात् सङ्गल्पनामयम् ॥ (2-13-93) एको व्यापी समस्थाद्व निर्मणः प्रकृतेः परः। जन्मवद्भचादिरहित: ग्रात्मा सर्वगतीक्ष्ययः ॥ (2-14-29) नस्यात्मपर्दहेष सर्वाज्येकमयं हि यत् । विज्ञानं परमार्थी ज्यो द्वे तिनोऽतथ्यदेशिनः ।। (2-14-31) तदेतदपदिष्ट में संक्षेत्रण महामने। परमार्थसारभूतं यत्तदद्वैतमशेषतः ॥ (2-16-18) एकस्पास्तं यदिहास्ति किञ्चित्यत्यता करित परं तताज्यत । सोऽहं सच त्वं स च सर्वमनदत्सम्बन्धं त्यज भेदमोहम् ॥ (2-1 सिन्नीलादिभेदेन यथैक दश्यत नगः। भान्तद्राष्टिभिरात्मार्थपः वर्थकोर्शपः पृथक्षुथक् ।। (१-16-५५) श्रविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदशिनः। वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरनार हर ॥ (5-33-49) गंजायते येन तदस्तदेशं शद्धं परं निर्मलमेकरुपम । सन्दर्भने वाष्यवगम्यतं वा तज्ज्ञानमज्ञानमनोऽन्यद्वनम् ॥ (६-३ निर्वाणमयः एव।यभात्मा ज्ञानमयोज्यलः। दःखाजानमर्यो धर्माः प्रकृतेस्ते त् नात्मनः ।। (6-7-22) प्रत्यस्तमितभेदं यक्तनामानमगान्यसः। वचमामात्मसर्वयं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥ (७-7-53) तद्भावभावमापन्नस्ततोज्यो परमात्मना । भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृती भवेद्।। (6-7-95) विभेदजनके ज्ञाने नाज्ञमात्यन्तिकं गते। श्रात्मानो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ।। (6-7-96)

In Garuda Parāṇa (ग्रह्मूराण) (Ācāra Khaṇda) we read "सर्वधारादिभिभेंदैरन्यथा वस्तुक्षल्पनम् । व्योमादिनागरपाद्यैरन्यथाऽज्ञमा प्रकल्पने ।। प्रत्यक्षमपि यद्द्रव्यं दर्दर्शमिति भाष्यते । तथाहि रज्ज्रूरुगः श्वितकारजतं यथा ॥ ग्रादावन्ते न सन्त्येव नामरूपत्रियादय:। सत्त्वावकल्पनं काले न सन्ति परमार्थतः ।। मायाविचारसिद्धैव विचारण विलीयते । श्रापातरमिता सापि कत्पनाकालविनिनी"।। "ग्रहं ब्रह्म परं ज्योतिः विष्ण्रित्येव चिन्तयेत्। ब्रह्मात्मनं। यंदेकत्वं मः योगञ्जोत्तमो मनः ॥ सोऽहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्था विमुक्तये। व्यापकत्वात्कथं याति को याति क्व स याति च।। श्रनन्तत्वात्र देशोऽस्ति श्रम्तंत्वाद्गतिः कृतः। द्यद्वयत्वाच्च कोज्यस्ति बोधत्वाञ्जदना कृत: ॥ कथमाकाशकल्पस्य गतिरागितसंस्थिती । जाग्रतस्वप्नसृपप्तं च मायया परिकल्पितम"॥ "ग्रहं ब्रह्म परं तत्त्वं ज्ञात्वा त्वसिलविद्भवेत्। यथैकमृण्मयं ज्ञाते सर्वमेतः चराचरम् ॥ यथैकहेममणिना सर्व हमपयं भवेत् ।। गातं तथैवर्माक्षेत्र ज्ञानिनाऽप्यस्थितं जगत । यथान्धकारदोषेण रज्ज्स्सम्यङ् न दृश्यते ॥ तथा संमोहदोषेण चात्मा राधक न दृश्यते"। "यथा रथादयः स्वप्ने सन्तो नव च सत्यतः।। तथा जाग्रदवस्थामां भृतानि न तू सन्निधी। देल्प्यं भायया भाति जाग्रत्स्वानगदज्ञयोः ॥

एवमेतत्परं ब्रह्म स्वप्नजाग्रत्पदद्वये।

सुबुप्तमचलं रूपमह्यं पदमुच्यते" ।।

"ज्ञानादज्ञानकार्यस्य निवृत्त्या मुक्तिरैक्यनः । सा मुक्तिर्बह्मणा चैक्यमनैवयं प्राकृतैर्गुणैः" ।।

"वेदाहमेतं पृष्ट्यं चिद्र्यं तमयः परम् ।
गोऽहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्था विमुक्तये ।।
श्रवणं मननं ध्यानं जानातां चैव साधनम् ।
एकेन जन्मना जानानम् कितनं द्वेतभाविनाम् ।।
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
तदामृतत्वगाप्नोति जीवन्नेव न संध्यः ।।
श्रहं ब्रह्मोत्यवस्थानं समाधिरभिधीयते ।।
श्रहं ब्रह्मास्मिवाक्योत्यज्ञानान्मोको सर्वनृतृणाम्
वाक्यज्ञानं भवेज्ञानादहंत्रह्मपदार्थयोः ।
पदद्वयार्थी द्विविधी वाच्यी लक्ष्यौ स्मृतौ वृद्यैः ।
वाक्यवाच्यञ्च श्रवनः लक्ष्यः श्रदः प्रकीतिनः" ।।

''ज्ञानादज्ञानकार्यस्य निवृत्त्या मुक्तिशैतयतः । जीवत्ववज्ञितःप्राप्तयैतन्यानुस्वरूपतः ।। स्रहं ब्रह्मास्मि निर्लेषमहं ब्रह्मास्मि सर्वगम् । सा मुक्तिर्थह्मणा चैत्रयमनैवयं ब्राह्मतैर्गणैः'' ।।

In the Nāradīya Purāņa (नारदीयपुराण) we find :

"नाभद्रुषा न सद्रुषा माया नैवोभयात्मिका । त्रुनिर्वाच्या ततो अया भेदबुद्धिप्रदायिनी ।। मायैवाज्ञानभेदेन बृध्यते मुनिरात्तम । श्रजानं नाशयेद्योगी योगेन मुनिरात्तम ।। तन्नार्ये निर्मलं अद्या प्रकालयित पण्डितः" ।

"यतो वान्ते निवर्तन्ते न मनो यत्र संविशेत् । तद्विद्यादास्मनो रूपमराङ्गस्य विदारमनः ॥ यस्य सत्यतयामस्यं जगदेतद्विकाशते । निरञ्जनात्समस्यन्नं जगदेतच्चराचरमः॥

तिष्ठत्यप्यति वा यस्मिस्तत्सत्यं ज्ञानमद्रयम् । बद्याद्वितीयं तदन्दं नामध्यकियास्पदम्"।। ''ख्रात्मानं द्विविध प्रद्वि परापरविभेदतः। परस्त निर्मणः प्रोक्तो ह्यहङ्कारयतोऽपरः ॥ त्योरभदिवज्ञानं योग इत्यभिषीयते । यदा त्वभेदविज्ञानं जीवातमपरमातमनोः। भवेत्तथा मनिश्रेष्ठ पाद्यच्छेदोऽपरात्मनः ॥ एक: शद्धोऽक्षरो नित्यः परमात्मा जगरमयः । नणां विज्ञानभंदन भेदवानिव लक्ष्यते ।। कर्तत्रव नापि भोतनत्रवं निर्गणस्य पशान्मनः"। "माथिनो मायया भेद पश्यन्ति परमान्मनि । तस्मान्यायां त्यज्ञद्यांगानमश्रद्विजशत्तम् ।। ध्यान ध्येयं ध्यातृभावं यथा नश्यति निर्भरम् । तत्तिम्तत्वं भवति **ज्ञानामृत**निपंबणात् ।। ्यापिरहितं बहा स्वयंतासं निरञ्जनम् । श्रहमेबेनि निःचियापरा शान्तिमवापयान"।। ीएको व्यापी सम्, सङ्गः निर्गणः प्रकृतेः परः । वेणरुध्वादिभेदेन भेद. ५८ आदिसजितः ॥ अन्नदो व्याणिनं वायोग्नवा तस्य महान्मन् । णकन्यं सपभेदश्य बाह्यतर्मप्रवृत्तिकः ।। बबादिभेदमध्यारते नारत्येवावरणी हि.स. "।

In the Korma Purana (अमंग्राम) we find:

"न कर्ता त च भोकता वा नच प्रकृतिपृष्यी । न भाषा नैव च प्राणाः न नेव परमार्थतः ॥ यथा प्रकाशतमभोः सवन्यः नेलपद्यते । तद्वदैक्यं न संबन्धः प्रप्रविषयमासमोः ॥ ग्रहं कर्ता सुकी दुःची दृशः स्थुलेति या मितः । सा चाहंकारकर्तिथाद्यारमस्यारोपिता जनैः ॥ तस्मादम् तम् ति संसारः सर्वदेहिनाम् । तेनायं संगतस्त्वातमा कृटस्थोऽपि निरञ्जनः । तंद्वयादेव सर्वेषां सर्वदेहसमञ्जूयः । एकः सन् भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ।। तस्मादद्वेतमेबाहुः मृनयः परमार्थतः । यदा पथ्यति चात्मानं कैवलं परमार्थतः । मायामात्रं तदा सर्व जगानुवति निवंतः" ।।

#### In the Padma Puraya we find:

''ग्रनाद्यविद्यया दृष्टं जीवे मरणजन्मनी । देहरुयात्मन्यहं बुख्या मन्येते तहि तत्र ते ॥ तित्रवृत्ती स तद्वद्वा शृद्धं रूपीवर्वजितम् । नित्यं विज्ञानमानन्दं स्वभासा भासयञ्जात् ॥ ग्रतीतिमिन्दियेभ्यस्तत्स्वप्रकाद्यक्रमात्मदक् ॥ ग्रविषयं मनोद्दं वृद्धेरिय न गोजरम्''॥

## In the Varāha Puraņa (वराहपुराणें) we find:

"परमात्मा त्वयं भूतैः कीडते भगवान् स्वयम् । कृता मायावली मस्वैस्तद्वेतन्त्र संशयः ।। श्रहमभावरसदा ब्रह्मन्न विधेयो मुमुक्षभिः । प्राणयात्रास्तं सर्व जगदेतद्विधेष्टतम् । तत्राष्ट्रीमित यः शब्दः स्र साधायं न गच्छति" । "तस्माच्चमित राजेन्द्र देवं नारायणं प्रभूम् । श्रभेदेन स्वदेहं तु पश्यत्वाराधयन् प्रभूम्" ।।

## THE SIVA PURĀŅAS (शिवपुराणानि)

In the Sutasamhita (मूनगंदिना) which directly bears the name of Suta, the narrator of all the eighteen Puranas, and as such, is believed to contain the essence of all the eighteen Puranas, we find the idea clearly brought out that there is only one Paramarthika Tativa, that

there is no second (Dvitiyam) and that all perception of differences is due to the working of the mind.

"व्यवहारदशा माया कल्पना नैव वस्तृत:। वस्तृतः परमाद्वेतं ब्रह्मवास्ति न चेतरत्।। मायारूपतया साक्षाद्श्रह्मीय प्रतिभासते। जगज्जीवादिरूपंणाध्यहो देवस्य वैभवम ॥ स्वस्वरूपानिरंकेण ब्रह्मणो नास्नि किञ्चन । तथापि स्वातिरेकेण भाति हा दैववैभवम् ।। जगदात्मतया परयन बध्यते न विमच्यते । सर्वमेतत्परं ब्रह्म पश्यन् स्वानभवेन त् ।। मच्यते धोरसंसारात्मद्य एव न संशयः। द्विविधो वेदराशिस्तु म्नथस्मंशितव्रताः। मत्याद्वैतपरः कश्चित वेदभागस्यमासतः। कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु वेदभागस्तथा परः। सन्यमेव सदाद्भैतगसन्यं द्भैतमास्तिकाः"।। "ग्रध्यस्तं हि भदाईतं दश्यत्वाच्छवितरूप्यवत"। "तस्माद द्वैतपरो भागः कल्पितो द्वैतगोचरः । ग्रदैतं सर्वदा सत्यं भेदाभावात्वर्थचन । ग्रतो दैन समध्यस्तमदिनीये परात्मनि ॥ श्रद्वैतं परमानन्दं ब्रह्मवस्त् नच।परम । यत्र प्रयोजनं तत्र श्रुतिमनिमिति स्थितिः"।। ''श्रतः प्रयोजनाभावादद्वैतं न प्रतिपाद्यते । श्रनद्य द्वैतमद्वैतं प्रतिपादयति श्रतिः"।। "श्रात्मभदस्तर्थवात्मत्रहाभेदश्च सुत्रताः। उपाधिनैव कियते न स्वतो मुनिपुङ्गवाः ।। घटाचपाधिसम्पर्कादाकागस्य भिदा यथा"। "मायया मोहिता मृत्यास्तं भेदेन विदुर्वधाः॥ जडाजडमिदं सर्वं तथा भाति परात्मनि।

वीवीतरङ्गफेनाद्या यथा भान्ति महोदधौ ।।

महदादिविशेषान्तं जगद्भाति तथात्मिनि"।

"भेदकारणशून्यत्वाद्भेदाभावाच्च वस्तुतः।।

तत्त्वंशब्दौ स्वतस्सिद्धे चिन्मात्रे पर्यवस्यतः।

यः पदद्वयलक्ष्यार्थः तस्मिन्भेदः प्रकल्पितः।।

मायाविद्यात्मकोषाधिभेदेनैव न वस्तुतः"।

"जाग्रत्स्वष्नमुषुष्त्यादिप्रपञ्चत्वेन भाति यत्।

तद्बद्भाहममिति जात्वा सर्ववन्धैः प्रमुच्यते।।

सर्वमेतन् परं ब्रह्म पश्यन् स्वानुभवेन तु।

मुच्यतं धोरमंसारात्सद्य एव न संशयः"।।

"तस्मादज्ञानमृलस्य संसारस्य क्षयो हरे।

ग्रात्मनस्तत्त्वविज्ञानान् तत्त्वं ब्रह्मैव केवलम्"।।

In Sivagīta (ছিৰেণীলা) we find:

"न कर्मणामनुष्टानैनं दानैस्तपसापि वा ।
कैवल्यं लभते मर्ल्यः किनु जानेन केवलम्" ।।
"शिविश्यवोद्धमस्मीति वादिनं यञ्च कञ्चन ।
श्रात्मना सह तादारम्यभागिनं कुस्ते भृशम्" ।।
"सुख्यहं दुःख्यहं चेति जीव एवाभिमन्यते ।
निर्नेपोर्जप परं ज्योतिः भोहितः शंभुमायया ।।
श्कतौ रजनविद्वश्यं मायया दृश्यते शिवे ।
यतो विवेकजानेन न कोज्यशास्ति दुःखभाक् ॥"

In the Markandeya (मार्कण्डेयपुराणम्) Purana we read
"सा मुक्तिर्न्रताणा नैक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणैः।
यथाहि कानकं खण्डमपदव्यवदिग्नता।।
दग्धदोषं द्वितिथेन खण्डेनैक्यं व्रजेन्तृष।
न विशेषमवाप्नोति तद्वद्योगाग्निना यतिः।
निदंग्धदोषस्तेनैक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह।
तदास्थस्तन्मयो भूतो न गृह्येत विशेषतः"।।

''यथा जलं जलेनैवयं निक्षिप्तभुपगच्छितः। तथाऽऽत्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मानं''।।

In the Isvara (ईश्वरगीता) Gitā we find:

"यद्यातमा मिलनोऽस्वच्छः विकारी स्यात्स्वच्यतः ।
निह तस्य भवेन्म्बितर्जन्मान्तरञ्जिष्वि ।।
ग्रहं कर्ता मुखी दुःखी कृशस्त्रथूलेति या मितः ।
गा चाहङ्कारकर्तृ त्वात् ग्रात्मस्यारोपिता जनैः ।।
तस्मादज्ञानमुलो हि संसारस्सर्वदेहिनाम्" ।
'मन्यन्ते ये स्थमान्मानं विभिन्नं परमेश्वरात् ।।
न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः" ।
'एकस्स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ।।
तस्मादद्वैतमेवाहुः मुनयः परमार्थतः ।
भेदोऽत्यक्तस्वभावेन सा च मायात्मसंश्रया ।।
यथा च शुमसंप्रकित्राक्षाको मिलनो भवेत् ।
ग्रन्तःकरणजैभिविरात्मा तद्वन्न लिप्यते" ।।
'यदा नदीनदा लोके मागरेणैकता ययुः ।
तद्वदात्माऽक्षरेणासौ निष्कलेनैकतां व्रजेत्" ।।

In the Väyupurāṇa (बायपुराण) we read:

"जीवेदवरज्ञक्कभेदो निरस्तस्सूत्रनिर्णये।"

"निर्ध्यपत परं ज्ञक्क श्रुतिय्क्तिविचारतः।।

ग्रध्यस्तं सर्पवदात्र विश्वभेतत्प्रकाशते"।

"विश्वस्मिन्नपि चान्वेति निविचारं च रज्ज्वत्।

सम्यग्विचारितं यद्वत् फेनोमिब्द्बुदोदकम्।

तथा विचारितं विश्वं ज्ञक्क स्थान्न पृथ्यभवेत्।।

सर्वं ब्रह्मेव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः।"

"यदज्ञानाञ्जगद्भाति यस्मिञ्ज्ञाते जगन्नहि"।।

ग्रसदिद्विमदं भाति यरिमञ्ज्ञानकल्यितम्।।

मायया चित्रकारिण्या विचित्र गुणझीलया । त्रह्माण्डचित्रभतुलं यस्मिन् भित्ताविधाणितम्" ।। "पुराणीवितिहासेष् सूत्रेष्विप च नैकया । त्रक्षरं त्रह्म पर्म सर्वकारणकारणम" ।।

In the Devi Bhagavata (देवीभागवन) (Skandha I Adhyāya 15) we find : भर्व खल्विदमेवार्ड नान्यदस्ति सनातनम् ।

In the 18th Adhyaya of the same Skandha, we read : ''र्जालं ब्रह्म सदैवाहं नात्र कार्या दिचारणा । अदबद्धिस्तु संसारं वर्तमाना प्रवर्तने ।।

स्रविद्येयं महाभाग विद्या चैतक्षियतंतमः। विद्याविद्ये च विजये सर्वदैव विच्छणैः।।

विनाऽऽतपं च छायायां ज्ञायते हि कथं मुखम्। प्रविद्यया विना तद्वत् कथं विद्यां च वेति वेंं।।

In the 3rd Skandha, 5th Adhyaya, we read: 'एक्सेबाद्वितीय' यदब्रह्म बेदा बदीन्त हि'।

In the 6th Adhyava;

''दुरुयं च निर्मणं लेकिन भृत न भविष्यति । - निर्मणः परमात्माऽसी न तु दक्ष्यः कदाचन'' ।।

In the 4th Skandha, 14th Adhyāya, we read : 'पञ्चकोशान्तरगते पुच्छब्रह्मस्वरूपिण i''

In the 7th Skundha, 28th Adhyaya, we read :
"'नमः कृटस्थरूपायै' 'नेनिनेर्निति वाक्यैयंद्वीत्यने मकलागगमै: t'"

In the 31st Adhyāya, we read : ्षुनस्त्वंपदलक्ष्यार्था प्रत्यमथंस्वरूपिणीः" ।।

In the 32nd Adhyāya, we read :
'तस्या जडत्वं दृश्यत्वात् जाननाशान्तवोऽसर्ता ।
चैतन्यस्य न दश्यत्वं दश्यत्वं जडमेव तत् ।।

स्वप्रकाशं च चैतन्यं न परेण प्रकाशितम् । श्रतण्यः च नित्यत्वं सिद्धं संवित्तनौ ममः ।। श्रानन्दरूपता चास्याः परप्रेमास्पदत्वतः । मा न भवं हि भ्यासमिति प्रेमात्मिनि स्थितम् ।। सर्वस्थान्यस्य मिथ्यात्वादसङ्गत्वं स्फूटं मम" ।

In the 34th Adhyāya,

"प्रकृतं शृण् राजेन्द्र परमात्मात्रत्र जीवनाम् । उपाधियोगात्मंप्राप्तः कर्तृ त्वादिकमण्युत ।। श्रज्ञानमेव मृलं स्यान्तः कामस्ततः त्रिया । तस्माद्यज्ञाननाञ्चाय यतेत नियतं नरः ।।" "तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीवश्रद्धीत्मययोधकम् । एवयं जाते निर्भयस्तु मद्ग्षो हि प्रजायते ।। तत्पदस्य च वाच्यार्थो गिरेऽहं परिकीतितः । त्यपदस्य च वाच्यार्थो जीव एव न गंशयः ।। उभयारेवयमस्ता पदेन प्रोच्यते वर्षः" ।

In the 11th Skandha, we read:

ंग्रहं देवि न चान्यो हि श्रद्धौबाहं न शोकभाक् । - सरिचदानन्दष्टपोऽहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत" ।।

In the Brahmanda Porana, Lalita Sahasranāma, we find the following names which are Advaidic in their import:

"तन्पदलक्ष्यार्थाः अवृध्याः दृष्यरहिताः निर्द्वेताः इत्विजिताः ब्रह्मात्मैय्यस्यकपिणीः सर्वोपा-धिविनिर्म्यताः तत्त्वमर्थस्वकपिणीः **मिथ्याजगदधिष्ठानाः** नामस्यरपिवविजिताः पञ्चकोद्यान्त-र्यस्थताः अप्रमेषाः स्वप्रकादाः मनोव।चामगोवरः ततः

## THE BHÃGAVATA (भागवतम्)

That the Bhāgavata treats of the highest Advaita philosophy cannot be denied. It is called aptly the Paramahansa Sandhitā. At the beginning, in the middle and at the end, it treats of the identity of the Individual soul with the Supreme Brahman.

In the 6th Skandha 16th Adhyāya, Śri Bhagavān says to Ciura Ketu ;

ा क्षित्रमास्त्रक माहर क्षेत्र समूप्त हो

मुखं च निर्माण बहा तमाममामामा है।

मृत्यूनी गुणकार्यीतनः मित्रमिययंदं नानंत्र नंत्रम्यानस्यमि मध्यत्त्य ।। मृत्यून्यमेत्र भगद्रनसम्य यन्त्रमायवंदं नानंत्र नंत्रमायन्त्रमाय । मित्रमायः १८ मित्र भित्रमायाः भग्ने साम्यान्य ।

Coming to the 10th Skundha, we find in the 2nd Adhvaya, Brahma extolling the unborn Kryn, in the words:

ा स्थाप्तरामारू निराह्मीय क्यानीकृष ात्रक प्रमाहण क्यांक

ा। ए प्रिम्भिक्षिति से प्रिमित्र संबंधित प्रदेशिक प्रिप्तिस्थित ।।।

In the 3rd Adhynga, Decaki sarts : ह्यं अन् तन् प्राहुरव्यन्तमाशं ब्रह्म व्योगितिर्गणं निकिसारम् । मनामाशं निविद्यपं निर्माः भाव भावारं पिणारामार्थाः ।।

The whole of the lefth Adhyñya, the brahma Suni, is only an elaboration of Advaita Trutha. We here cite only some Slokas from the chapter : "तस्माहित् अप्रशेषमम्हत्यस्य स्थलासमास्त्रीयणं पृष्टास्त्राम् ।

"नोम्हाइकोस एक एक्टिक नायम क्षेत्रकानमार्ककृष्यनी कृष्यकः
 "म्हाइकोस कृष्य प्रकार नायम क्षेत्रकानमार्क्षा ।
 "महाइक्ष्य कृष्य कृष्य ।
 "महाइक्ष्य कृष्य कृष्य ।

ता किया मूक्षी मान सन् प्रलेखन राज्यामहर्गाणसम्बद्धा ।।। प्रतास्त्राची भवनस्थामासी द्वी साम स्थापन क्ष्यासम्बद्धाः ।। ।। "क्षित्राह्मीस्थान स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

1 For Felter Herrister Filer Filer Filer French

अमलपायकार्वहितमार्येण मत्त्रे गण ते भिन्म सम्बद्धा मन्त्रः ॥

In the 87th Adhyāya, in the Sriti Gita we find many Slokas stating that all duality is due to ignorance and is consequetely talse:

"क्रास्टिमध्यायमानेषु वेरायास्यास्यासमयुक्तम् । हरिशेलासस्यायामामामानास्यास्यास्यारम् । सर्वेदेशस्यारं यद्**बह्यात्सेकत्वलक्षणम् ।** 

ा। "मुम्मर्गाष्ट्रकृष्टिक देशका **प्रतिद्वीकात्रक** 

In the first verse of the Purana itself the illusion of the Dyalta world made up of the three guara is well expounded.

ा गरम् सिनम्ही एक फिममीही एक इंड्रम्जीहर्कि

says to Brahma. In the 2nd Skandha (Adhyāya 9 verses, 32-33) Sri Bhagavān himself

तस्मारक्ष्यं चंद्रपटचः योज्यक्षित् गोजन्यक्षम् ।। संस्कृतसम्मानसः चार्यक्षस्यस्यम् ।।

The definition of  $M\bar{n}_1\bar{n}$  is given as "that which appears without the real object and vanishes with the realization of the  $\bar{\Lambda}$ tura i.e. the subject".

। निम्माम कितिय न कितिय में स्टिक्ट ।। :मित प्रथा किताय कामा किस्पानास्त्रीत

अस्त्रि स्टाइम्स्यान्यात्माकान्यात्रमा मेर्यस्यात्रामन्त्रमान् समामि ।। वस्त्रिय सङ्क देव सम्मिरावृत्तात्मा मेर्यस्थात्रामन्त्रमत्त्रम्यमामि ।। [u que ३uq २kmqpæ समामि ।)

Kapila's discourses addressed to his mother Devahint, in the 3rd skandla, of Admite? ample

are full of Advaita's truths.

Di the fourth Skandha, D'untva exclaints : एकस्त्वमेन भगवित्रतमात्मधाकवा माधारूपयोग्या महुरासधापम् । मृष्ट्नाऽनुविदय पुरुषस्तरभर्याणेषु नानंत दारुष् विभावभुदक्षिभाषि ।।

Pithu:

In the 22nd Adhyāya of the same Skandha Sri Sanatkumöra teaches

पस्मित्रदं मदमदास्मतया विभाति मायाविवेकविषुति समिवार्पह्नुहिः। ते नित्यमुक्तपरिदाद्वविवृद्धनत्वं प्रत्यूहकक्षेकविष्युति समिवार्पह्नु।।

Jadabharata's advice to Rahugana in the 5th Skandha is again brisking with Advaitic truths.

"जिनिमसन्तस्मतो मृतिमुतात्मिनि ये च भिदां विषणमृतं स्मरन्त्युपिदशन्ति त झारुपितैः । त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्विय न ततः परत्र म भवेदवबोधरगे" ।। "न यदिदमग्र ग्रामं न भविष्यदतो निधनादनुमितमन्तरा त्विय विभाति मृषैकरसे । त्रुत्त उपमीयते द्विणजातिविकल्पपर्यैः वित्थमनोविलासमतमित्यवयन्त्यवधाः" ।।

When Parīkṣit asked Suka how it was there was such a tremendous intensification of love in the Gopas towards their children in Brindavana at the time of the Vastrāpaharaṇa by Brahma, Śrī Suka replies:

"सर्वेषामिष भूतानां नृष स्वात्मैव वल्लभः। इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि"।। "तस्मात्त्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामिष देहिनाम्। तद्यंभेव सक्तं जगदेतच्चराचरम्।। कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमिखलात्मनाम्। जगद्विताय मोऽप्यव देहीवाभाति मायया।। वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च। भगवद्रुपमिखलं नान्यद्वस्त्विह किञ्चन"।।

In the 11th Skandha, 2nd Adhyāya, Šri Šuka, speaking of the Navayogis, savs:

"त एते भगवद्गपं विश्वं सदसदात्मकम् । - द्यात्मनोऽत्यतिरकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीम" ।।

In the same Skandha Kavi one of the Navayogis says to Nimi :
"भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विषयेयोज्स्मृतिः।
तन्माययाज्ञी वृध ग्राभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गृण्देवतात्मा ।।
ग्रविद्यमानोज्यवभाति हि द्वयोः ध्यातृधिया स्वप्नमनोर्थौ यथा ।
तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनो वर्षा निक्ष्यादभ्यं ततः स्यात" ।।

In the 28th Adhyaya of the same Skandha, Sri Kṛṣṇa says to Uddhava:

"िक भद्रं किमभद्रं वा हैतैस्यावस्तुनः कियत् । वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ।। छायाप्रत्याह्वया भासा ह्यसन्तोऽपर्थकारिणः । एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युनो भयम्" ।। "प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । म्राबन्तवदसज्जात्वा निःसङ्घो विचरेदिह" ।। "ग्रर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमौ यथा" ।।

The reality of the Ātmā and the falsity of the Dvaita Prapañcha is expounded by Śrī Kṛṣṇa in the following ślokas:

"यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ।
तदेव मध्ये व्यवहायंमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वन् ।।
विज्ञानमेनत्तिप्रवस्थमङ्ग गुणत्रयं कारणकार्यकर्त् ।
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम् ।।
न यत्पुरस्तादृत यन्न पश्चात्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् ।
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्तदेव तत्स्यादिति मे मनीया ।।
श्रविद्यमानोज्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एपः ।
श्रद्या स्वयंज्योतिरतो विभाति श्रद्योन्द्रियार्थारमविकार्चित्रम" ।

In the 12th Skandha, towards the close of \$rī \$uka'ş narrative, \$rī \$uka gives the final advice to king Parikşit in the following words:

"श्रहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् । एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ।। दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विपाननैः । न द्रक्ष्यमि शरीरं च विश्वं च पथगात्मनः" ।।

#### (K) THE ĀGAMAS (भ्रागम)

The Āgamas are divided into Saiva, Sakta and Vaisņava' Āgamas. The Vaisņava Āgamas are again divided into Pāūcharatra and Vaikhānasa Āgamas.

## SAIVĀGAMAS (श्रीवागम)

Some of the Saivagamas begin with the teaching of the difference between the Jiva and Siva. They then dwell upon Bheda (difference) which is essential for devotion and finally declare the highest reality, namely, the identity of the Jiva and Siva.





eri Taruyuan esamba

≧n Appar

The Sarvajñānottarāgama says:

"साधनेन स्वतो जीवो न शिवस्मर्वथा भवेत्। स्वतोऽशिवश्शिवस्साक्षान्न भवेत् कदाचन ॥ शिव एव स्वतस्साक्षात् शिवो भवति नान्यथा। केचित्सामान्यमदैतं बदन्ति भ्रान्तचेतमः॥ विशेषाद्वैतमाश्रित्य न तेषामस्ति वेदनम्। द्वैतमेवास्ति सर्वस्य प्रवदन्ति हि केचन ॥ न ते मन्ष्याः कीटाश्च पतः ङ्वाश्च घटा हि ते । भंदे यति भवेदैक्यमिति चेत्तन्न संगतम्"।। "ग्रहमात्मा शिवो ह्यन्यः परमात्मेति यस्स्मतः। एवं योपासयेन्मोहाम्न शिवत्वमवाप्न्यात् ॥ शिवोज्यस्त्वहमेवान्यः पृथग्भावं विवर्जयंत्। यश्चित्रसमोऽहमेवेति ह्यद्वयं भावयेत्मदा ॥ एवमेकात्मभावेन संस्थितस्य तु योगिनः। मर्वज्ञत्वं प्रकाशेत् विकल्परहितस्य तु ।। ग्रात्मलाभात्परो लाभः बबचिदन्यो न विद्यते । तदात्मनमपासीत योऽयमात्मा परस्तु सः"।।

In Saravajñanottara we also read:

''संसारार्णवमग्नानां भृताना शरणाथिनाम् । नान्यश्शरणदः कश्चिदात्मज्ञानाद्ते व्यक्तित्"।।

In Suprabhedagama we find:

''यथा जलंजले क्षिप्तं क्षीरेक्षीरं घते घतम्। श्रविशेषं भवेत्तद्वदात्मापि परमात्मनि"।।

In the Malini Vijaya (मालिनीविजय) Tantra (belonging to the Kasmir Saivism) we find:

> "मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङक्ररकारणम्। ग्रज्ञानादुबध्यते लोकस्ततस्सुष्टिश्च संसुतिः"।।

The Vijnana Bhairava Tantra (विज्ञानभैरवतन्त्र) states that the appearance of the world is like Indrajala i.e., legerdemain.

"इन्द्रजालमयं विद्वं ग्यस्तं वा चित्रकेर्मवत । जलस्येवोर्भयो वह्नंज्वीलाभङ्गद्यः प्रभा रवेः।। ममैव भैरवस्यैता विश्वभञ्जयो विभेदिताः" । In the Kulayukti Tantra ( कुलयवितृतन्त्रे ) we find : ''बेदान्ते बैष्णवे शैवे सौरे बौद्धेऽन्यतोऽपि च ।

एक एव परस्त्वात्मा जाता जेयं महेश्वरि"।।

We see here a clear statement that the Vedanta, the Vaisnava, the Saiva, the Saura and the Bauddha schools view the Supreme Being as being identical with the knower and the known. The Sarvajna Bhairaya Tantra ( सर्वज्ञभेरवतन्त्र ) clearly explains the Advaitic conception of Moksa, namely that Moksa is not a place to be reached. It is only the cutting of the knot of ignorance.

> "नान्यत्र गमनं स्थानं मोक्षोऽस्ति मुरमृत्दरि । श्रजानग्रन्थिभेदो यः स मोक्ष इति कथ्यते"।।

In the Samvitprakasa Tantra ( मंत्रित्प्रकाश्वतन्त्र ) we read : "इति निर्मलबोधैकरूपे दोषपरिग्रहः। विवर्तपरिणामाभ्यां द्वाभ्यामप्यपपद्यते ॥ विवतौऽपि तथारूपस्तथाभामित्वमच्यतः। परिणामी स एव त्वं सुवर्णभिव कृण्डले। मायात्वमेतदेव स्यान्नाशस्तस्वप्रदर्शनात्। नाहिरज्ञातरङ्खात्मा सर्पादीन्मन्यते पुनः"।।

## THE SAKTAGAMAS (शाक्तागमाः)

In the Kulacudámani Tantra, Devi says to Šiva "न कार्य नापि यरिकचित ब्रह्माहं स्फुरितप्रभम ॥ कार्यभावसमापन्ना यदाइटं विश्वकृषिणी"।। ''शिवशक्तिसमायोगात् जायतं सृष्टिकल्पना । शिवशक्तिमयं सर्व यरिकचिज्जगतीगतम"।। "तदा त्वमेव सर्वत्र सर्वत्राहं महेश्वर । सर्व त्वमेव देवेश सर्व चाहं सनातन ॥"

In the Kālīvilāsa Tantra ('कार्लाविलासतन्त्रं ) we read : यदैनरूपिणी बाद्या ग्रमिना श्रणिमा नथा ।। The Kularnava Tantra (कुलाणंबनन्य) reads: "ग्रस्ति देवि परब्रह्मस्यम्पीः निष्कलः शिवः । सर्वज्ञ: सर्वकर्ता च सर्वेशी निर्मलीऽदय: ।। स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निविकारः परात्परः। िनगणस्भिञ्चिदानन्दरुतदंशाः जीवसंज्ञकाः । **अ**नाद्यविद्योपहिताः यथाजनौ विस्फूलिगकाः"।। In the Parasurama Kalpa Sutra (परश्रामकल्पमूत्रं) we read: "शरीरकङचकित्रश्यियो जीवः । जिल्कञ्चकश्यिवः परमेश्वरः" । In the Mahaniryana Tantra (महानिर्वाणतन्त्र) we find: "स एक एवं भद्रपः सत्योऽद्वैतः प्रशत्परः। स्वप्रकाशः सदा पूर्णः सन्चिदानन्दलक्षणः ॥ निविकारी निराधारी निविशेषी निराक्तः। गणातीतः सर्वसाक्षी सर्वात्मा सर्वद्राग्विभः ॥ गढः सर्वेष भृतेष सर्वव्याणी सनातनः। सर्वेन्द्रियगणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जितः ॥ तदर्धानं जगत्भर्वं जैलोक्यं सत्तरात्तरम् । नदालम्बनकस्तिष्ठेदवित्रक्यंमिदं जगत ।। तत्सत्यनामपात्रित्य सद्घद्भानि पृथक पृथक्"।। "सम्द्रदेन सदा स्थायि चिच्चैतस्यं प्रक्रीवित्म । एकमद्भैतर्माञ्चानि बृहत्वादब्रह्म गीयते"।। "तस्त्रमिः महाप्राज्ञ हंसः संऽहं विभावय । निर्ममो निरहंकारः स्वभावेन सूखं चर"।। ''ग्राब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सद्देणे विभावयन्। विस्मरत्नामध्याणि ध्यायज्ञात्मानमात्मनि"।। (बिहरेत क्षिती) "यथा सत्यमपाश्चित्य मुपा विश्वं प्रतिष्ठति । ब्रात्माधितस्तया देहें। जानश्रेवं सुर्वा भवेत् ।"

"सर्व ब्रह्मणि सर्वत्र ब्रह्मैय परिपश्यति । जेयः स एथ सत्कौलो जीवन्मक्तो न संशयः ॥"

In the last chapter of this Tantra we find a very beautiful exposition of Advaita truths:

"ब्रह्मादित्णपर्यन्तं मायया कल्पितं जगत् । भत्यमेकं परं ब्रह्म विदित्वेवं सुखी भवेत् ॥ विज्ञाय नामस्पाणि नित्ये ब्रह्मणि निश्चले । परिनिध्तितत्व। यः स मुक्तः कर्मबन्धनात् ॥ न मुक्तिर्जपनाङ्गोमादुपवास्यतैरपि । ब्रह्मैवाहमिति जात्वा मुक्ता भवति देहभृत् ॥ श्रात्मा राक्षी विभः पूर्णः स्त्योद्धैतः परात्परः । देहस्थाऽपि न देहस्था ज्ञात्वैवं मक्तिभाग् भवेत् ॥ वालकीइनवस्पर्व रूपनामादिकल्पनम् ।। विहाय ब्रह्मिनष्ठो यः स मुक्तो नात्र संशयः"॥ "योगो जीवात्मनोरैक्यं पूजनं सेवकेशयोः । सर्व ब्रह्मेति विद्यो न योगी न च पूजनम् ॥" "मत्यं विज्ञानमानन्दमेकं ब्रह्मेनि पश्यतः। स्वभावात ब्रह्मभृतस्य कि पूजा ध्यानधारणा"।। "स्वमायारचितं विश्वमवित्वयं सुरैरपि। स्वयं विराजने तत्र ह्यप्रविष्टः प्रविष्टवत् ।। वहिरन्तयंथाऽऽकाशं भर्वेपामव वस्तुनाम्। तुर्थैव भाति भद्रगो ह्यात्मा साक्षी स्वरूपतः"।। ''यथा द्यारावनं।यस्थं र्याय पश्यत्यनेकधा । तथैव मायया दंहे बहुधाऽलगानमीक्षर्य ।। यथा मलिलचाञ्चल्यं मन्यन्ते तद्रगते विधी। तथैव बद्धेरचाञ्चल्य पश्यन्त्यात्मन्यकोविदाः ॥ घटस्यं याद्वां व्योम घटे भग्नेशी ताद्वम्। नष्टे देहे तथैवातमा समरूपी विराजते"।।

"न कर्मणा विमुक्तः स्यान्न सन्तत्या धनेन वा । ग्रात्मनात्मानाय मुक्तो भवति मानवः ।। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रित्यं भाति मायया । विचार्यमाणे त्रितये श्रात्मैवैकोऽत्रशिष्यते ।। ज्ञानमात्मैय चिद्र्यो ज्ञेयमात्मैव चिन्मयः । विज्ञाता स्वयमेवात्मा यो जानाति स श्रात्मिवत" ।।

#### PĀÑCARĀTRĀGAMAS

In the Padmasaithitā (प्रमहिला) belonging to the Pāńcarātrāgama (8th Adhyāya) there is a discussion between Brahma and Närāyaṇa, Therein we find:

"भेदेन चाप्यभेदेन मिश्रेण च चतुर्मृख । विधेव मुक्तिरुदिता भेदे कैंद्भुर्यलक्षणा" ।। "ग्रभेदे मुक्तिरुथन्तमैक्यं स्यात्परजीवयोः । ग्रात्मनो भावना चैक्यं सोऽहमित्येत्रमार्त्मिका" ।। "विज्ञानेनैकतानेन परमात्मनि चिद्धने । ऐक्यं प्राप्नोति सा मृक्तिः उक्ता सायुज्यलक्षणा" ।। "मक्तिवीऽस्थ्येकतापन्तिजीवारमपरमात्मनोः" ।

In the 6th Adhyāya of the same work we read :

"यथा पुष्करपर्णेषु स्वच्छमम्भः प्रतिष्ठितम् । ग्रन्तवंहिरभिन्याप्य तिष्ठत्येको महार्णवे ।। निमग्नस्येव कुम्भस्य बहिरन्तरणां स्थिति : ।। परक्षेत्रज्ञयोरैन्यमात्मनः श्रृतिचादितम् ।। क्षेत्रज्ञस्यास्य बाहुल्यं देहभेदात्प्रतीयते । एकस्यैव हि बिम्बस्य दर्पणेषु यथा भिदा । भूतपञ्चकसंघातं क्षेत्रं तत्र व्यवस्थितम्" ।। "यथा घटस्थमाकाशं नीयमाने घटे मितिः । यातीति वस्तृतो नैव भेदोऽस्ति परजीवयोः" ।।

Jayasalıhlitä (जयसंहिना), another Agama, belonging to the Pancaratragama says: "घटसंस्थं यथाऽऽकाशं नीयमानं विभाव्यते । नाकाशं कृत्रचिद्याति नयनान् घटस्य च"। ''एप नारायणे। देवस्भवंपि।धिविवजितः । भवार्तातं परं ब्रह्म स्फटिकामलसन्निभम"।। "मरित्संगाद्यथा नायं संप्रविष्टं महोदधी । ग्रलध्यश्चोदके भेद: परस्मिन्योगिना नथा"।। "यदिदं पश्यिभ ब्रह्मन मायया निर्मितं जगत । कालादिबहभिर्भेदै: भिन्न नानास्वरूपकम" ॥ In the Nārada Pāncarātra (नारदण्ड्यरात्रं) we read : "जीवस्तत्प्रतिबिग्बञ्च भोक्ता च मुखदःखयोः। प्रलीयते पुनस्तत्र प्रतिबिम्बो यथा रवे:"। "तस्मान्नित्यं परं ब्रह्म स जीवी नित्य एव सः"।। In the Brahma Saidhita (ब्रह्ममंहिना) we read : "द्वैतं नास्तिति बोधेन मनगं। द्वैतनाशनम् । एनदन्ता हि संसार: ब्रह्मक्षेवं विचारय ॥ सगणापासनं तावत्साधनं निर्गणस्य तु । अह्मविद्ववति अह्म इत्येषा च परा श्रतिः"।। In the Visnu Samhita (विष्णमहिता) we read : "दर्पणाना बहत्वे तः दश्यन्त नैकधा यथा । तद्बदबहत्वं मन्यन्ते विष्णोस्तस्यान्पचेतसः॥ यथाऽम्भर्मान्द्विम्बानि प्रतिशब्दाश्च नैक्या"। "एकोऽप्यात्मा बहुप्वेवमित्याहस्तन्वदश्चिनः। सं ह्यात्मान्तरात्मा व परमात्मा च स रमतः"।।

#### VAIKHĀNASĀGAMAS (वंबानसागमः)

''तस्य तुर्यं परं रूपं यः पश्यति स एव सः'' ।।

The Vaikhānasāgamas treat generally about the daily worship, construction of temples, the celebration of festivals etc. Even here we find

many passages bearing on the nature of the Universe and the identity of the Jīva with the Lord. The Atri Samhita says that the Paramātmā is eternal, incomprehensible and beyond the reach of the senses, and that the Srutis declare that the Universe is pervaded by Him and there is nothing else beside Him.

नित्योऽचिन्त्योऽप्रमेयश्च निर्गुणोऽतीन्द्रयः परः । सर्वेशः सर्वभृतात्मा सर्वोधारः सनातनः ॥ तेनेदं पूर्णमित्याह श्रतिस्तद्रहितं न च ॥ ग्रवि. ग्रध्याय ३१.

#### ा) THE TAMIL CLASSICS (द्वाविङ्ग्रन्थाः)

Even in the ancient Tamil classics Advaitic ideas are met with almost at every step. For instance, Tirukkural (Nos. 1 (5), 36 (5), 56 (2), No.1 (5) says that both merit and sin ("Iru Vinai") are due to ignorance, literally darkness ("Irul" -Avidya). No. 35(5) says that it is difficult to discern the truth amidst the diversity that we see. No. 56(2) says that those who attain true knowledge through the removal of illusion due to ignorance (Irul Avidya) experience the final bliss. The Tirumandiram of Tirumular which abounds in numerous Advaitic outpourings, has a verse which can be equated with the famous stanza in Svatma Nirupaņa (Dantini daru vikāre etc.) (दिन्तिन दारुविकार). Many verses in the Tirumandiram deal with the Chandogva Mahayakya and assert that the "I" and the "You" are not at all different (Nan Ena Ni Ena Véru Illai) and that there is no difference between soul and God "Jivan Ena Sivan Ena Véru Illai". The Musings of the Saivite Navanmars and the Vaisnavite Alwars in Tamil expound every aspect of Advaita. The famous Appar says in his Turuvarur Tiruttāndagam that the vast ocean of Sainsāra is false and illusory (Poi Māyā Perunkadal). Trhinjñāna sambandha says in his Sīrkáli decad, that God, the Highest Truth, transmates those who attain Him into his own self. Naminalvar, the greatest of the Vaisnava saints, says "Nane Ni (Thou art I)". Tirumālisei Ālwār savs "Yanum Nī" (I too am Thou." Tirumangai Ālwār says "Yāvarumāi Yāvaiyumāi" (Thou art all that is animate and inanimate).

## (m) A KEY TO THE UNDERSTANDING OF THE PURPOSE OF THE OTHER SCHOOLS OF PHILOSOPHY.

When the Ultimate Truth has been unequivocally declared to be एकस्समस्तं यदिहास्ति किंचित्
तदच्यतो नास्ति परं यतोऽन्यत्।
माहं स च त्वं म च सर्वमेतन्

(Sri Vișnu Purăna II. 16, 23)

and परमार्थसारभतं यत्तदद्वैतमशेषतः।

(ibid II. 16-18)

and ग्रमत्यमन्यत्। एतत्त् यत्सव्यवहारभूतम्।

(ibid. II. 12. 45)

and **ब्रह्नेत एव** श्रविभिवरगिरामागमानां च निष्ठा सानं सर्वे:पराणै:।

(Preface to Višiṣtādvaita Šivārkamaṇidīpikā of Śrī Appayya Dīkṣitendra)

The question, naturally arises: If Advaita be the Highest Truth, why should sages like Kapila, Gautama, Kaṇāda, and Jaimini of antiquity, and many intellectuals of later times have founded other schools of philosophy propagating Bheda (भेद)-Difference or Dualism as being the Ultimate Truth? Not being content with establishing their doctrine of Difference, they have even gone to the extent of decrying Advaita in somewhat vehement terms. Such brilliant intellectuals as they could certainly not have missed the lofty Monistic message of the Srutis. The secret of their apparent antagonism to the Advaita lies far below the surface. The real attitude of the founders of the other schools towards Advaita can best be gleaned through a careful study of Prabhakara's Bṛhatī (बृहर्ता) which is a supercommentary on Sabarasvāmi's Bhāsya on Jaimini's Purva Mīmūnisā Sutras Purva Mīmānsā being the earliest system entirely antogonistic to the Advaita. Sabarasvami, the Bhasyakara, on the Pürva Mīmainsā Sütras naturally surpasses himself in the staunch advocacy of the efficacy of Karma. In the course of his Bhasya, however, Sabarasvami has had perferce to allude to a cardinal tenet of the Advaita, but he makes a perfunctory reference thereto and shelves the issue with an almost unceremonious haste. Prabhākara, dealing with this aspect of Sabaraswāmi's discussions, poses, in his Brhati, the issue. "Wherefore did the Bhāṣyakāra Śabarasvāmi not elaborate the cardinal doctrine of Advaita to which he has had to allude?" In explanation thereof; Prabhākara says that the Bhāṣyakāra Śabara skipped over the issue, not because he did not know the fullest implications thereof (नाजानान्) but solely because he believed, in fullest concurrence with Śrī Kṛṣṇa's dictum, in not confounding the understanding of mediocre intellects who are addicted to Karma and who are dominated by a mistaken sense of agency, with an elaborate discussion of Advaita.

#### न वृद्धिभेदं अनयेदजानां कर्मसङ्गिनाम्।

(Bhag. Gita, 3 26)

The message of Advaita is intended for the chosen few, the spiritual elect of acute intellect, who have the necessary discrimination (विवेक) and dispassion (वैराम्य) to qualify them for receiving the Advittya-Ātma-Jnāna (ब्रह्मितीयान्मज्ञानं). Hence it is that Bhagavān Śrī Kṛṣṇa recommends that this Supreme Wisdom of Advaita should be jealously guarded, as jealously as one would guard a crest-jewel of regal splendour.

### ाजविद्या राजगृह्यं पवित्रमिदम्समम्।

(Bhag, Gita IX, 2)

Should, therefore, the message of the Advaita be expounded to the mediocre intellects whose understanding is clouded by ignorance, it might cause them more harm than good. There, then would arise the grave danger of their being weaned from Karma, without, however, there arising in them even an iota of true Ātma Jñāna. They would thus be lost, irredeemably lost, in the fullest sense of the word.

Herein, therefore, lies the secret of the founding of the other systems—the desire to impart a new orientation to human endeavour. All these other systems of philosophy serve to set the aspirants on the highway to Mukti by leading them through bye-paths best suited to their temperaments. Hence, all the other systems, though apparently violently opposed to Advaita, merely and truly subserve Advaita, function as graded stepping stones to Ātma Jñāna, and are thus later subsumed in the all-encompassing Advaita. In the words of the great Tamil Saint Thāyumānavar,

"OTHARIYA TUVITHAME ATTHUVITHA JNĀNATHAI UŅ-DUPAŅU JÑĀNĀMĀHUM (Dvaita jūāna is the aure means to engender Advaitajūāna).

That all the other schools of thought supplement and re-inforce Advaita, should be evident from the fact that the leading luminaries of the Advaita school like the great Vācaspati Miśra and the illustrious Appayva Dikşitendra, firm in their conviction with regard to the unassailability of Advaita, firmer still in their belief that all the other apparently anthrough some systems materially help to further the cause of Advaita, have deigned to write masterly treatises on all the other systems, adorning them with the touch of their genius, and elaborating them with such a depth of vision as has never before been witnessed. They have thus effected a reapproachment, a novel syncretism a reconsiliation of antinomics. They have thus not merely correlated all the dualistic systems, but integrated them with the Advaita. In the days of Vacaspati Miśra (Circa, 9th Cent. A. D.) the other best known dualistic schools were the Sāńkhya, the Purva Mimāinsā, the Yoga, the Nyāva and the Vaisesika. With an astonishing catholicity of outlook, Vācaspati, that doven among Advaitins, wrote standard and unimpeachably authoritative treatises on all these. Daršanas, So too, did \$rī Appayya Dīkṣitendra, with regard to the schools current in his day, wrote many unquestionably authoritative works on Siva Višistādvaita, on Vaisnava Višistādvaita, and on the Madhva Siddhanta with the firm conviction that an understanding of these dualisms in their correct perspective is an almost indispensable pre-requisite to a correct understanding of Advaita. The attitude of Srī Vācaspati Miśra and of Śrī Appayya Dikşita---to choose but two from among an entire galaxy of celebrities amply illustrates the fact that there could never be any real antagonism between the Advaita and the other professedly dualistic schools a fact that Śrī Gaudapādācārya sums up in the cryptic verse :

Even when dealing with the other schools of thought, Advaitācaryas like Šri Sańkarācārya and Srī Surešvaracarya show their magnanimity and recommend that whatever is good in the other schools may be assimilated by us. In the Bhāṣya on Bhagavat Gita, Chapter XVIII, verse 19, Śrī Sańkarācārya says:

"गुणसंस्थाने कापिले झास्त्रे । त्तदिष गुणसंस्थानझास्त्रं गुणभोकृत्विषये प्रमाणमेव । परमाथब्रह्मान्मैकत्विवषये यद्यपि विरुद्धधने, तथापि तंऽपि कापिला गुणगीणव्यापारनिष्पणे स्राभयक्ता इति, तच्छास्त्रमपि वध्यमाणार्थस्तृत्यर्थत्वेनीपार्दीयत इति न विरोधः"

Again in his Bháṣya on Brahma Sutra II. 1, 3., Śrī Śaṅkaracarya says :

"येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेव सांस्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम् । तद्यथा—'ग्रसङ्गी कृष्यं पृह्पः' (यू० ४-३-१६) इत्येवमादिश्रतिप्रसिद्धमय पृष्टपस्य विशुद्धत्वं निर्गणपृष्टपस्य निर्धिपणेन सांख्यैरस्युपगस्यते । तथा योगैरिप 'ग्रथ परित्राइविवर्णवासा मण्डोऽपरिग्रहः' इत्येवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रत्रज्यारापदेशेनान्गस्यते । एतेन सर्वाणि तकंत्मरणानि प्रतिथवतव्यानि । तान्यपि तकंपिपत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानायोपकुर्यन्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम":

When referring to Gautama, the author of the Nyāyasutras, evidently a rival school, he says:

''तथाचाचार्यप्रणीतं न्यायोपवृहितं सूत्रम् दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपिमध्याज्ञानानाम् नरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' इति'' ।

In another place also when referring to Sabarasvami, the Bhāsyakāra of the most antagonistic school of Karma Mīmāinsā, our Ācārya addresses him as Ācārya. 'इन एव चाक्रपाचार्यण शवरस्वामिना प्रमाणनक्षणे विणतम्।' Suresvara (मुरेदवर) in his Bṛhadāraṇya Vārttika (बृहदारण्यकवार्तिक) says that even Vatsyāyana (वारस्यायन) of the Kamasutra and Buddha apparently a nihilist, are not to be disregarded as their purposes are

in some way leading to the realization of the Ultimate Truth—Paramatma Advaitam.

"श्रनित्यदुःखश्च्यत्वं पदार्थानां स्फुटं ब्रुवन् ;। वृद्धोऽपि रागायृच्छिती यतते नात्मनिह्नुतौ ।।"

Buddha (बुद्ध) when he says that all things of the world are anitya (श्रिन्छ) dulkha (बुद्ध) and śunya (ब्रूट्य) has in his mind only the destruction of desire, and the like vices; it is not his purpose to deny the Eternal Soul.

Vacaspati (वाचस्पति) when dealing with Yoga in his commentary Bhāmati on the Śańkara Sutra Bhāsya observes,

"नानेन योगशास्त्रस्य हेरण्यगर्भपातञ्जल।देः गर्वथा प्रामाण्यं निराित्रयते, किंतु जगदुपादान-स्थतन्त्रप्रधानति तारमहदहकारपञ्चतन्मात्रगोचरं प्रामाण्यं नास्तित्युच्यते । न भैवातावना एपाम-प्रामाण्यं भिवतुमर्हति । यत्पराणि हि तानि तत्राप्रामाण्येऽप्रामाण्यमश्नुवीरन् । नभैतानि प्रधानादिसद्भावपराणि । किंतु योगस्यरूपतत्माधनतदवान्तरफलविभृतितत्परमफलकैवल्यव्युत्पादनपराणि । तच्च किचिन्निमित्तिकृत्य व्युत्पाधिमिति प्रधानं सविकारं निमित्तिकृतम्, पुराणे-िव्य सगप्रतिसगवंशमन्वन्तरवंशान्चिरतं तत्प्रतिपादनपरेष, न तु तद्विविधतम् । अन्यपरादिप चान्यनिमित्तं तत्प्रतियमानमभ्यप्रयेत, यदि न मानान्तरेण विरुध्यते । अस्ति तु वेदान्तर्थितिभ रस्य विरोध इत्युवतम् । तस्मात् प्रमाणभृतादिष योगशास्त्रान्न प्रधानादिसिद्धः । अत्यव योगशास्त्रान्न प्रधानादिसिद्धः । अत्यव योगशास्त्रां व्युत्पादियताऽहारम् भगवान् वार्षगण्यः — "गणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छिति । यत्त दृष्टिपथप्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ।।" इति । योगं व्युत्पपादियपता निमित्तमात्रेणेहं गुणा जवताः, न तु भावतः, तेपामतात्त्विकत्वादित्यर्थः ।"

(Bhāmatī on Śrī Śańkarācārya's Brahma Sūtra Bhāsya on II-1-3).

## SOME PROMINENT WRITERS ON ADVAITA VEDĀNTA BRAHMĀNANDI (बह्यानन्दी)

The earliest writer hitherto known, from references in later works, is Brahmanandi. No work of his as such has come to us now. But it is believed that he wrote a Värttika on Chandogya (छन्दोग्य) Upanisad on which Dravidacarya (द्रविडाचार्य) has written a commentary. In his commentary on Mändükya Kārikā (माण्डवयकारिका) (II. 32) Śri Śańkarācarya says 'मिद्धं तू निवर्तकत्वादिनि भ्रागमविदां गुत्रम'. This Sutra is said to be a Sutra of Brahmanandi and is quoted in many other works. Sarvajñātmā (सर्वज्ञात्मा) in his Satuksepa Sārīraka (संक्षेपशारीरक) 3rd Pariccheda (परिच्छेद), (verses 217 to 221) refers to two Advaita teachers. One is referred to as Ātreya (ग्राश्रेय) or Atri Vainsiya (ग्रिश्रिवंशीय) Vākyakāra (बाक्यकार) and the other as Bhasyakara (भाष्यकार) Madhusudana Sarasvatī (मध्मुदनसस्पवती), in his commentary on Sainksepa Sārīraka, identifies the Vākyakāra as Brahmānandī and the Bhāsyakāra as Dravidācārya, He says, "Chāndogya Vākyakārena Brahmānandinā"; and "Brahmānandiviracitavakyānām Sütrarūpāņām Bhāsyakartā Dravidācārya 'छान्दोग्यवावयकारेण ब्रह्मनन्दिना' 'ब्रह्मनन्दिविरचितवाक्यानां सूत्ररूपाणां भाष्यकर्ता द्रविडाचार्यः'

Brahmānandī's opinions are quoted in Jnottama's 18ta Siddbi Vivaraņa, where, commenting on Vimuktātma's (विमुक्तात्मा) 'सिद्धं तु निवर्तकत्वादिति चेवनं भाष्यकारै.' he says : 'सिद्धं तत्त्वमस्यादिशास्त्रस्य प्रामणयं ब्रह्मात्मैवयाभासबद्धचन्यादनेता-विद्यातत्कार्यनिवर्तवरंदवात्, न तु संविज्जनकत्वात् इत्युक्तं ब्रह्मान्दिभिरित्थर्थः'

Nṛṣinhāśramī (नृसिहाश्रमी) another commentator of Sainkṣepa Śārīraka says 'ब्रह्मनन्दिनाऽपि छान्दोग्यपट्टाध्यायक्यास्थानावसरे उन्तम्'. Rāmaurtha, yet another commentator of Sainkṣepa Śārīraka also says : 'ब्रह्मानन्दिनाप्याचार्येण छान्दोग्ये उन्तम्' Nṛṣinhāśramī says : 'भाष्यकृद्द्रविडाचायंवचनात्' and Rāmatīrtha (रामतीर्थ) says : 'नन्दिकृतग्रन्थभाष्यकार: द्रविडाचायं:'

In Bhāmatī (भामती), Prakṛtyadhikaraṇa (प्रकृत्यिषकरण) while commenting on Śrī Ācārya's Brahma Sutra Bhāṣhya on 1-4-27, Vācaspati Miśra (बाचस्पतिमिश्र) says: "द्रयं चोपादानपरिणामादिभाषा न विकाशिभप्रायेण, ग्रापतु यथा सर्वस्योपादानं रज्जः, एवं ब्रह्म जगदुपादानं द्रष्टब्यम् । न खल् नित्यस्य निष्कलस्य ब्रह्मणः सर्वात्मना एकदेशेन वा परिणामस्यभवति नित्यत्वादनेकदेशव्वादित्यव दम्"

Here Amalananda (श्रमलानन्द), author of Kalpataru (कल्लाक), a. commentary of Bhamati, savy :

"भारतःश्रस्तियह ब्रश्नाम योतिरिति परिणामादिति च सूत्रतिर्देशात्, छान्दोग्यवावयकारेण ब्रह्मनित्वता 'परिणामस्तु स्थात' इत्यभिधानाःच्च परिणामवादो वृद्धसमत इति । तं प्रतिबोधयित- इयञ्चेति । ब्रह्मनित्वता हि—'नामतोजनिष्पाद्यत्वात् प्रयृत्यानर्थवयं तु सत्त्वाविशेषात्' इति सदमत्पश्चष्रपतिर्धपेण पुर्वपक्षमाद्ययं, 'न संन्यवहारमात्रत्वात्' इत्यनित्रंचनित्रता सिद्धानित्ता । द्यतः 'परिणामस्तु' इति मिथ्यापरिणामाभिप्रायम्, सूत्रं त्वतद्यिष्रप्रायमेवत्यर्थः" Brahmāmandi is said to be a supporter of Vivarta Vada (विवर्तवाद) (Vide Kalpataru).

#### DRAVIDACĀRYA (द्रविड्राचार्यः)

Dravidacārya, who has been mentioned in the foregoing section, is also a foregumer of Śrī Śańkarācārya. Ānandagiri (ब्रान्टिगिर), in his tīkā on Śrī Śańkarcarya's Chándogya Bhaṣyas, commenting on "श्रव्य-प्रत्येष्टिम्पर्यते" says: "द्राविड भाष्यं प्रणीतम्, तिक्ष्मनेन रायाशाद्वा हा श्रव्याशित" thereby indicating that, prior to Ācāryā's Bhāṣya, there was a commentary on the Chandogya by Dravidacarya. This probably refers to his commentary on Brahmānandī's Vārttika on Chāndogya Upaniṣad mentioned in the previous section. The complete work of Dravidācārya is not available now. The story of the king's son being brought up by the hunters, which is referred to by Śrī Śańkarācārya in his Bṛhadāraṇyaka Bhāṣya, is attributed to Dravidacarya. Śrī Śańkarcārya has referred to many more sayings of Dravidacarya when explaining Madhuvidyā (मध्रविद्या) in his Chāndogya Bhāṣya. He is referred to in Śrī Ācārya's Brahma Śutra Bhāṣya also though not by name, when commenting on

Jyothiścaraṇādhikaraṇa. (ज्योतिहचरणाधिकरण) थर एतामेव ब्रह्मोपितपर वेदं इत्यत्र हि वेदोपितपदिमिर्स व्याचक्षते (ग्रत्र 'व्याचक्षते' इति निर्दिष्टाः द्रविडाचार्याः) Vacāspati Miśra, in his Bhāmatī, Samanvayādhikaraṇa says : "यथाऽज्हुर्द्र-विडाचार्याः—संहरणाद्वा संवरणाद्वा स्वात्मीभावात् वायस्पवर्ग इति' As has been already stated, he is referred to in Samkṣepa Sārīraka and its commentaries. Dravidācārya is one of the Ācārya's worshipped by the Saṃnyāsis of the Advaita School at the time of Vyāsa Pūja, Bālakṛṣṇā-handa (बालकृष्णानन्द), otherwise known as Abhinava Dravidācārya (ग्रिभनव द्रविडाचार्य), the anthor of Śloka Vārttika (इलोकवानिक) on Śrī Śaṅkarā-cārya's Sūtra Bhāṣya, says that the three verses quoted at the end of the Samanvayādhikaraṇa (समन्वयाधिकरण) by Śrī Śaṅkarācārya

''गौगमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् । गद्त्रह्मात्माहमित्येयं बोधिकायं कथं भवेत् ।। श्रन्येष्टव्यात्मविज्ञानात्त्रवप्रमातृत्वमारमनः । श्रन्विष्टः स्यात्प्रमानैव पाष्मदोषादिवर्जितः ।। देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वत्वेन कल्पितः । लौकिकं नद्वदेवेदं प्रमाणं स्वाऽज्यमिक्चयात्" ।।

are the verses of Dravidācārva

## GAUDAPĀDĀCĀRYA (गौडपादाचार्यः)

Śrī Gauḍapādācārya, the Paramaguru (परमपुरु) of Śrī Śańkarācārya is, so far as we know, the earliest writer on Advaita, whose works are now available. In his commentary on Śrī Śańkarācarya's Bhāṣya on the Māṇḍukya Kārikās, Ānandagiri says that Gauḍāpādācarya spent his time at Badari (बदरी) meditating on Śri Nārāyaṇa. Bālakṛṣṇānanda Sarasvatī says that Gauḍapādā belonged to a place near Kurukṣetra (क्रक्षेत्र)

"गौडचरणाः कृष्क्षेत्रगतहीरावतीनदीतीरभवगौडजातिश्रेष्ठाः देशविशेषभवजातिनाम्नैव प्रमिद्धाः द्वापरयुगमारक्ष्यैव समाधिनिष्ठत्वेन श्राधुनिकैजंनैरपरिज्ञातिवशेषाभिधानाः सामान्य-नाम्नैव लोके विख्याताः" The statement that Gauḍapāda remained in Samādhi from Dvāpara-yuga (द्वापरयुग) coroborates the fact that he was the disciple of Śrī Śuka (युक) as is stated in the Guruparamparā. It is likely that he left his place of birth and lived at some other distant place. Gauḍapāda's important work is his Kārikas on the Māṇḍūkya Upaniṣad, generally called the Māṇḍukya Kārikas. The work consists of four Prakaraṇas, Āgama Prakaraṇa (श्रागमप्रकरण), Vaitathya Prakaraṇa (श्रेतप्रकरण), Advaita Prakaraṇa (श्रेतप्रकरण), and Alata Śānti Prakaraṇa (श्रलातशान्तिप्रकरण) Other works ascribed to him are a Bhāṣya on Uttaragīta (उत्तरगीता) Sāṅkhyakārikas (सांख्यकारिका), Nṛṣimhatāpni Upaniṣad (नृसिहतापिनी उपनिपत्) Durga Sapta Śatī (दुर्गामप्तशती) and two independent works, namely Śrī Vidyāratna Sutra (श्रीविद्यारत्तमूत्राणि) and Subhagodaya (सुभगोदय) on Śrī Vidya. He is regarded as the carliest systematic writer on Advaita.

### BHARTRHARI (भतृंहरिः)

Bhartrhari is also regarded as an Advaitic writer prior to Ṣrī Sankarācārya. He has written a work called Väkyapadīya (वाक्यपदीय), dealing with Grammar. In this Vyākaraņa work he deals with Advaita more lucidly than any Advaitic works. He says that Brahman is the only truth and that the world of phenomena is only a Vivarta (विवर्त) mode of Brahman. The Śloka

"उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः।

ग्रमत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं गमीहते ॥"

is believed to have come down from him.

## ĀCĀRYA SUNDARA PĀŅDYA (बाबार्यसुन्दरपांड्य)

Ācārya Sundarapāṇḍya is the name of an ancient writer on Advaita anterior to Śrī Śaṅkarācārya. None of his Advaita works is available today. At the end of the Samanvayādhikaraṇa of his Bhāṣya on the Brahma Sūtras,

Srī Sankaracārya says "ग्रिप चाहु:" and quotes the following three verses which are attributed to Ācārya Sundara Pāṇḍya (ग्राचार्यस्नरराण्ड्य:).

"गौणिमध्यात्मनोऽमत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् ।
सद्ग्रह्मात्माहिमित्येवं बोधिकार्यं कथं भवेत् ।।
ग्रन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्प्राक्प्रमातृत्वमात्मनः ।
ग्रन्विष्टस्स्यात्प्रमातैत्र पाष्मदोषादिवर्जितः ।।
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः ।
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिक्चयात ।।"

Acārya Sundara Pāṇḍya says that when one realises the Supreme Brahman all scriptural Pramāṇas cease to exist. Padmapāda referring to these three verses, says "प्रसिद्धमेतद्ब्रह्मविदामिति पूर्वोक्तं न्यायं संक्षेपतः इलोकैं: संगृह्णाति—गौणिमध्यात्मन इति"। Ātmasvarupācārya (ग्रात्मस्वरूपाचार्य) in his Prabodha Parišodhinī (प्रवोधपरिशोधिनी), a commentary on Padmapāda's Paṅcāpādika, says 'इलोकत्रयं सुन्दरपाण्डचप्रणीतं प्रमाणयतीत्याह—प्रसिद्धमिति'। Mādhavamantri (माधवमन्त्रि) in his commentary, Tātparya Dīpika (ताल्पयंदीपिका), on Sūta Saṅhhitā (सूतमंहिता) says 'तथा सुन्दरपाण्डचवार्तिकमिप' and quotes the last of the verses cited above. (Vide page 284 of Sūta Saṅhhita, Mukti Kāṇḍa, Chapter 4, verse 12: Madras, Śārada Mandira Edition). In his commentary on the Bhāmatī of Vācaspati Miśra, Amalānanda quotes the following verses of Ācācya Sundara Pāṇḍya:

"ग्राह चात्र निदर्शनमाचार्यसुन्दरपाण्डघः— निःश्रेण्यारोहणप्राप्यं प्राप्तिमात्रोपपादि च । एकमेव फलं प्राप्तुम् गावारोहतो यदा ।। एकसोपानवर्त्यको भूमिष्ठश्चापरस्तयोः । उभयोश्च जवस्तुल्यः प्रतिबन्धश्च नान्तरा ।। विरोधिनोस्तर्देको हि तत्फलं प्राप्नुयात्तयोः । प्रथमेन गृहीतेऽस्मिन् पश्चिमोऽयतरेन्मुधा ।। इति" ।

under the Vedādyadhikaraņa (वेदाद्यधिकरण) (III. 3-25). Kumārila Bhaṭṭa (कुमारिलभट्ट), in his Tantravārtika (Balābalādhikaraṇa) (तन्त्रवार्तिक-

बलाबलाधिकरण) quotes the same verses as Amalananda instances in his Kalpataru, along with two other verses :---

"तेन यद्यवि सामर्थ्यं प्रत्येकं सिद्धमन्यदा । तथापि युगपद्भावे जघन्यस्य निराफिया ।। ग्रन्यथैव हि शून्येषु दुर्वेलैरपि चर्यते । श्रन्यथा बलयद्ग्रस्तैः सर्वशक्तिक्षये सति" ।।

Bhatta Someśvara (भट्टसोमेश्वर), the author of Nyayasudhā (त्यायगुरा), an authoritative commentary on Tantravārtika, refers to these verses as "वृद्धानां श्लोकपञ्चकं पठित स्नाह चेति" (Vidha (वृद्ध) here is understood as conveying a reference to Ācārya Sundara Pāṇḍya).

Ācārya Sundara Pāṇḍya seems to have been one of the carliest writers on Mīmānsa, (Pūrva and Uttara) of the Pre-Kumarila period. Boun Kumārila Bhatta and Śrī Śaṅkarācārya seem to have derived much valnable material and help from Sundara Pāṇḍya's work. The Adyar Library contains a work Nīti Dviṣaṣṭikā (नीतिद्विपण्डिका) attributed to Ācārya Sundara Pāṇḍya.

#### GOVINDA BHAGAVATPĀDA (गोविन्दभगवत्पादः)

Govinda Bhagavatpāda is the Guru of Śrī Śaṅkarācārya. In his Pūrvāśrama he is said to have been known as Chandraśarmā (चन्द्रशर्मा). The preservation of Patañjali's Mahābhāṣya in its present form is attributed to him. The history of Chandraśarmā prior to his entering into the Samyasāśrama is given in detail in Patañjali Vijaya by Rāmabhadra Dīkṣita.

"गोविन्ददेशिकमुपास्य चिराय भक्त्या तस्मिन् स्थिते निजमहिम्नि विदेहम्बत्या । ग्रिक्षेत्रभाष्यमुपकल्या विशो विजित्य काञ्चीपुरे स्थितिमवाप म शंकराचार्यः"।। Govinda Bhagavatpåda was approached by Sri Sankaracarya in the course of his quest after a proper Guru. Sri Govinda Bhagavatpåda initiated Sri Sankaracarya into Sannyasa and directed him to write Bhagavat

on the Upanisads, Brahma Sutras, and Bhagavadgita. It is said that he is the author of Yogatārāvali and Advaitāmubhuti which is also known as

Avadhūta Gita. These books are now generally attributed to Srī Sankarācarva himself. In the first sloka of his Vivekacudamani (विवेक पुदामणि) Śrī Śańkarācārya offers obeisance to Śrī Govinda Bhagvatpāda, in the words "Govindam Paramanandam Madgurum Pranatosmyaham." (गोविन्दं परमानन्दं मद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्). Govinda Bhagavatpāda is also said to have written a commentary on Atma Bodha. (पारमबोध) (said to have been printed at the Vidya Kalpataru Press, Madras.) gun.

#### ŠRI ŠANKARĀCĀRYA

Srī Sankarācārya was the foremost among the teachers of Advaita. Without any exaggeration, nor even a fear of contradiction, he may be said to be the first systematic expounder of Advaitic philosophy. Though Sri Gaudapada and others before him had written about Advaita on a philosophic basis, it was Srī Sankarācārya alone who dedicated his almost tireless energies to the cause, rearing thus a lofty edifice on the unassailable foundations of the Upanisadic texts encompassed with defence works of invulnerable logic. In short, he has succeeded in demonstrating that the Advaitic doctrine bears the closest fidelity to the message propagated by the Upanisads. Umamahesvara (उमामहेक्बर) the author of a work called Tattva Chandrika (तरववन्द्रिका) says that there were about 99 commentaries on the Brahma Sütras at the time of Srī Sankarācārya and that all of them were so eclipsed by Srī Sankarācārya's Bhāsya that none of the earlier commentaries is extant now.

Besides his Bhasyas on the majaor Upanisads, namely, Isa, Kena, Katha, Praśna, Munda, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, and the Brhadaranyaka, the Bhagavadgita, and the Brahma Sutras, he has written Bhāsyas on Nṛsimha Tāpini Upanisad, the Svetāsvatara Upanisad, Hastāmalakīyam, Sanatsujātīyam, Viņņu Sahasranāma, Lalita Triśatī, Jnanankusa and Adhyatma Patala of Apastamba's Dharma Sûtra. Besides he is also the author of about thirtyfive Prakarana granthas among which the important are (1) Vivekacüdamani (2) Upadesa Sāhasrī. (3) Aparokshanubhūti (4) Ātmabodha (5) Prabodha Sudhākara (6) Satasloki (7) Sopanapańcaka (8) Advaitānubhūti (9) Dasasloki (10) Praudhanubhūti and (11) Vākya Vritti. He has also written about 67

stotras among which the important are (1) Sivananda Lahari (2) Sivapādādi Kefantastava (3) Siva Kesādi Pādāntastava (4) Dakşināmūrti Stotra (5) Soundarya Laharī (6) Ānanda Laharī (7) Tripurasundarī Mānasa pūja Stotra (8) Annapūrņāstaka (9) Mīnaksi Pancaratna (10) Dvadasa Linga Stotra (11) Satpadī (12) Mohamudgara (13) Harimide (14) Laksmi Nrsithha Karavalamba Stotra and (15) Visnu Pādadi Kešānta Stotra. A work called Prapancasāra (प्राप्तार) dealing with Mantra Sastra is also attributed to him. He is also said to have written a commentary on Srī Vyāsa's Bhāsya on Patanjali's Yoga Sūtras (published by the Govt. Oriental Manuscript Library, Madras). He is again credited with the authorship of an astrological work called Sankarācāryam. The Govt. Oriental Manuscript Library, Madras has recently published a short work of Yoga in Tamil called "Sankarācāryār Ula". There are many commentaries on Sri Sankarācārya's Upadeśa Sāhasrī, Manīşa pańcāka, Ātmabodha and Vākya Sudhā.

His Prakaranas show us the easy way to comprehend the tenets of the Advaita as being the highest Tattva and point to us how we might attain the state of Advaitic bliss through the meticulous observance of such precepts as he expounds and inculcates therein. (Eg. Upadesa Pancakam.)

> बेदो नित्यमधीयतां तद्दितं कर्मे स्वन्ष्ठीयतां तेनेशस्य विश्वीयतामपश्चितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् । पापीषः परिष्यतां भवसुक्षे दोषोऽनुसंघीयता-मारमेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तुर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ संगस्तत्स विषीयतां भगवतो भक्तिर्वेदाऽऽषीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम् । सदिद्वानपसप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुके सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ।। बाक्यार्थक्च विचार्यंतां श्रुतिकारःपक्षः समाश्रीयतां दुस्तकत्स्विरम्यतां श्रुतिमतस्तकोंऽनुसम्बीयताम् । ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गवैः परित्यण्यता वेहेऽहंमतिरुक्षचतां बुधजनैवादः परित्यज्यताम् ॥ शहयाधिक्य विकित्स्यता प्रतिदिनं भिन्नीयमं भुज्यता स्वाद्वर्शं न त् याध्यत्रां विधिवशात्त्राप्तेन संतुष्यताम् ।



शीतोष्णादि विषद्यतां न तु वृथा वावयं समुख्वायंता-मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् ।। एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् । प्राक्कमं प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरैः हिलष्यतां प्रारुषं त्विह भज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम ।।

Foot-Note: Besides Sivarahasya and other Puranic works which say that Srī Sankarācārya was an Āvatāra of Siva, we have evidence that even in his own time he was regarded as an Avatāra of Siva. Srī Toṭakācārya (तोटकाचार्य) one of his disciples, in is Toṭakāṣṭaka refers to Srī Ācārya as Pungava Ketana (पुज्जकतन) one who has the bull on his banner and Bhava Eva Bhavān (भव एव भवान्). "You are Bhava (Siva)". Srī Padmapādācārya, Srī Ācārya's Disciple, praises his Guru as a new Sankara (अपूर्वशंकर). He also says "Sankara is Sankara himself" (शंकरशंकर-स्ताक्षात्). While Vyāsa is regarded as Brahma without his four faces, Viṣṇu with two hands and Siva without an eye on his forchead (अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहरपरी हरि:। अफाललोचन: शम्भु:) i. e., all the Trimurtis in one form, Srī Ācārya alone is regarded as the Avatār of Siva alone.

Not merely in India, but all the world over, discerning savants have hailed him as one of the foremost teachers and intellectuals whom the world has produced.

Here, in India, the foremost citizen of the Indian Union, Śrī Rajendra Prasad, the President of the Union, says, "The name of Śańkara is a name to conjure with, not only in India, but in other parts of the world. We all admire the wonderful way in which, within a short span of 32 years, he managed not only to study almost all philosophy, but also write a tremendous lot and tour all over the country from Cape Comorin right upto the Himālayas".

Pandit Jawahar Lal Nehru, the Prime Minister of India, says, "Born in Malabar in the far south of India, he travelled incessantly all over India, meeting innumerable people, arguing, debating, reasoning, convincing

and filling them with a part of his own passion and tremendous vitality. He was evidently a man who was intensely conscious of his mission, a man who looked upon the whole of India from Cape Comorin to the Himalayas as his field of action and as something that held together culturally, and was infused by the same spirit, though this might take many external forms. He strove hard to synthesize the diverse currents that were troubling the mind of India of his day and to build a unity of outlook out of that diversity. In a brief life of thirty-two years, he did the work of many long lives and left such an impress of his powerful mind and rich personality on India that the strong is very evident today".

Beyond the frontiers of India, too, we find laudatory references to Śrī Śañkarācārya. An inscription of the reign of Indra Varmā found in a dilapidated temple in the jungles of Kambodia reads:

## "येनाधीतानि शास्त्राणि भगवच्छक्कराह्वयात्। निक्शेषसूरिसूर्धालिमालालीढाङ्किपक्कजात्।।

It may be mentioned here that Sarvajñātmamuni, in his Sankṣepa Śārīraka refers to Śrī Śankarācārya as দ্বালালিন্ (whose feet are worthy of worship). Śrī Śankarācārya is also referred to as Pujyapāda (পুতৰ্ণাই). লীৱাল্লি প্ৰজ্ঞান expresses the same idea.

Let us consider how foreign intellectuals regard him:

Miss Margaret Noble (Sister Nivedita, of America) says, "Western people can hardly imagine a personality like that of Sankarācārya. We contemplate with wonder and delight the devotion of Francis of Assisi, the intellect of Abelard, the virile force and freedom of Martin Luther and the political efficiency of Ignatius Loyola; but who could imagine all these united in one person?

Charles Johnston, an Englishman, says, "What shall we say, then, of the Master Sankara? Is he not the guardian of the sacred waters, who, by his commentaries, has hemmed about, against all impurities of Time's jealousy, first the mountain-tarms of the Upanisads, then the screne forest-lake of the Bhagavad Gītā, and last the deep reservoir of the Sūtras, adding from the generous riches of his wisdom, lively fountains and lakelets of his own, the Crest-jewel, the Awakening and Discernment.

Paul Deussen, Professor of Philosophy in the University of Kiel, Germany, says, "The system of the Vedanta as founded on the Upanisads and the Vedanta-sutras, and accompanied by Sankara's commentaries on them equal in rank to Plato and Kant-is one of the most valuable products of the genius of mankind in his researches of the enternal truth, ....The conclusion is, that the Jiva, being neither a part nor a different thing, nor a variation of Brahman, must be the Paramatman, fully and totally himself, a conclusion made equally in the Vedanta by Sankara, by the Platonic Telotinus and the Kantian Schopenhaur. But Sankara, in his conclusions, goes, perhaps more fully than any of them.

On the tree of Indian wisdom there is no fairer flower than the Upanisads and no fairer fruit than the Vedanta Philosophy. This system grew out of the Upanisads and was brought to its consummate form by the Great Sankara (exactly one thousand years before his spiritual kinsman Schophenhaue). Even to this day Śańkara's system represents the common belief of nearly all thoughtful Hindus and deserves to be widely studied in the original."

Colonel Jacob says. "It may be admitted that it the impossible task of reconciling the contradictions of the Upanisads and rendering them to a harmonious and consistant whole is to be attempted at all, Sańkara's system is about the only one that could do it."

Dr. Thibaut, certainly not a partisan of Advaita, says, "Saukara's methods enable him to recognise existing differences which other systematisers are intent on obliterating. And there has yet to be made a more important admission in favour of his system. It is not only more pliable, more capable of amalgamating heterogenous materials than other systems, but its fundamental doctrines are manifestly in greater harmony with the essential teachings of the Upanigads than those of other systems. The Advaite doctrine marks a strictly orthodox reaction against the combinations of non-Vedic elements of beliefs and doctrines with the teachings of the Upanigads. The philosophy of Saukara would, on the whole, stand nearer to the teaching of the Upanigads than the Sutras of Badarayana. The task of reducing the teaching of the whole of the Upanigads to a system consistent and free from contradiction is an intrinsically impossible one. But the task being given, we are quite ready to admit that Saukara's system is most probably the best that can be devised. We must admit without

hesitation that Saukara's doctrine faithfully represents the prevailing teachings of the Upanisads in one point at least, viz., that the soul or the self of the sage, whatever its original relation to Brahman may be, is, in the end, completely merged and indistinguishably lost in the Universal Self."

René Guénon of France says, "As a matter of fact, the Brahma Sutras, being based directly and exclusively on the Upanisads, can in no way be divergent from them; only their brevity, rendering them a trille obscure when they are isolated from any commentary, might provide some excuse for those who maintain that they find in them something besides an authoritative and competent interpretation of the traditional doctrine. ...... Sankaracārva has deduced and developed more completely the essential contents of the Upanisads. His authority can only be questioned by those who are ignorant of the true spirit of the orthodox Hindu tradition and whose opinion is consequently valueless. In a general way, therefore, it is his commentary that we shall follow in preference to others."

Many commentaries have been written on Śrī Śańkarācárya's Brahma Sutra Bhásya; the best known among them being the Pańchapadikā एक्नपादिका; by Śrī Padmapādācarya, the Bhámati (भामनी) by Vācaspati Mišra, the Nyāyamirṇaya (स्यायनिर्णय) by Ānandagiri (ब्रान्दर्गिर) and the Ratnaprabhā (रन्तप्रभा) by Ramananda (रामान्दर्ग). There are ten more commentories on the Brahma Sutra Bhásya of Śrī Śańkarācārya.

#### ŠRĪ PADMAPĀDĀCĀRYA

Śrī Padmapādācārya was the earliest disciple of Śrī Sańkarācārya. He appears to have belonged to the south. His place of birth is said to be Chidambaram. He is regarded as an Avatara of Viṣṇu. His original name was Samandana (मन्द्रन). He was i itiated into the Samıyasāśrama by Śrī Śańkaracārya and became a tayonrite disciple of the Ācārya-After a time, this partiality of the Ācārya for Padmapāda roused the jealousy of his co-disciples. To prove the depth of Padmapāda's Gurubhakti (मुझ्मिंस्र), the Ācārya, who was bathing at one of the banks of the Gaṅgā asked Sanandana, who was then on the other bank, to bring him his dry

clothes. Unmindful of the depth of the waters and relying solely on his Guru's grace, Sanandana began unhesitatingly to walk over the waters of the Gainga, his only object being that he should implicitly obey his Guru's order. Pleased with his devotion, Gangā Devi put forth lotuses whereever he set his foot. It is this incident that gave him the name of Padmapāda. He refers to his Guru, Śrī Śańkarācārya as Śiṣtāgraṇī (चिट्याप्रणी:) (the foremost among those who follow the righteous path). He is the author of Pańchapādikā, the earliest commentary on Śrī Ācārya's Brahma Sutra Bhāṣya. It is said that once on his way to Rameśvaram, he halted in Śrīraṅgam at the house of his uncle. He left the Pańchapādikā to the care of his uncle and went to Rāmeśvaram. During his absence, his uncle, who was a fanatical Purva Mimamsaka, read the Panchapādikā and finding that it went against the tenets of his school, set fite to his house so that, along with the other articles in the house, the Pańchapādika, also might be destroyed.

Padmapada returned from Ramesvaram and found that his Magnum opus had been destroyed. He was completely brokenhearted. He returned to Srī Sankarācārya and related to him what all had happened. The Acarya consoled him saving that he remembered some portions which had been once read over to him by Padmapada himself and graciously assured the latter that he would reproduce them from memory. The portion thus dictated by the Ācārya related to the first five padas of the Brahma Sutras and hence it is that it came to be called the Pancapadika. Even this portion is not now available and what all is now extant is only the commentary relating to the first four sutras. A special feature of Sri Padmapāda's Pancāpādika is that he has explained very elaborately the theory of Adhyasa (भ्रध्याम) formulated by the Ācārya at the beginning of his Brahma Sutra Bhasya. There are about ten commentaries on the Pañcapadikā, the most important of them being Prakasatman's (प्रकाशासन) Pancapadika Vivarana (पञ्चपादिकाविवरण). Beside the Pancapadika, Padmapada has written a commentary on Sri Acarva's Prapanca Sara, on Atma bodha, an inder andent work called Svarupānubhava (स्वरूपानभव), and a work called Siva Pancakṣarī Bhāṣya (शिवपञ्चाक्षरीभाष्य), wherein he expounds the real meaning of Pańcaksara Mantra as being the quintessence of Advaita.

## SRI SURESVARĀCĀRYA (श्रीमुरेश्वराचार्य)

Sri Suresvarácárya was the foremost of the disciples of Sri Sańkarácārva. Before he was initiated into Sannyāsa, he was known as Mandana Misira (मण्डनिमश्र) or Visva Rupa (विश्वरूप). He was a native of Mähismatí (माहिएमती), and was a staunch follower of Karma Kända. He is regarded as the avatar of Brahma. He was the disciple of Kumarila Bhatta, the author of Tantra Vártika, a Purva Mimanisa work of great authority. Having been defeated by \$1) \$ańkarācarya in the course of a debate, Mandana Misra, in pursuance of the pledge undertaken by him before the commencement of the debate, embraced Samwasa. He was initiated by Sri Sankaracarva into the Tugivasrama and was given the name of Suresyaracarva. Tradition has it that Sri Sankarácarya originally directed him to write a sub-commentary on his Brahma Sutra Bhasya. But the other disciples of the Acarva being suspicious of Suresvara's fealty to the Advaita doctrine, in as much as he had been a staunch Pürvamimiansaka prior to his conversion to Advaita, represented to the Acarva the impropriety of commissioning Smesvara with the task of writing a sub-commentary on the Sutra Bhasya, lest the latter should deliberately misrepresent the message of the Bhasya. The Acarya, thereupon, directed Šti Surešvaracārva to swrite Vartikas on his Taittinya and Brhadaranyaka Bhāsyas. Suresyancinya accordingly wrote the Taittirīva Vārtika and the Brhadaranyaka Vartika, Besides these two Vartikas, he has written another Vartika (alled Mänasollasa (मानगाः लाग) on Sri Acarva's Dakşinamurti Aştakam, and also another commentars on Śrī Acārva's Pancikaranam. (प्रश्वास्थ्य) Suresvara arva's Vartika alone come to about more than 12500 granthas. It was Suresyna who put forward and developed the theory of Abhasa Vada (अग्रामभाद). He is referred to in many other later. Advoitic works as the Vartika Kara, Sri Anandagiri has written sub-commentaries on the Tairtinga, Brahadaranyaka and the Pancikagana Vartikas. Sri Videiranya (বিসাম্প্র) has written a work called the Bilindáranya Vartika Siga. Besides the four Vartikas mentioned above, Suresvarācārva has written Naiskarmya Siddhi (नैप्कर्मीमद्भि), Maha Vakvartha Pañchikaranari

(महावाक्यार्थपञ्चीकरण) and Moksa Nirnaya (मोक्षनिर्णय). Before taking Sannyāsa he had as Mandana Miśra, written Brahma Siddhi (ब्रह्मसिद्धि), Vibhrama Viveka (विश्वमिववेक) and Bhāvana Viveka (भावनाविवेक). There are about five commentaries on Sureśvara's Naiskarmya Siddhi.

#### ŚRI TOŢAKĀCĀRYA (श्रीतोटकाचार्यः)

Srī Toṭakācārya was another disciple of Srī Sankarācārya. His original name was Giri. He does not appear to have been very crudite. But what he lacked in scholarship he amply made up with his intense devotion to his Guru. The Guru always desired that he should be present at the time of the daily lessons to the Siṣyas, and often delayed the lessons till Giri should arrive. Once, during such a delay, his co-disciples represented to the Guru that there was no reason to wait for Giri since he was not quite so alert at understanding them, and that therefore the lessons might be proceeded with. Srī Ācārya was a little pained at this attitude of the other disciples. He therefore mentally blessed Giri who had gone on some errand. Anon Giri came hurrying to the Ācārya, dancing with joy, and reciting the eight ślokas:—

"विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे महितोपनिपत्कथितार्थनिधे। हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक में शरणम्।। कश्णावश्णालय पालय मां भवसागरदृःखविदूनहृदम्। रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भव शंकर देशिक में शरणम्।। भवता जनता मुहिता भविता निजवोधविचारण चाश्मते। कल्येश्वरजीवविवेकविदं भव शंकर देशिक में शरणम्।। भव एव भवानिति में नितरां समजायत चेतिम कौतुकिता। मम वारय मोहमहाजलिध भव शंकर देशिक में शरणम्।। मुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता। ध्रतिदीनिममं परिपालय मां भव शंकर देशिक में शरणम्।। जगतीमिवतुं कल्तिकृतयो विचरित्त महामहमञ्द्रलतः। ध्रहिमांशुरिवाय विभासि गुरो भव शंकर देशिक में शरणम्।। गृहपुंगव पुंगवकेतन ते समतामयतां निहं कोऽपि सुधीः। शरणगतवत्सल तत्त्वनिधे भव शंकर देशिक में शरणम्।।

## विदिता न मया विशदैककला न च किंचन काञ्चनमस्ति गुरो । बुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शंकर देशिक मे शरणम् ।।"

All these slokas were in Totaka metre and hence he later on came to be known as Totakacārya. In addition to this set of eight sokas which came to be known as Totakaṣṭakam, he has written a work called Sruti Sāra Samuddharaṇam (श्रुतिसारसमुद्धरणम्) in the same Toṭaka metre, wherein he refers to Dravidacārya ("Dravidopi" etc.). One Satchidānanda has written a commentary on this Sruti Sāra Samuddharaṇam. There is also another commentary called Sambandhokti (संस्वन्धोक्ति) whose author is not known.

#### ŚRI HASŢĀMALAKĀCĀRYA (श्रीहस्तामलकाचार्यः)

Sri Hastāmalakācārya was another disciple of Sri Sańkarācārya. He is said to have been the son of Prabhākara (प्रभावर), the founder of what is called the Gurumata (प्रभाव) of the Pūrva Mīmañisā. He was a congenital mute. When Sri Ācārya visited Śri Valli, the native place of Hastāmalaka in the course of peregrinations, Prabhākara brought his mute son before the Ācārya and implored him to bless his son. The Ācārya immediately understood that the boy was no ordinary mute but a Yogi. He therefore asked him who he was. The boy who had till then been considered a mute, burst forth in reply with a poem in thirteen verses wherein he answered that he was neither a human being nor a Deva, neither a Brahmana nor a Kṣatriya but that he was Pure Consciousness "Nija Bodha Rūpa" (निजवीधह्म). These verses constitute such an invaluable mine of Advaitic truths that Śri Ācārya himself has deigned to write a commentary on the same, a rare instance of a Guru wiriting a commentary on his Śiṣyās works.

Besides Śri Śańkara, Ānanda Prakāśa (মান-রমকার) and Svayamprakāśa (হ্রামকার) have also written commentaries on Hastāmalakīyam. Two other commentaries by two anonymous authors are also found in the Government Oriental Manuscript Library, Madras.

We have thus seen how the Advaitic tradition was conserved by the great Ācārya and his immediate disciples, Śri Surcsvara, Śri Padmpāda,



Sri Thotakacharya



Śrī Hastamalaka and Śrī Totaka- all Master Architects of Philosophy, This lofty philosophic edifice, reared up by these master-minds, was later adorned and fortified with invulnerable works by the intellectual Titans of the Gauda or Uttaradesa and of the Drāvida or Daksinadesa. It is curious to note that Śrī Sureśvarācārva, the foremost among the disciples of Bhagavat Pada Sankara has remarked in his Naiskarmya Siddhi (नैएक्स्प्रे सिद्धि) that the beacon light of Advaita was lighted by the Gaudas and Dravidas (एवं गौडैद्रांविडैन: पुज्यैरर्थ: प्रभापित:) Probably, Surcsyaracarya is here referring to that great Gauda, Gaudapadácārya and to that celebrated Dravida, the great Bhagavatpada Sankara the plural being used as a mark of respect. But there is in this passage, a significance almost prophetie, a significance which perhaps even Sureśvara did not suspect. For in the succeeding ages it was the Gaudas and the Dravidas that have been maintaining the blaze of Advaita in its highest splendour. Such luminaries as the great Vācaspati Miśra of Mithila, Madhusudana Sarasvati and Brahmananda Sarasvathi of Vangadesa (Bengal), Šrī Harşa of Kanya Kubja (Kanouj), Sadānanda Vyāsa of Kāsmīradesa and Kṛṣṇa Miśra of Madhya Bharatha adorned the Advaitic firmament in the North. In the south arose stars of the first magnitude -splendid geniuses like Ānandagiri of Keraladesa, Vidyāranya of Karnāţakādesa, Amalānanda of the Rāstrakutadesa, Sarvajnātmamuni of Extreme south, Dharmarājādhvari and Nṛsimhāśrami and Sadásiva Brahmendra of Choladesa, Appayya Dîkşita of Kûnchi Mandala, Bhattoji Diksita and Raghunatha Suri of the Maharastradesa, Prakasātman and a host of others. And thus arose, in the philosophic horizon, this scintillating galaxy in the firmament, maintaining through its blazing splendour, the Light of Advaita at its very best. Even the present age has produced scholars who have largely contributed and are still contributing to the maintenance of the glory of Advaita Beacon. Thyagaraja Sastri of Mannargudi, Pañchapagesa Sastri of Pazhamancri, Hari Hara Sastri of Chidambaram, Bellamkouda Ramaroya of the Andradesa, Subrahmanya Sāstri of Karur, and Anantakṛṣṇa Sāstri of Nūrani have written works on Advaita. In short, wherever the Vedas have been current, being handed down in Guruparampara, (even in Greater India) we find authors on Advaita Philosophy.

#### ŠRI VIMUKTĀTMAN

Srī Vimuktātman (विभवतात्मा) is an important writer on Advaita. Saravajnātma refers to "Mukti Kovida" (मृत्निकोविद) in veise 14 of Chapter IV of his Samkṣepa Sārīraka, Madhusūdana Sarasvati (मयुसूदनमरस्वती) in his commentary on the Samkṣepa Sārīraka, Sāra Samgraha (मारमंग्रह) says that the Mukti Kovida mentioned in verse 14 is the author of Iṣta Siddhi (Iṣtasiddhikāra) (इएडमिडिकार). Nṛṣimhaṣrami (नृसिह्मक्षमी) and Ramtirtha (रामतीर्थ), two other commentators on Samkṣepa Sārīraka, also say that Mukti Kovida refers to the Iṣta Siddhi Kāra. Iṣta Siddhi is the work of Śri Vimuktātman. He should therefore be placed earlier than Sarvajnātman. Chitsukhācārya (चिन्युरवाचार्य) also refers to him in his Tatvapradīpika (तहवप्रदीपिका). Besides Iṣta Siddhi, he has written another work called "Pramāṇa Vāda Nirṇaya" (प्रमाणवादनिणय).

### SRI SARVAJNĀTMA MUNI: (सर्वज्ञात्ममुनि)

Srī Sarvajñātma Muni is said to be a disciple of Srī Sankarācārya and his immediate successor to the Kāmakoti Piţha. In his Sankarācārya Sūrīraka Sarvajñātma says he wrote the work during the reign of Manukulāditya. His Magnum Opus, the Sankarācarya's Brahma Sūtra Bhāṣya. He has got an individuality of his own, and discusses many topics germane to the issues not previously discussed by the Ācārya. There are about eight commentaries on Sankṣepa Sarīraka, of which those by Madhusūdana Sarasyati and Nṛṣimhāṣrami, are the most important. Sarvajñātma is one of the Hierarchy of the Advaita Ācāryas worshipped at the time of Vyūsa Pūja. Besides Sankṣepa Śārīraka, he has written two other works i.e., Panca Prakriya (पञ्चप्रक्रिया) and Pramāṇa Lakṣana (प्रमाण्यस्था).

#### VĀCASPATI MIŚRA

Vācaspati Miśra seems to have been a native of Mithilā (मिथिला). He was a versatile scholar and a writer of vast distinction who has written authoritative tomes on all the Darsanas of his times. Bhāmatī (भामती), his masterly commentary on Srī Sankarācārya's Brahma Sūtra Bhāṣya is the most famous scholiast that is always read by scholars.

According to a tradition current among scholars (vide page X line 6 to 26, Bhāmati Chatussutri Suryanārāyaņa Sastri and Kunhan Rāja. T. P. H.) Vacaspati Miśra named his sub-commentary on the Brahma Sútra Sánkara Bhasya after his wife, whose dutifulness and uncomplaining submission to his will carned for her this unique celebrity. From the every day of his marriage with Bhamati when he had to listen to scholarly discussions, Vācaspati was impelled to devote himself heart and soul to writing tomes on all the Darsanas, expounding therein dialectics of brilliant order. But more than the composition of all these works, his labours in the cause of Brahma Vidya, that took the form of his masterly Scholiast, his magnum opus, on the Brahma Sūtra Sāńkara Bhāṣya, so much engrossed his attentions and his energies that he entirely forgot the existence of his wife, who, however, during all his years of unremitting scholarly labours, waited on him with the exemplary wifely devotion such as could be met with only among Hindu wives. When, however, Väcaspati had finished his Sastraic labours, he was far past the meridian of life. Almost suddenly he seemed to awake to the existence of his wife Bhāmatī on whom he had not bestowed conjugal attention. Deeply touched by her uncomplaining devotion, and sorely troubled by qualms, he begged her forgiveness for having so callously neglected her. Bhamatī assured him that she was supremely happy to have served her Lord. With becoming modesty, however, she submitted that her only regret was that she was not blessed with progeny to perpetuate their race. Vácaspati, who was now on the wrong side of sixty, assured her that she need not rue the absence of progeny. He said he would immortalise her and her exemplary wifely devotion by naming his masterly commentary on the Sankara Bhūşva after her. Hence it was that the commentary came to be called Bhāmatī. Thus was a tardy but sincere reparation meted out to a neglected wife.

This work says Vācaspati, was written during the reign of King Nrga. The name Bhāmatī is associated with one of the two main schisms of Śrī Ācărya's interpretation of the Brahma Sūtras called the Bhāmatī Prasthāna (भामतीप्रस्थान), the other being Vivaraṇa Prasthāna (विवरणप्रस्थान)

after Prakasatma's Pañcapādika Vivaraṇa. There are about six commentaries on Bhāmatī, the best known of them being the Kalpataru (कल्पतरु) by Śrī Amalānanda (अमलान्द). Besides the Bhāmatī, Vācaspati Miśra has written (1) Brahma Tattva Samīksa (अह्मतत्वसमीक्षा) a commentary on Maṇdana Miśra's Brahma Siddhi (अह्मसिद्धि) (2) Nyāya Kamīka (न्याय-कणिका), a commentary on Maṇdana Miśra's Vidhi Viveka, (3) Tattva Bindu (तत्विबन्द्ध) an independent work on the Pūrva Mīmāmsa of the Bhātta School, (4) Sāmkhya Tattva Kaumudi (सांख्यतत्वकीमुदी), an independent work on the Sāmkhya Darśana. (5) Nyāya Kaṇika Tātparya (न्यायकणिकातात्पर्य) and (6) Nyāya Suchī Nibandhana (न्यायस्चीनिबन्धन) a supplement to No. 5.

Vāda (ग्रवच्छेदवाद). He is always appealed to in many later works, whenever weighty support is sought for establishing a particular philosophic stand.

#### ŚRI PRAKAŚĀTMAN

It was Prakaśātma, who brought Padmapāda's Pāñcapādikā into greater popularity, through his learned commentary thereon called the Pāñcapādikā Vivaraṇa (पञ्चपादिकाविवरण). As has been already said, he was the originator of the Vivaraṇa Prasthāna. Later writers refer to him as the "Vivaraṇakāra." He is one of the Brahma Vidyācāryas worshipped at the time of the Vyāsa Pūjā. Several sub-commentaries have been written on the Pāñcapādikā Vivaraṇa, the most important of them being Tattva Dīpana (तत्वदीपन) by Akhaṇḍānanda Muni. (प्रखण्डा-नन्दम्नि). Prakaśātma has written three other works, namely Sārīraka Nyāya Samgraha (जारोरिकन्यायसंग्रह) Sābdanirṇaya (जाव्दनिणंय) and Laukika Nyāya Samgraha (लोकिकन्यायसंग्रह).

### SRI AMALĀNADA (श्रमलानन्दः)

Śrī Amalānda is the author of the Kalpataru (कल्पतर), a sub-commentary on Vâcaspati Miśra's Bhāmati. Amalānanda was also called Vyasāśramī

(ज्यामाश्रनी). Besides the Kalpataru, he has written an independent work on the Brahma Sutras, called Sastra Darpaņa (बास्त्रदंगम्). The tenets of Advaita Vedānta, as embodied in the Brahma Sutras, are very faithfully reflected in this Darpaņa (Mirror). It is in the form of lectures on each Adhikaraṇa of the Brahma Sutras. Amalanda has written a commentary on Padmapāda's Pancapādikā also, called Pancapādikā Darpaṇa (पञ्चपित्रकादपंग). He has been referred to by Madhusūdana Sarasvatī in his Advaita Siddhi and by Appayya Dīkṣita (अप्रत्यदीक्षित) in his Siddhānta Lesa Sangraha. Appayya Dīkṣita has written Parimala (परिमत्), a commentary on Kalpataru, and Laksmiṇṛṣinha (लक्ष्मीनृमिह) has written Abhoga (आभोग) another commentary on the Kalpataru. There are other commentaries also on the Kalpataru.

### SRT HARŞA (श्रीहर्षः)

Srī Harṣa is another important writer on Advaita. He is the author of Khandana Khanda Khādya (खण्डनखण्डमान). This is said to be one of the greatest works on Advaita Dialectics. It has been composed mainly for the purpose of refuting the doctrine of the Sunyayādis and the Naiyāyikas. Srī Vidyāraṇya and Madhusudana Sarasvati refer to this work in their own works. Srī Harṣa was the son of Hīrapandita and Māmalla Devi. He seems to have been the native of Kanoj (Kānyakubja). He seems to have lived during the 11th century. Chitsukhācārya has written a commentary on his Khandana Khanda Khadya. Besides Chitsukha's, there are about eleven more commentaries on this work. Srī Harṣa's other works are (1) Naiṣadha Charitram (2) Arṇava Varṇanam (3) Siva Sakti Siddhi (4) Sāhaśanka Champu (5) Chandaspraśasti (6) Vijayapraśasti (7) Gowdorvića Kulapraśasti (गोडोवीजङ्गाप्रमान्ति) (8) Iśwara Abhisandhi and (9) Sthairya Vichāraṇa Prakaraṇam (स्थैयेविचारणप्रकरणम्).

### SRI ĀNANDA BODHA (श्रीम्रानन्दबोधः)

Śrī Ānanda Bodha is another well known exponant of Advaita. He is the disciple of Vimuktātman, the author of 1stasiddhi. One of the five interpretations of Mithyātva is attributed to him. He quotes from the Iştasiddhi of Vimuktātman. In one context he says, "This has been said by the guru"; (Etadevoktam Gurubhih) (एनदेवीन रं गुर्धान). He is the author of Nyāya Dipāvali (स्थायनीपाविल), Nyāya Makaranda (स्थायमकरूद) also called Nyāyopadeśa (स्थायोपदेश) Makaranda, Pramāṇamāla (प्रमाणमाला) and Sābda Nirṇaya Vyakhya (शाब्दिनणयन्याख्या). His Nyāya Makaranda is intended to demolish the arguments of the Naiyāyikas. He frequently refers to Vācaspati Miśra, and is himself refered to by Madhusa dana Sarasvati. Citsukha has written commentaries on Nyāya Makaranda and Pramāṇamāla. Śrī Šukaprakāśa (श्वास्त्रकाय), a disciple of Citsukha, has also written a commentary on Pramāṇamāla. His Nyāya Dīpavali has been commented upon by Amṛtānanda Yogī (प्रमतानन्द्रयोगी) and Šukaprakāśa also.

## SRI ĀNANDĀNUBHAVA (श्रीम्रानन्दानुभवः)

Sri Ānandānubhava is a writer of great antiquity. He is known to have composed Nyāyaratna Dipāvali (त्यायर नदीपार्थन) and Padārtha Nirṇaya (पदार्थनिर्णय). The former refutes the views of Naiyāyikas and the latter those of the Vaiśeṣikas. Both of these works have been commented upon by Ānandagiri (ब्रानन्दिणिर) and the latter alone has been commented upon by Āmasvarūpa Bhagavan (ब्राट्सस्वरूपभगवन्).

### ŚRI CITSUKHĀCĀRYA (श्रीचित्सृखाचार्यः)

Srī Citsukhācārya is another important and authoritative writer on Advaita. He was the disciple of Juanottaria (जानेस्स) and the Guru of Suka Prakāsamuni. He has written several works, the most important of them being Tattva Pradīpikā (त्रव्यव्योगिका), also known as Tattva Dipikā (त्रव्यविगिका). This work refutes the objections raised against the Advaitic Doctrines by the Dualists, such as the Tarkikas. The anguments raised herein provoked a reply from the Mādhvas (भारत). Vyāsaraya wrote Nyāyāmṛta (न्यायाम्त) refuting the arguments advanced in Tattvadīpikā. Besides Tattvadīpikā, Citsukha has written several other works. They are (1) Adhikaraṇa Sangati (ग्रविकरणशंगित). (2) Adhikaraṇa Manjarī

(श्रिषकरणमञ्जरी), (3) Naiṣkārmya Siddhi Vyākhyā (नैष्कर्म्यसिद्धिच्यास्या). Bhāvatattva Prakasikā (भावनस्वप्रकाशिका), (4) Pańcapādikā Vivaraņa Vyākhyā—Bhāvadyotanikā (भावचीननिका), (5) Pramāņa Ratnavali Vyākhya—Nibandhana (निवस्थन), (6) Brahma Siddhi Vyakhyā (ब्रह्मासिद्धच्यास्या) — Abhiprāyaprakāsa (श्रिभित्रायप्रकाश) (7) Brahma Sutra Vyākhyā-Bhāvaprakāsikā (भावप्रकाशिका) (8) Vedānta Siddhanta Kārikā Mańjarī (वेदानारिद्धानकारिकामञ्जरी) (9) a commentary on Ānanda Bodha's Nyāyamakaranda, (10) a commentary on Śrī Harṣa's Khaṇḍana Khaṇḍa Khādya (11) Ṣaḍdaršana Saṅgraha Vṛtti (12) Brahmastuti and (13) a commentary on Viṣnupurāṇa called Citsukhi.

### SRI VIDYĀRAŅYA (श्रीविद्यारण्यः)

Śrī Vidyāranya was the name assumed by Mādhavācārya when he entered Sannyāsaśrama. He was the disciple of Śrī Sańkarānanda. He was the son of Māyana and Srimati and the brother of Sāyana and Bhoganātha. He belonged to a family of Karnataka Brahmins. In medieval Sanskrit literature Sri Vidvaranya occupies a unique place. He stands second only to Śri Śańkarācārya. He became the pontiff of the Śrngeri Matha and was in a sense the very founder of the kingdom of Vijayanagar. He was the Minister and Counseller of three kings of the Vijayanagar Empire. He was called Karnataka siinhäsana sthäpanäcärya. He was a versatile genius. His Bhāsyas on the four Vedas, his Pancadaśi (पञ्चक्यों) and Jivanmukti Viveka (जीवन्म्बिविवेक) are well known. Among his other works are (1) Anubhuti Prakāšikā (ग्रनभनिप्रकाशिका), (2) Pancakoša Vicara (पञ्चकाशविचार), (3) Brahmavidásírvádapaddhati (ब्रह्मविदाशीर्वादपद्धित), (4) Mahavākya Vivaraņa (महाव नयविवरणं) (5) Vākya Sudhā (वान्यमुधा), (6) Vivaraņaprameya Saugraha (विवरणप्रमयमंत्रह), (7) Brhadāraņvaka Vārtikā Sara (ब्रह्मारण्यकवातिकसार:) (10) Nysinha Tapini Upanisad Dipika (निमंह तापिन्यपनिषद्दीपिका) (11) Aitareya Upanisad Dipika (एतरेयोपनिषद्दीपिका) and (12) Parasara Mādhaviya (पराश्वरमाधवीय). He is said to have written commentaries on many Upanisads.

### SRI SANKARĀNANDA (श्रीशष्ट्ररानम्बः)

Srī Sankarānanda was the disciple of Anantatman (ग्रन-नात्मा) and Vidyatirtha (विद्यातीय) and was the Guru of Bharatikṛṣṇa Tirtha (भारतीकृष्ण-तीयं) and Vidyāranya. He seems to have been a native of Madhyārjuna, also known as Tiruvidaimarudur in Tanjore District. He was the son of Vanchesa and Venkatasubbamma. He was associated with Vidyaranya in the establishment of some new Mathas affiliated to the Spigeri Matha. His important work is Ātmapurāņa (म्रह्मपूराण), also known as Upaniṣadratna (उपिनपद्रत्न) containing the essence of the Upanişads in verse in the form of ancedotes. Besides Atmapurana he was written Dipikas on (1) Kaivalya (2) Isa, (3) Māṇdūkya, (4) Prasna, (5) Kena, (6) Jābāla, (7) Ārunika (8) Aitareya, (9) Garbha, (10) Kathavalli, (11) Atharva Siras, (12) Brahma, (13) Haŭisa, (14) Amrtanăda, (15) Amrta Bindu, (16) Atharvaşikha. (17) Nārāyana, (18) Mundaka, (19) Brahmavidya, (25) Brhadaranyaka, (26) Nrsinha Tāpini, and (27) Švetāšvatara Upanisads. He has also written a commentary on the Bhagavadgitā and a Vṛtti on Brahma Sūtras. He is also reported to have written a work called Yatyanuşthana Paddhati (यत्यन्-ष्टानपद्धति). His other works are (1) Sarvapuraņasara (सर्वप्राणसार), (2) Sivasahasranāma Tika (शिवसहस्रनामटीका), (3) Vivekasāra (विवेकसार) and (4) Śruti Tātparya Nirņaya (श्रतिनात्पर्यनिर्णय).

### SRI BHĀRATI KŖŖŅA TIRTHA (श्रीभारतीकृष्णतीर्थः)

Śrī Bhāratī Kṛṣṇa Tirtha was the disciple of Śrī Śaṅkarānanda and of Śrī Vidyatīrtha. In his Purvāśrama he was Bhoganatha, the brother of Mādhava, who afterwards became Śrī Vidyāraṇya. His works are (1) Vaiyāsika Nyāyamāla (बैस्यासिकन्यायमाला) probably in collaboration with Śrī Vidyāraṇya, (2) Vakya Sudhā Vyākhya (बाक्यसुधाल्याख्या) and (3) Vratakāla Nirṇaya (बनकालनिर्गय).

### SRI NRSIMHÄSRAMI (श्रीनसिंहाश्रमी)

Śrī Nṛṣinhāśrami is another important writer on Advaita. He lived in the 11th century and was the disciple of Śrī Gīrvāṇendra Sarasvatī



Sri Vidyaranya



Sri Appayya Dikshita

(गीर्वाणेन्द्रसरस्वती) and Jagannāthāśramī (जगन्नायाश्रमी). Appayya Dīkṣita (भ्रष्पय्यदीक्षित्) refers to him in his Siddhanta Lesa Sangraha (सिद्धान्तलेश-संग्रह). His works are (1) Advaita Dīpikā (श्रद्धेतदीपिका), (2) Vedānta Tattva Viveka (वेदान्ततत्त्विववेक) (3) Tattva Viveka Dīpanā (तत्त्विववेकदीपन) also called Advaita Ratna Kosa (ग्रहेतरत्नकोश:) a commentary on his own work Vedanta Tattva Viveka, (4) Advaita Siddhanta Vaijayanti (भ्रदेतिसद्धान्तवैज-यन्ती ) (5) Tattvampadartha Prakaśa, (6) Vedanta Ratna Kośa (वेदान्त ग्रनकोश: ) being a commentary on Padmapāda's Pancapādikā, (7) Bhavaprakasikā (भावप्रकाशिका) being a commentary on Prakāśātman's Pańcapādikā Vivarana, (8) Bhcdadhikkāra (भेदिधनकार), (9) Bhāvajñāna Prakāśa, (10) Manīsa Pańcaka Vyakhyā, (11) Văcărambhana Prakarana (वाचारंभणप्रकरण), (12) Tattva Bodhini (तत्ववाधिनी), a commentary on Sarvajñätma's Sanksepa Sārīraka and (13) Vaidika Siddhānta Sangraha. Nrsimhāsrami was the Guru of Dharmarājādhvari, the author of Vedānta Paribhāsa. There are about eight commentaries on Tattva Viveka and six commentaries on Bhedadhikkāra.

## DHARMARĀJĀDHVARI (धर्मराजाध्वरी)

Dharmarājādhvarī is also a well-known Advaitic writer. His Vedānta Paribhāṣa (वेदान्तपरिभाषा) is a standard work on Advaita Vedānta, and all students of Advaita Philosophy are expected to read it before studying other books on Advaita. It deals with the technique of Advaita Vedānta, expounded in the terminology of the Naiyāyikas. He belonged to Kaṇḍramāṇikkam in the Tanjore District and was a contemporary of Appayya Dīkṣita. Rāmakṛṣṇa (उपकृष्ण) the son of Dharmacājādhvarī has written a commentary on his father's Vedānta Paribhāṣa, called Sikhāmaṇi (कियामिण). Ananta Kṛṣṇa Sāstri of the Calcutta University has also written a commentary on the same. There are eight other commentaries on the Vedānta Paribhāṣa. Besides Vedānta Paribhāṣa, Dharmarājādhvarī has written (1) a commentary on Padmapāda's Pañcapādikā and (2) Tarka Cūḍāmaṇi (तकंच्डामणि:) a commentary on Gaṅgesopādhyaya's Tattva

Cūḍāmaṇi (तत्त्वचूड़ामणि). He is also reported to have written a commentary on a work of Saśadhara.

### APPAYYA DİKŞİTA (श्रप्पय्यवोक्षितः)

Appayya Diksita occupies a place among the few top-ranking writers on Advaita. He was proficient in all branches of learning and so versatile was his genius that he, like Vacaspati Miśra, adorned whatever he touched. There is hardly any important branch of Sanskrit literature which Appayya Dikşita, has not embellished with the flashes of his brilliant intellect. He was born in Adayapalam, a village near Kanchi. He was the son of Rangarājādhvarī (रङ्गराजाध्वरी), the author of Advaita Mukura (श्रद्धेत मुक्रूर), also called Advaita Vidyā Mukura. Appavva Diksita describes himself as the son of Rangarājādhvari, the "Advaita Vidyacarya," He lived at Vellore under the patronage of Chinna Bomma. He was the teacher of Bhattoji Dīkṣita (भट्टोजिदीक्षित्), the author of Siddhanta Kaumudī (सिद्धान्तकीमदी), the standard work on Grammar. Appayva Diksita lived to a very old age. He shuffled off his mortal coil at Chidambaram in his 72nd year. He is the reputed author of 104 works covering all branches of learning. He has written a commentary called Parimala (परिमल) on Amalänanda's Kalpataru (itself a commentary on Vācaspati Misra's Bhāmatí) and has also written an independent work on Brahma Sütras called Nyāyarakṣāmaṇi (त्यायरक्षामणि). He has also written a commentary called Sivarkamani Dipika (शिवाकंमणिदीपिका) on Srikantha Bhasya on the Brahma Sütras according to Saiva Visistādvaita. Among his other works are (1) Kuvalayānanda (कृत्रलयानन्द), (2) and Citramimanisa (both Alankara Granthas), (3) Yādayābhyudaya Vyākhya (commentary on Vedānta Dešika's Yādayabhyudaya), (4) Mayūkhayali 'a commentary on Šāstra Dīpikā), (5) Nyāvamuktavali (स्थायमक्तावली) a Vitti on Brahma Sutras according to the Madhva School, (6) Navamavükha Mālika (वेशमयम-मानिका), a Vrtti on Brahma Sutras according to the Ramanuja School, (7) Naya Maṇi Mālā (नयमणिमाना) a Vṛṭṭi on Brahma Sūtras according to Śri Kantha School, (8) Naya Matijari (न्यम्ब्जरी) a Vitti on Brahma

Sûtras according to the Advaita School, (9) Siddhānta Leśa Saṅgraha (मिद्धान्तलेशमंग्रह), discussing the doctrines of the various sub-schools of Advaita, (10) Ānandalaharī (ग्रानन्दवर्ग) explaining the real meaning of Srī Kaṇtha's Bhāṣya with a commentary on the same, (11) Ratna Traya Parīkṣā (रतनत्रमण्डिता) with commentary, (12) Sivādvaita Nirṇaya, (13) Sikhariṇī Mālā and its commentary, (14) Sivatatīva Viveka, (15 & 16) Bralima, Tarka-stava and its Vivaraṇa, (17) Vidhirasāyana (18) Upakrama Upasaūhāra, (19) Vādā Nakṣatra Malā, (20) Prabodha Candrodaya Vyākhyā, (21) Varadarājastava with commentary and (22) Sivakarṇāmṛta. He has also written some works criticising the Ramanija and Madhva Schools, a number of Stotras and Miscellaneous works on Mīmanīsa, Dharmaśāstras, Lexicon, and Šaivavišiṣtādvaita. He is said to have written in all 104 works.

### BHATTÖJI DIKŞITA (भट्टोजि दीक्षितः)

Bhattoji Diksita, the great Grammarian, was the son of Laksmidhara and brother of Rangoji Dikşita (एंग्राजिदीक्षित). He belonged to the Mahärästra country. He was initiated into Mīmānisa and Vedānta by Appayya Dīkṣita, and, as such is a direct diciple of Appayya Dikṣita. His work Tattva Kaustubha (तत्त्वकौरत्भ) is directed against the arguments of the Dvaitis. He has written several works on Advaita, Mīmāilisa, Dharma Sastra etc. His works are (1) Tattva Kaustubha, (2) Advaita Kaustubha (भृद्धेतकोस्तुज), (3) Tattva Viveka Dipana Vyákhyá, (4) Tantrādyadhikarana Nirnaya, (5) Madhya Mata Vidhyailisana, (6) Tantra Siddhānta Dīpikā, (7) Siddhānta Kaumudī, (8) Praudha Munoramā, (9) Dhātupātha, (10) Sabda Kaustubha, (11) Linganuśāsanasūtra Vytti. (12) Asauca Nirnava, (13) a commentary on Trimsasloki, (14) Acara Pradipa, (15) Ālmika, (16) Kālmirņaga, (17) Tithi Nirņaya, (18) Tithi Pradīpa, (19) Tristhalisetu Sārasaŭgraha (20) Dharmašāstra Sarvasva, (21) Prāyaścitta Vinirnaya, (22) Māsa Nirnaya, (23) Sarvasārasangraha, (24) Prayoga Ratna, (25) Sāpiņdva Nirņava, (26) Sutaka Nirņava, (27) Hemādri Kālanirņava Sańksepa, (28) Grahaņaśrāddha Vidhi, (29) Caturvińiśati Śruti Vyākliyā and (30) Cotra Pravara Nirņava.

### ŚRI ĀNANDAGIRI (श्रीम्रानन्दगिरि)

Ānandagici, also known as Ānandajñāna, was a native of the Chera Country. He was the son of Sūryanārayana. He generally offers his obcisance to Visuu in all his works. In his previous asrama he was known as Janardana and wrote a work called Tattvaloka (तत्वालोक) under the guidance of Anubhūtisvarūpa. He later became the disciple of Suddhā nanda (शहानद). He belonged to the 14th century. He was a prolific writer. As a commentator par excellence he has acquired a very great reputation. He has written commentaries on all the Bhūsyas of \$r1 \$aṅkarācarva, besides commentacies on the works of some other authors also. In addition, he has written many independent works. He is referred to by Prajňánánanda in his commentary on Tattvaloka, by Mahādeva Yatindra, the Naiyāyika, by Sesasārangadhara, the commentator of Udayana's Laksana vrtti, by Šivāditya in his Saptapadārthi, Rāmānanda Sarasvatī and Sadānanda Vyāsa, Besides his commentaries on Śrī Ācārya's Bhāsya's, he has written commentaries on Sureśvara's Brhadāranyaka and Taitticiya Värtikas, Pańcikarana Vārtika, Ātma Jñānopadeśa Vidhi, Upadeśa Sāhasri, and Vākva Vrtti of Šrī Šankaracārva, Padārtha Tattva Nirnaya, Nyaya Ratna Dīpāvali, Svarūpa Vivaraņa and Upašadāna. In adition to these commentaries, he has also written independent works namely Tarkasangraha (तकंसंग्रह), Tattvāloka (written in his Pūrvāśrama), and Mitabhāsini, Sankaravijaya, Satasloki Tika, and Harimidestotra Tika. He has also written a commentary on Sarva;ñātma's Pañca Prakriyā.

His works runs to about 72000 Granthas.

### SRI AKHAŅDĀNANDA MUNI (श्रीग्रलण्डानन्त्रमृति)

Stī Akhaṇḍánanda Muni was the disciple of Sri Akaṇḍanubhūti. He was the author of Tattvadīpana (तत्वदीपनम्), a commentary on Prakašātna's Pañeapādika Vivaraṇa and of Pju Prakāšika (ऋज्ञप्रकाशिका), a commentary on Vācaspati Miśra's Bhāmatī. Besides these two works he has also written a sub-commentary on Govardhana's commentary on the Tarka Bhāṣya of Kešava Miśra and Mahaviṣṇu Pujūpaddhati.

### ŚRI MADHUS ODANA SARASVATI (श्रीमधुसूदनसरस्वती)

Śrī Madhusudana Sarasvatī is an important author of Advaita works. He is said to have been born in the village of Kodalipali in the Faridpur District, in Bengal. His original name was Kamalanayana. After studyng Nyaya under one Śrī Rāma who is one of the three Gurus mentioned by him in his Advaita Siddhi (ग्रद्धैनिमिद्धि) and Gudhartha Dipika (ग्रायंदीपिका) he went to Varanusi (Benares) where he was initiated into Samuvasa by Viśveśvara under the name of Madhusūdana Sarasvati. The famous Hindi Poet, Tulasidas (त्वमीदास), was one of his intimate friends. It was while he was staying at Vārāņasī that he wrote most of his works. He sincerely believed that the Advaita Philosophy as expounded by Srī Sańkarācārya, and developed by later writers like Sureśvarācārya, Vācaspati Miśra, Citsukha, and other writers was the only legitimate message of the Upanişads. He has also tried his best to establish that doctrine in his Advaita Siddhi and Siddhanta Bindu (मिद्धान्तिबन्दू). He attained Siddhi at the advanced age of 105 at Haridwar. His most important works are Advaita Siddhi and Siddhanta Bindu. In his Advaita Siddhi he refutes the arguments of the Dvaita writer Vyāsarāya, in his Nyāyāmṛta, which itself was written in refutation of the arguments advanced by Citsukha in favour of Advaita in his Tattva Dipikā. Tattva Dīpikā itself is a rejoinder to an attack on Śri Harşa's Khandana Khanda Khadya. One Rama Tirtha wrote a work called Tarangini (तरिङ्गणी), attacking Advaita Siddhi. Śrī Brahmānanda Sarasvati, in his Nyāya Ratna Mālā (न्यायरतमाला), a commentary on Advaita Siddl.i has very ably and logically refuted all the arguments against the Advaita doctrine contained in Râmatīrtha's Taranginī. There are several commentaries on Advaita Siddhi. It is one of the works which have to be studied by all advanced students of Advaita Philosophy. His Siddhanta Bindu is a commentary on the Daśaśloki (दशक्लोकी) of Śrī Śańkarācārya. This contains a digest of all the views of the leading lumin wies of the Advaita School on several important issues of this philosophy. There are several commentaries on Siddhanta Bindu also. Besides (1) the Advaita Siddhi and (2) Siddhanta Bindu Madhusüdana Sarasvati has written many other works, (3) Advaita Ratna

Rakṣaṇa (म्रद्धेनग्लग्क्षणं), (4) Sārasaṅgraha (मारगंग्रहः) a commentary on Saṅkṣepa-śārīraka, (5) Guḍhartha Dipikā (मुरार्थदीधिका), a commentary on Bhagavadgītā, (6) Bhagavad Bhakti Rasāyana (भगवद्भितगरसायन), (7) Bhāgavata Prathamaśloka Vyākhyā, (3) A Tīka on Puṣpadanta's Sīva Mahimnastotra (शिव्महिम्नगात्र), (9) Prasthāna Bheda, (10) Harilīlā Vyākhyā, (11) Ānanda Mandakimstava, (in praise of Kṛṣṇa), (12) a commentary on Srī Saṅkarācarya's Ātmabodha, (13) a commentary on the Vedastuti (Sruti Gita) in the Bhāgavata, (14) a commentary on Sūṇḍilya's Bhakti Sura, (15) Sāstra Siddhānta Leśa Tīka (आस्त्रभिद्धान्तलेशदीका), (16) Aṣṭa Vikṛti Vivaraṇa, (17) Kṛṣṇa Kutuhala Nāṭaka, (18) Rajnam Pratibodha (19) Iśvara Pratipatti Prakāśa.

With all his unshakeable conviction in Advaita Philosophy, he was nevertheless a great devotee of Śrī Kṛṣṇa of Bṛṇdāvaṇa, and he realised the absolute Brahman of the Advaita in that Blue Ellfulgence (Nilam Maha) (नीलं महः) that sports on the banks of the Yamuna.

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । श्रम्माकं तु तदेव लोचनवमन्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दीपूलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ।।

### SRI BRAHMĀNANDA SARASVATI (श्रीब्रह्मानन्वसरस्वती)

Śrī Brahmānanda Sarasvatī was also an important writer on Advaita Philosophy. He is popularly known as Gauda Brahmananda. He was the disciple of Śrī Narāyaṇa Tirtha. A versatile writer, he has written important and authoritative works on Advaita. No study of Advaita Philosophy is regarded as complete until one has studied his Brahmānandīya (ब्रह्मानन्दीयं) his brilliant commentary on Madhusudana Sarasvati's Advaita Siddhi. As has been mentioned already (Vide Supra), one Rāmatīrtha, a Dvaiti, wrote Tarañgiṇi, attacking Madhusudana Sarasvati's Advaita Siddhi. Brahmananda effectively refuted all the arguments of Rāmatīrtha in his (1) Laghu

Candrikā (लघुचिन्द्रमा) and (2) Guru Candrikā (गृहचिन्द्रमा), both being commentaries on Advaita Siddhi, and thus proved the unassailability of Advaita. Besides the two works mentioned above, he has written (3) Bindu Tika (बिन्दुटीका), being a commentary on Madhusūdana Sarasvati's Siddhanta Bindu, (4) Vedānta Sūtra Muktāvali (बेटान्तम्यम्बनावली) a treatise on the Brahma Sutras, (5) Išāvāsya Ślokārtha, (6) Išāvāsya Upaniṣad Rahasya, (7) Munḍakopaniṣad Rahasya and (8) Mīmāūsa Rahasya. It appears that Brahmānanda studied Vedānta under Śivarāmendra Sarasvati in Kānchi Mandala. Probably that is why he is generally known as 'Gauda' Brahmānanda in the south, to mark him as one hailing from Gauḍa Deśa. It is not usual to refer to a person belonging to a particular part of the country with the name of that country appended to his name unless he is a visitor in another part of the country.

### SRI ACYUTA KŖŖŅA TIRTHA (श्रीग्रस्युतदृहण्णतीर्थ)

Srî Acyuta Kṛṣṇa Tirtha was the disciple of Svayamprakāśānanda Sarasvatī (स्वयंप्रकाशानन्दमण्स्वती). He is the author of a commentary on Appayya Dikṣita's Siddhāntaleśa Saṅgraha, called Kṛṣṇālankāra (कृष्णान्त्रस्य), a commentary on Bhāṣya Ratna Prabhā and a commentary called Vanamālā (तनमाला) on Srī Saṅkarācārya's Taittiriya Upaniṣad Bhāṣya. He has also written an independent work called Mānamālā.

## SRI ADVAITĀNANDA SARASVATI (श्रीम्रहेतानन्दसरस्वती)

Srī Advaitānanda Sarasvatī was the author of a good commentary on Sri Sańkarācārya's Brahma Sūtra Bhāṣya called Brahma Vidyābharaṇa (ब्रह्मविद्याभरणम्). This is a commentary which is regarded next in importance to Pañcapādikā, Bhāmatī, Nyāyanirṇaya and Ratnaprabhā. Advaitānanda was the disciple of Rāmānanda Tīrtha, and Bhumānanda Sarasvatī. He says his work is only an abridgment of a more elaborate commentary by his teacher Rāmānanda Tīrtha. His other works are Adhyātma Candrikā and Ātmabodha Tīka.

## SRI ANUBHOTISVAR ( श्रीधनुभूतिस्वरूपाचार्य)

Śrī Anubhūtisvarūpācārya is the author of many Advaitic works. V. Raghavan of the Madras University opines that he is the same as the author of Prakaṭārtha Vivaraṇa (प्रवटायविवरण), a commentary on Śrī Śaṅkarācāryas' Brahma Sūtra Bhāṣya. The author of Prakaṭārtha Vivaraṇa is said to have commented on all the Upaniṣads. But none of them is available now. Anubhūtisvarūpa's works are (1) Prakaṭārtha Vivaraṇa, (2) Pramāṇa Ratnamālā Vyākhyā, (3) Gauḍapādiya Bāṣya Tippaṇī, (4) Gauḍapādiya Viveka, (5) Candrikā, a commentary on Nyāya Dīpāvali, (6) Nyāya Makaranda Vyākhyā, (7) Bhagavad Gīta Bhāṣya Tippaṇī and (8) Sūrasvata Prakriya (Grammar). He is the Guru of Janārdana who afterwards became Ānandagiri. He seems to belong to the south.

### SRI AMARESVARA SĀSTRI (श्रीग्रमरेश्वरशास्त्री)

Śrī Amarcśvara Śāstrī states in the colophon to his work Bimba Dṛṣṭi, that he belonged to the Kambampati family and to the Bhāradvāja Gotram. He quotes Vācaspati Miśra in his work. Nothing further is known about him. His works are (1) Ajñānadhvānta Canḍa Bhāskara, (2) Advaita Ratnaprakāśa, (3) Avidyā Piśāci Khanḍanam (Bhanjana), (4) Jīvarāja Vijaya, (5) Prauḍhānubhava, (6) Bimba Dṛṣṭi Vicāra, (7) Vāsanā Pratihāradaśaka, (8) Ātmatīrtha, (9) Dakṣiṇamūrti Vilāsa, (10) Mahāvākyārtha Vicāra, (11) Vicitrāṣṭaka and (12) Vcdānta Bheri Bhankara.

### SRI ÄNANDAPCRŅA (VIDYĀSĀGARA) (श्रीम्रानः वपूर्णदिवासागर)

Śrī Ānandapūrņa Sarasvatī was a disciple of Abhayānanda Sarasvatī. His name in his pūrvāśrama seems to have been Vidyasāgara. He has written commentaries on (1) Khandana Khanda Khādya, (2) Pañcapādikā, (3) Brahma Siddhi, (4) Pañcapādikā Vivaraņa, (5) Mahavidyā Viḍambana (Nyāya), (6) Mokṣa Dharma of Mahābhārata and (7) Nyāya Candrikā, and independent treatise on the Vaiseṣika system. He is reputed to be the author of an unknown work the Bṛhadāṛṇyaka-vārtika-ṭīka, referred to by Nandillagopa in his commentary on Prabodha Candrodaya Nāṭaka (p. 204 N. S. Edn.)

### SRI UPANISAD BRAHMENDRA SARASVATI (श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रसरस्वती)

Śrī Upanisad Brahmendra Sarasvatī, generally known as Upanisad Brahmendra was the disciple of Sri Vasudevendra Sarasyati. He was one of the pontiffs of the Upanişad Brahmendra Mutt at Kancheepuram. He is a prolific writer. He has written commentaries on all the 108 Upanisads. Probably that is the reason why he is commonly known as Upanisad Brahmendra. At the end of his Muktikopanisad Vyākhyā he says that his father Siyakāmešvara wanted to write commentaries on the 108 Upanisads, that as he was not able to do so, Upanisad Brahmendra wrote the Vyakhyas, that he was only the writer of the Vyakhyas and that Śrī Rāma had it written by him. According to his statement in his Muktikopanisad Vyākhyā he should have completed the translation of the Upanisads on 17, 12, 1751. He refers to three persons as having been instrumental in writing this book. Besides his commentaries on the 108 Upanisads, he has written many other independent works. Among them are (1) Mahāvākya Ramāvali Vyakhyāna. Tattva Siddhanta Vritti (Kiraņāvali), (2) Paramādvaita Siddhanta Paribhāsa, (3) Brahma Sutra Brahma Tattva Siddhānta Vivrti, (4) Mahāvākva Ratnāvali Prabhālocana, (5) Linga Bhanga Mukti Sataka, (6) Bhagavadgīta Vyākhya, (7) Tripat Tattvādisapta Prakaraņa.

He enumerates, at the end of each of his works, the number of Granthas contained in it, probably to prevent interpolation. From this enumeration, it is found that his contribution to Advaita is astonishingly voluminous. His writings come to about 45000 granthas.

### SRI UMÄMAHESVARA SĀSTRI (श्रीउमामहेश्वरशास्त्री)

Srī Umāmaheśvara Sāstri appears to hail from South India. He belonged to the Vellala Family. He says he was the disciple of one Appayya Sāstri. His works are (1) Tattva Candrika (तर्वपन्दिका) also called Nirguņa Brahma Mīmānīsa, a polemic work criticising the Rāmāmija and Mādhva schools, (2) Virodhavarū:hini (विरोचकिंग्वि) a similar polemical work, (3) Advaita Kāmadhem and (4) Vedānta Siddhānta Sāra.

### ŚRI KŖṣṇĀNANDA YATI (श्रीकृष्णानन्वयति)

Śrī Kṛṣṇānanda Yati was the disciple of Rāmabhadra Yati. He was a great Advaita scholar. He seems to have lived during the 17th century.

The most important of his work is Siddhanta Siddhañana (गिद्धान्त सिद्धान्त्रजनम्) wherein he discusses the various Siddhantas of the Advaita Teachers who preceded him. Bhāskara Dīkṣita, one of his disciples, has written a commentary called Ratnatulikā (रनत्त्रजिद्धा) on Siddhanta Siddhanjana. His other works are (2) Vedānta Vadārtha, (3) Brahma Tattva Subodhini, (4) Šivatattva Ratna Mālika and a commentary thereon and (5) Anuṣtana Paddhati.

## SRI GANGÄDHARENDRA SARASVATI (श्रीगङ्गाधरेन्द्रसरस्वती)

Śrī Gaṅgādharendra Sarasvati was the author of some important works on Advaita. Nothing is known about him. He has written (1) Svārājya Siddhi (स्वाराज्यसिद्धि), (2) Kaivalya Kalpadruma (केवल्यकल्यहुम), a commentary on his own Svārājya Siddhi, (3) Vedānta Siddhānta Sūktimanjarī a commentary on Appayya Dīkṣita's Siddhānta Leśa Saṅgraha, (5) Praṇavakalpa Vyākhya and (6) Siddhanta Chandrika Vyākyha.

## SRI TRYAMBAKA SÄSTRI (श्रीत्रयंबकशास्त्री)

Śrī Tryambaka Sāstri is the disciple of Brahmānanda Sarasvatī. It is not clear if this is the same Brahmānanda Sarasvatī as the author of Nyāyaratmamāla. He has written many Advaitic works. His works are (1) Drgdṛśva Praṇibandhānupapatti Prakāśa, (2) Prakṛṭyadhikaraṇa Vicāra, (3) Pramāṇa Tattva, (4) Bhāṣyabhanu prabhā, a commentary on the Sārīraka Bhāṣya of Śrī Saṅkarācarya, (5) Sāstrarambhasamarthanam, (6) Śrutimataprakāṣa, (7) Srutimatāmumanopapatti. (8) Śrutimatodyota, (9) (Advaita) Sīddhānta-vaijayanti and (10) Avidvālakṣaṇānupapatti.

### SRI NĀRĀYAŅA TĪRTHA (श्रीनारायगतीर्थः)

Śrī Nārāyaṇa Tirtha was the disciple of Ramagovinda Tirtha. He has written two works on Advaita namely (1) Vedanta Vibhavana Tika and (2) Siddhanta Bindu Tika (何其何有身行事). His other works are commentari's on (3) Udayana's Kusumānjali, (4) Raghmatha's Dīdhiti, (5) Viśvanatha's Bhašaparicheda, (6) Sańkhyatattva Kaumudi,

Sankhya Karika, (8) Yoga Candrika, (9) Yoga Sūtra Vṛtti, (10) Bhakti Candrikā a commentary on Sāndilya's Bhakti Sūtras, (11) Bhaktyadhi-karaṇa with commentary and (12) Vedastuti Tīka. This Narayaṇa Tīrtha is different from Narayaṇa Tīrtha, the author of Kṛṣṇa Līla Taranginī and Bhattaparibhaṣa. He was initiated into Sannyasa by Sivaramatīrtha. He seems to have lived during the 18th century. He was also the author of a Vārtika on Brahma Sūtra Sankara Bhaṣya. He was also the Guru of Brahmananda Sarasyati.

## \$RI GOVINDĀNANDA SARASVATI (भीगोविन्दानन्दसरस्वती)

Srī Govindananda Sarasvati was the disciple of Sri Gopalānanda Sarasvati, himself the disciple of Siva Ramānanda Sarasvati. He seems to have belonged to the Kānchi Mandala. He is said to be the author of Ratna Prabhā, (राज्यामा) the popular commentary on Srī Sankarācarya's Brahma Sūtra Bhaṣya and Vivaranopaṇyasa (विवरणोपन्यास). Ratnaprabhā is one of the important commentaries on Srī Ācarya's Brahma Sūtra Bhaṣya and is the one most widely read by students of Advaita all over India. In the beginning of Ratna Prabhā the author says that he belongs to a Brahma Vidya Parampara which was blessed with Payasa (पायस) by Srī Kāmākṣi Devi herself.

कामाक्षीदत्तदुग्धप्रचुरसुरनृतप्राज्यभोज्याधिपूज्य-श्रीगौरीनायकाभिप्रकटनशिवरामार्येलम्धारमबोर्यः । श्रीमद्गोपालगीभिः प्रकटितपरमाद्वैतभासास्मितास्य-श्रीमद्गोबिन्दवाणीचरणकमलगोर्निवृंतोऽहं यथाऽलिः ।।

Here the author says that he is the disciple of Govindānanda, a disciple of Gopalananda, himself a disciple of Sivarāmānanda, who drank the Divine Payasa given to him by Sri Devi Kāmākṣi. Though it is said in the colophon to Ratna Prabha that Govindānanda is the author of Ratna Prabhā, it cannot be his work because the author says that he is the disciple of Govindānanda. It seems to be actually the work of Rāmānanda, a disciple of Givindānanda. The work is generally spoken of as Ramānandīya and the author of the work says at the beginning of his commentary on the 4th Adhyaya, "Rāmanāmasmi" रामनामास्मि (Rama is my name). Further,

Rāmānanda is the author of Vivaraņopanyasa, a treatise on the Brahma Sūtras. In the beginning of that work also he repeats the śloka "Kāmākṣī datta" कामानीवरा the same that we find in Ratnaprabha and in the colophon also it is said "by Rāmānanda, the disciple of Govindānanda." Balakṛṣṇānanda the author of Śarīraka Mīmamsa Bhāṣya Vartika, a disciple of Śrīdharānanda, whose Paramaguru was Śivarāmānanda already mentioned, also refers in his Vartika to the fact that Śivarāmānanda was blessed with Paramanna (परमाभ) or pāyasa by Śrī Kāmākṣī Devi herself.

पुरः काञ्चीनाम्न्या विकलमणिदीपायितवपुः पुरा भोजं भोजं परमपरमाश्चं प्रणिहितम् । परस्याश्चिच्छक्तेरतुलदयया तुन्दिलतरः पुरस्तान्मे नित्यं स्कृरतु शिवरामो यतिपतिः ॥

Kāńchīpura, the Kāmakotipurī of the Bhāgavata, is, as everyone knows the place of Kāmākṣī, the Brahma Vidyā Svarūpīṇī. It is stated in the Kenopaniṣad that Umā Haimavati appeared before Indra and taught him Brahma Vidyā. It was here at Kāńchi that Śrī Śańkarācārya inscribed with his own hand and consecrated the Śrī Chakra in the Kāmākṣī Temple, and thus established the Kāmakoti Pīṭha, for the propogation of Brahma Vidyā. The important tenet of Brahma Vidyā is the realization of the identity of all individual souls with the Supreme Atma or Paramatma. Śrī Mūkakavi, in his outpouring of Pańchaśatī (500), eulogising Kāmākṣī expresses the idea clearly in his verse:

## ऐश्वर्यमिन्दुमौलेरैकात्म्यप्रकृतिकाव्यिमध्यगतम् । ऐन्दविकशीरशेक्ररमैदम्यर्यं चकास्ति निगमानाम् ॥

Here he clearly says that the original source of Brahma Vidyā, Aikātmya (ऐकारम्य), the idea of the identity of the Jīvātmā and the Paramātmā resides in the centre of Kāńchī. The seed of Advaita thus sown in Kāńchi has borne excellent fruits in that we see Kāńchī and its neighbourhood has produced many prominent writers on Advaita, whose works are the most outstanding works on Advaita even to this day. We have already mentioned the names of Govindānanda and Bālakṛṣṇānanda. Bālakṛṣṇānanda, also called Abhinava Dravidācārya, says that he belongs to Srutinagara, which is probably the same as Vedapuri (Vedapura) the modern Tīru—Ottu—



OOR, the headquarters of the Chevyar taluk in the North Arcot District. We find that Pürpänanda Sarasvatī, also called Anandapūrņa, the author of a commentary on Sri Harsa's Khandana Khanda Khadva and Mandana Miśra's Brahma Siddhi and other important Advaitic works, Sivarāmānanda Sarasvati (mentioned in the two verses quoted in the beginning of this section), who is reputed to be the author of a commentary on Madhusūdana Sarasvati's Advaita Siddhi. Närävanananda Sarasvatī (also called Nārāyaņa Tīrtha), the disciple of Govindananda Sarasyatī and the author of the Prose Vārtika on the Brahma Sūtras, Kṛṣṇānanda Sarasvatī (Senior), disciple of Ramananda Sarasvatī and the author of a commentary on Ratna Prabhā, Brahmānanda Sarasvatī (Gauda), author of Laghuchandrikā and Guru Chandrikā, the most authoritative commentaries on Madhusūdana Sarasvatī's Advaita Siddhi, generally known as Gauda Brahmananda, and the author of Nyayaratnamala, Brahma Sutra Muktavali, Advaita Siddhanta Vidyotana and other works, Krsnananda Sarasvatī (junior), the author of Siddhanta Siddhanjanam-all these great authors, as well as Puruşottama Sarasvatī, Gopalānanda Sarasvatī, Srīdharānanda Sarasvatī, Svayamprakāsānanda Sarasvatī and Rāmānanda Sarasvatī (Junior) belong to this same Guruparampara. Thus we see that this Parampara consists of important Advaitic writers.

The Sannyāsis of the Advaita Sampradāya are generally divided into 10 different orders, Tīrtha, Āśrama, Vana, Āraṇya, Giri, Parvata, Sāgara, Purī, Bhārati, and Sarasvatī. The Sarasvatī sampradāya consists of two orders, Ānanda Sarasvatī and Indra Sarasvatī. We have already seen how the Kānchī Maṇdala has produced many eminent Sannyāsis belonging to the Ānandasarasvatī order. Among the Sannyāsis of the Indra Sarasvatī order to which the Kānchi Kamakoti Pītha belongs. Upaniṣad Brahmendra Sarasvatī, the author of commentaries on all the 106 Upaniṣads, Sadāsiva Brahmendra Sarasvatī, the author of Ātma Vidyā Vilāsa, Brahma Tattva Prakāšikā (a vṛtti on Brahma Sūtras) and Siddhānta Kalpa Valli, Gīrvaṇendra Sarasvatī, the author of Prapancasāra Sangraha, Gangādharendra Sarasvatī, the author of Svārājya Siddhi, Advaitānandendra Sarasvatī, the author of Brahma Vidyābharaṇa, a commentary on Śrī Śankarācārya's Brahma Sūtra Bhāṣya, Bodhendra Sarasvatī, the author of Advaita Bhūṣaṇa, another commentary on Brahma Sūtra Bhāṣya, Nāmāmrita Rasāyana (नानावरस्वर्य)

and other works and Vasudevendra Sarasvatī, the author of Tattva Bodha, Pratyak Tattava Prakāśikā and Vāsudeva Mananam, are some of the authors belonging to this order. Sannyāsis of this Indra Sarasvatī order are found even now on the banks of the Kāverī, the Pālar, the Kṛṣṇā and the Godāvarī. [It appears from an inscription in the Varadarāja Svāmi Temple that there was, in Kāńchīpuram, a Mutt belonging to the order of "Sagaras". An inscription on the inner face of the west Gopura, northern side, in the Varadarāja Temple, dated Saka 1300, Kālayaukti, Mārgali, 2nd/corresponding to November 27, 1378 in the reign of the Vijayanagara king Hariyanna Udaiyar, registers the grant of the village of Iluppaipattu as Sarvamānya to the Ascetic Śrī Vedendra Sagara Śrīpāda of the Veda Maṭha in the Perumal Koil at Kāńchīpuram to meet the Bhikṣa expenses of the Svami.]

F. N. Once Sureśvarācārya, the foremost disciple of Śrī Śankarācarya devoloped a boil in his head. All human treatment failed to cure the same. In his boundless love for his disciple, Srī Sankarācārva sent for the Asvins, the physicians of the Gods. They came at his call and Sureśvarācārya was completely cured. Indra, the King of the Gods, got angry with the Asvins for leaving the kingdom without his permission and hurled his famous weapon Vajra against the Ācārya. The weapon scarcely reached the Acarya's presence when it suddenly lost its force and the weapon itself broke into thousand pieces, even as the arrows of Visvāmitra had broken before the Brahmadanda of Vasistha, the mighty sage and the Guru of Sri Ramachandra. Indra at once flew into this world and fell at the feet of Sri Sankaracarya and prayed to be forgiven. Indra begged the world—teacher to do him the favour of appending the title Indra to his name and accepting all the insignia of his office as the king of the Gods. Srī Saukarācārya gave the title and insignia to his first disciple Suresvarācārya. The following verse from a work called Vāsanā Deha Stuti also supports this incident.

> यो वै मण्डनमिश्रविद्वविषयस्यापाद्य सन्त्यासितां तम्मूष्टिम व्यतनापनोदनविषावाकर्षयप्रदिवनौ ।। भैवज्यं कलयाम्बभूव कुपितस्येन्द्रस्य वज्रायुषं वूर्णीकृत्य पुनर्वदौ हरिषवे चन्ने तनेनं भजे ।।

Brahmānanda Sarasvatī was also called Gaudabrahmānanda. Probably he was so called because he belonged to Gaudadesa and came to the south in order to study Sāstras under Sivarāmānandendra Sarasvatī who as already stated, was blessed with Pāyasam by Kāmākṣi. It is not usual to refer to a person residing in a particular part of the country with the name of that country appended to his name unless he is a stranger to that country. Similarly Bālakṛṣṇānanda is called Abhinava Dravidācārya (the previous Dravidūcārya being one who belonged to the pre-Saṅkarācārya period), because as he himself says, he was travelling in the northern parts of the country like Prayāga, Banāres and Kailāsāśrama where he says he finished various portions of his Vārtika. The same analogy may be applied to the case of Gaudapādācārya and the (Pre-Saṅkara) Dravidūcārya.

Śrī Sarvajñātmā, the author of Samkṣepa Sārīraka in the beginning of his work pays respects to Śrī Śańkarācārya in the following sloka.

# वक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताऽऽसीत्। निरस्तद्स्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमचिताींघ्रम्।।

Though the meaning of the word Sarasvatī in this śloka is Goddess Sarasvatī, the mere word "Sarasvatī" is also suggestive of the fact that the Sarasvatī order, one of the ten orders of the Sannyāsis of the Advaita Sainpradāya, was specially associated with Srī Šankaracārya.

(The Guru of Madhvācārya was one Acyuta Prekṣa Tīrtha (মুভ্যুন্ত্রার বীষ) belonging to the Tīrtha Sampradāya. That is why Madhvācārya is known as Ānanda Tīrtha and the Sannyāsis of his Sampradāya belong only to the order of "Tīrthas." The Guru who initiated Kṛṣṇa Chaitanya belonged to the order of "Bhāratis", his Guru being Kesava Bhārati).

Sannyāsis, according to the Advaita view, consist of four classes, Kuṭīcaka (कुटीचक), Bahudaka, (बहुदक), Hansa (हंस) and Parama Hansa (परमहंग). The first two bear Tridandas (त्रिदण्ड). But as these two classes are believed to have been prohibited in this age there are no Tridanda Sannyāsis among them now. That the Tridanda Sannyāsis belong to the Advaita Sampradāya has been attested to by the Tamil Commentator Nachinārkkiniyanār in his commentary on Kalithogai.

Curiously enough accidental mention of the words Sarasvatī and Indra and vice versa occur in more than one place in the second Asṭaka 6th praśna, anuvākas 4, 9, 50, 57, 59, 61, 63, 67, 68, 69, 73 and 74 of the Kṛṣṇa Yajur Veda. In some of them the Aśvini Devas and words denoting healing are also associated with the names Indra and Sarasvatī.

## SRI NĀRĀYAŅĀSRAMĪ (नारायणाश्रमी)

Srī Nārāyaṇāśramī was the disciple of Rāmānanda Sarasvati. He has written commentaries (दीपिका:) on (1) Praśna, (2) Brahmavidyā, (3) Kṣurika, (4) Chulika, (5) Atharvaśiras, (6) Atharvaśikha, (7) Garbha, (8) Mahā, (9) Brahma, (10) Prāṇāgnihotra, (11) Nādabindu, (12) Brahmhabindu, (13) Amṛta Bindu, (14) Dhyāna Bindu, (15) Tejobindu, (16) Yoga Śikha, (17) Yogatattva, (18) Nīla Rudra, (19) Kālāgni Rudra, (20) Āruni, (21) Nārāyana and (22) Paramahamsa Upaniṣads. His commentaries are all based on the Advaitic doctrine of Śrī Gauḍapādācārya and Śrī Śaṅkarācārya.

### SRI PURŅĀNANDA TIRTHA (पूर्णानग्वतीथं:)

Śrī Purṇānanda Tīrtha has written many Advaitic works. Nothing is known about him except the works written by him. His works are (1) Advaita Makaranda Vyākhya, (2) Antahkaraṇa Prabodha Ṭīka, (3) Avadhūta Gīta Ṭīka, (4) Aṣtāvakra Gīta Ṭīka, (5) Ātmajñānopadeśa Ṭīka, (6) Ātmānātma Viveka Ṭīka and (7) Dakṣiṇāmurti Stotra Ṭīka.

# SRI BĀLAKŖŖŅANĀNDA (बालकृष्णानन्दः)

Srī Bālakṛṣṇanānda, also called Abhinava Draviḍācārya (ग्रिभनवद्वविडा-चार्यः) belonged to the Ānanda Sarasvatī sampradāya of Advaita Sannyāsis. He was a disciple of Śrīdharānanda, and was a contemporary of Қṛṣṇānanda Sarasvatī, the author of Siddhānta Siddhānjanam. Śrī Brahmānanda Sarasvatī, the author of Laghu chandrikā and Nyāyaratnamālā was the Vidyāguru of Bālakṛṣṇānanda. He refers to the place of his birth as Śrutinagara. This Śrutinagara is probably the same as Vedapuri, otherwise known as Tiruvottiyur (Cheyyar Taluk) in the North Arcot District, sixteen miles to the south of Kāńchi. He seems to belong to the 17th century. His works are: commentaries on (1) Iśa, (2) Kena, (3) Kaṭha, (4) Chhāndogya, (5) Praśna Upaniṣads and (6) Bikṣu (Brahma) Sūtra Bhāṣya Vārtika. In his Vārtika he has dealt with some topics not dealt with in the Bhūṣya. He studied various branches of learning under various teachers. Nyāya under Vāsudevendra Sarasvatī, Jyotiṣa (Astronomy) under Svayamprakā-śatīrtha, Vedānta under Brahmānanda Sarasvatī, Kāvyas under Venkatakavi of Kanjanur and Vyākaraṇa under Nāgoji Bhatta.

# ŚRI BODHENDRAYATI (बोधेन्द्रयतिः)

Šrī Bodhendra Yati (Sarasvati) was a disciple of Šrī Gīrvāņendra Sarasvatī and Śri Viśvādhikćudra Sarasvatī. It is not clear if both these are one and the same. In some of his works he gives his Guru's name as Gīrvāņendra, while in others, as Viśvādhikendra. In his purvaśrama, he was called Purușottama, and he belonged to Kānchi. He says that his Guru Girvānendra presided over an Advaita Mutt (Vide Ātma Bodha vyākhyāna). In addition to his great learning in Advaita Philosophy he was also a great Bhakta. He has written several works on Advaita and on the potency of God's name in ensuring salvation to the soul. He attained Siddhi in Govindapuram near Tiruvidamarudur in the Tanjore District, and even now every year in the month of September his Ārādhana is being celebrated there by devotees. His works are :-(1) Advaita Bhūṣaṇa (प्रदेत-भूषण), an epitome of Pañcapādikā Vivaraņa, similar to Vivaraņaprameya Sangraha of Sri Vidyāraņya, (2) A commentary on Srī Ācārya's Ātmabodha, (3) Hariharādvaita Bhuṣaṇa, (हरिहराईतभपणं) (4) Harihara Bheda Dhikkāra (हरिहरभेदिधक्कार), (5) Nāmāmṛta Rasāyana and (6) Nāmāmṛta Rasodaya. He is said to belong to the 17th century.

## SRI BHĀSKARA DIKŞITA (भास्करवीक्षतः)

Sri Bhāskara Dīkṣita seems to belong to the south. He was the disciple of Kṛṣṇānanda Sarasvacl, the author of Siddhānta Siddhānjana. He was the son of Venkatapati Yajwan. He is mentioned as one of the donees of the Tiruvisanallūr village grant by Rājā Sarfoji the First, who ruled over Tanjore from 1684-1711. As far as is known now, he is the

author of Ratna Tulika, a commentary on Kṛṣṇānanda's Siddhanta Siddhān-jana. Both the original work and the commentary are regarded as two of the important works on Advaita. A work called Ātma Parīkṣha is also attributed to him.

### SRI YAJNESVARA DIKŞITA (श्रीयज्ञेश्वरवीक्षितः)

Śrī Yajnéśvara Dikṣita was the son of Konda Bhatta. He has written a commentary on Pañcapādikā Vivaraṇa called Pañcapādikā Vivaranojjīvinī (पञ्चपादिकाविवरणोज्जीविनी). He refers to Nṛṣimhāśramī in this work.
His other works are:-(2) Prabhā Mandala, a commentary on Śāstra Dipikā,
(3) Alankāra Rāghava, (4) Alankāra Sūryodaya, (5) A commentary on
Kāvyaprakāśa and (6) a commentary on Chitrabandha Rāmāyaṇa.

### SRI ATMASVAR CPA BHAGAVAT (श्रीम्रात्मरवरूपभगवन्)

Śrī Ātmasvarupa Bhagavat was the author of Prabhoda Pariśodhim a commentary on Padmapādā's Pañcapādikā. In this work he mentions that Ācārya Sundora Pāṇḍya has written a Vārtika. He has also written a commentary on Padārtha Tattva Nirṇaya of Ānandānubhava.

# SRI RANGARĀJĀDHVARI (श्रीरङ्गराजाध्वरी)

Śri Rangarājādhvarī was the son of Āchān Dīkṣita of Adayapalam and was the father of the famous Appayya Dīkṣita. He was a great teacher of Advaita. His son, Appayya Dīkṣita in the colophon to his works says that he is the son of Rangarājādhvarī, the "Advaita Vidyācārya." He has written a commentary on Pañcapādika Vivaraṇa, called Pañcapādikā Darpaṇa. He has also written two other works. Advaita Vidyā Mukura and Rūpaka Parībhāṣa.

### SRT RAMACHANDRENDRA SARASVATI (श्रीरामचन्द्रेन्द्रसरस्वती)

Śrī Rāmachandrendra Sarasvatī is the disciple of Vāsudevendra Sarasvatī. He seems to have presided over the Upaniṣad Brahmendra Mutt, at Kāńchipuram. He has written many Advaitic works. His works are:-(1) Tattvampadartha Lakshyaikya Śataka, (2) Tribhat Vibhūtyādi Prakaraṇa, (3) Paramākṣara Viveka, (4) Paramādvaita

Daršana, (5) Bhakti Svarūpa Viveka, (6) Sattāsāmānya Viveka, (7) Siddhānta Ślokatraya, (8) Dṛgdṛśya Prakaraṇa, (9) Mahāvākyārtha Ratnāvali and (10) Vākya Sudhā Ṭīka. It seems he is also known as Upaniṣad Brahmendra.

### \$RI RAMA TIRTHA (श्रीरामतीयं:)

Śrī Rāma Tīrtha was the disciple of Kṛṣṇā Tīrtha. He belongs to the 16th century. He is the author of several Advaitic works. They are (1) Padayojanā (पदयाजना), a commentary on the Upadeśa Sāhasrī of Śrī Saṅkarācārya, (2) Mānasollāsa Vṛttānta Vilāsa (मानगाल्लास कृतान्तिव्लास:) a commentary on Surcśvarācārya's Mānasollāsa on Śrī Śaṅkarācārya's Dakṣṇāmurti Stotra, (3) Vastu Tattva Prakāśa, a brief recapitulation of Śrī Śaṅkara Śārīraka Bhaṣya, (4) a commentary on Vedanta Sāra, (5) Sankṣepa Śārīraka Vyákhyā, (6) Vākyārtha Darpaṇa and (7) Śārīraka Rahasyārtha Tattva Prakāśikā. He is stated to have written a commentary on Maitreyī Upaniṣad.

### SRI RAMANANDA SARASVATI (श्रीरामानन्दसरस्वती)

Srī Rāmānanda Sarasvatī was the disciple of Štī Rāmabhadra Sarasvatī. He has written several works on Advaita. They are (1) Tattvamasyakhandārtha Nirūpaṇa, (2) Pańcīkaraṇa Tatparya Candtikā, (3) Laghu Vākyavṛttī Prakāśa, (4) Vākyasudhā Tīka and (5) Vedānta Siddhānta Candrikā.

### SRI RAMANANDA SARASVATI (श्रीरामानन्बसरस्वती)

Śrī Rāmānanda Sarasvatī was the disciple of Śrī Govindānanda Sarasvatī. He seems to belong to the Kāñchi Mandala. He is said to be the author of Ratnaprabhā, a commentary on Śrī Śańkara's Brahma Sūtra Bhāṣya and is also the author of Vivaranopanyasa.

### \$RI LAKŞMI NŖSIMHA (श्रीलक्ष्मीनृसिंहः)

Śrī Lakṣmi Nṛṣimha was the son of Konda Bhatta. He seems to have lived during the 17th century. He is said to have entered the Sannyāṣāśrama and attained Siddhi at Kottaiyur near Kumbhakonam in Tanjore District.

He has written Ābhoga (म्राभोग), a commentary on Kalpataru, Amalānanda's Commentary on Vācaspati Miśra's Bhāmatī. He has also written another work called Tarka Dīpika.

### \$RI VĀNCHEŠVARA (श्रीवाञ्छेश्वरः)

Śrī Vāńcheśvara was the son of Nṛṣimha. He was the great-grandson of Vāńchesvara Sudhī, the famous author of Mahiṣa Sataka (महिष्णतकम्), and the minister of the King Tukoji of Tanjore. His ancestors were natives of Sahājirājapuram (Tiruviśanallur) near Tiruvidamarudur in Tanjore District. He was an vihabitant of Sahajivajapuram a village granted for the benifit of Sanskrit Scholars by Sri Sahaji, king of Tanjore. He had studied Mimāmsā, Nyāya and Vedānta under Iśvara, Śrīnivāsa and Ahobila Paṇḍita. He belonged to a family of Karnātaka Brāhmins. He seems to have lived towards the close of the 18th and the beginning of the 19th century. His important work on Advaita is Brahma Sūtrārtha Cintāmaṇi (ऋत्मस्त्रार्थ-चिन्तामणि:). His other works are: (2) Bhāttacintāmaṇi, a commentary on Bhtātta Dīpikā (Mimāmsā), (3) Dattaka Cintāmaṇi, (4) Śrāddha Cintāmaṇi (3 and 4 Dharma Śāstra,) (5) Hiraṇyakeśiya Śrouta Sūtra Vyākhya (Smṛti) and (6) a commentary on Mahiṣa Śataka.

### SRI VIJNĀNĀTMAN (श्रीविज्ञानात्मा)

Śrī Vijñānātman was the disciple of Jnānottama (ज्ञानोत्तमः). He was also called Vijñānāśrama. He has written a commentary on Padmapādā's Pañcapādikā called Tātparyadyotinī (तात्पर्यद्योतिनी). His other works are: (2) Svetāśvatara Upaniṣad Dīpikā and (3) Nārāyaṇa Upaniṣad Vivaraṇam. He is also said to have written a commentary on Pañcapādika Vivaraṇa called Gūḍhārtha Dīpikā (गृढार्थदीपिका)).

## SRI VIȘNU BHATTOPĀDHYĀYA (श्रीविष्णुभट्टोपाध्यायः)

Srī Viṣṇu Bhattopādhyliya was the disciple of Svāmīndra Pūjyapāda. His full name is Sarvajña Viṣṇu Bhattopādhyāya. He was the sou of Janārdana who afterwards became a Sannyāsi under the name of Ānandagiri. He is the author of Rjuvivaraṇa (ऋजुविवरणं) a commentary on Pañca-



Sri Bhodhendra



Sri Bhaskaracharya



Sri Sadasiva Brahmendra

pādikā Vivaraņa. He is referred to in Sarvadarsana Sangraha of Šrī Vidyāranya.

### SRI SIVANĀRĀYAŅA TIRTHA (श्रीशिवनारायणतीर्थः)

Śrī Śivanārāyaṇa Tīrtha has written a commentary on Śrī Śańkarā-chārya's Śarīraka Sütra Bhāṣya called Subhodinī (मृबोधिनी). He has written also two other works called Pańcakośa Manjarī and Pańcakrośa Yātra.

### SRI SRIDHARA SVĀMI (श्रीधरस्वामी)

Śrī Śrīdhara Svāmī is said to belong to the 15th century. He has written a commentary on Śrī Bhāgavata called Bhāvārtha Dīpikā, (2) a commentary on the Bhagavad Gītā called Subodhinī, (3) a commentary on the Vedastuti in the Bhāgavata (skanda 10), (4) a commentary on Visņupurāna called Ātına Prakāśa and (5) a commentary on Hari Bhakti Sudhodaya (हरि-भक्तिसुधोदय:). All his commentaries are full of Advaita tenets only.

### ŚRI SADĀŚIVA BRAHMENDRA SARASVATI (श्रीसवाशिवबह्योन्द्रसरस्वती)

(10) Yogasudhākara (Yogasūtra Vṛtti), (11) Gīta Sundara and (12) Navamaṇīmala. Besides these he is said to have written commentaries on some of the Upaniṣads. He has also composed some Kirtanas (songs) both Vedantic and devotional. A work called Sūta Samhita Sangraha is also attributed to him.

### SRT SVAYAMPRAKÄŠA MUNI (श्रीस्वयंत्रकाशम्निः)

Śrī Svayamprakāśa Muni was the disciple of Śrī Kaivalyānanda and Śrī Gopála Yogīndra. He seems to have been a contemporary of Śrī Nṛṣmhāśramī. He is the author of (1) Atmānatma Viveka, (2) Ekaślokivyākhya, (3) Tattva sudhā (तत्त्वसुधा) a commentary on Śrī Śaṅkarācārya's Dakṣiṇāmūrti Stotra, (4) Pańcīkaraṇa Vivaraṇa, a commentary on Śrī Śaṅkarācārya's Pańīckaraṇa, (5) Rasābhivyanjana (रसाभिन्यञ्जनं), a commentary on Advaita Makaranda (म्रद्वेतमकरन्दं), (6) Haritattva Muktāvali, (7) Hastāmalaka Śloka Vyākhyā, (8) Pramāṇādi Vibhāga ślokavyākhyā. One of the Śiṣyas of Śrī Svayamprakāśa Muni has written a commentary on Bhāṣya Ratna Prabhā.

### SRI BHĀSKARĀCĀRYA (श्रीभास्कराचायं)

Śrī Bhāskarācārya was also called Bhāskararāya and Bhāsurānanda. He was the son of Gambhīra Rāya Dīkṣita and Konāmbā Devi. He was born in the Mahārāṣtra country. After studying for some time at Kāsi, he came to the south and settled on the banks of the Kāveri in Tanjore District. He studied the Śastras under one Gangādhara Vājapeyi of Tiruvālangādu. He was one of the greatest votaries of Śrī Vidyā. He attained a high proficiency in all the śāstras as will be seen from his works. His most important works are :-(1) Setubandha (मेनुन्ध), a commentary on Nityaṣodaśīkarṇava of the Vāmakeśvara Tantra, (2) Varivasyā Rahasya (बरिवस्यारहस्य), (3) Soubhāgya Bhāskara (मोनायनास्कर्र), a commentary on Lalita Sahasranāma, (4) Ratnāloka, a commentary on Paraśīnāma Kalpa Sūtra and (5) Guptavati (गुनवनी), a commentary on Durgā Sapta Śatī (1 to 5 works on Śrī Vidyā). Besides he wrote many works on Vedānta,

Mīmāmsā, Dharma Sastra, Nyāya, Kāvya, Prosody and many other subjects. His Advaitie works are (1) Canḍa Bhāskara, (2) Nīlāchala Capetika, (3) Ātmabodha Vyākhyā, (4) Aṣtāvakra Gītā Vyākhyā, (5) Kenopaniṣad Vyākhya, (6) Kalhopaniṣad Vyākhya and (7) Mundakopaniṣhad Vyākhyā. But most of his works are only known through their names. He was a good Advaitī. In his Lalitā Sahasranāma Bhaṣya he pays respects to Srī Sañkarācārya and in his Bhāvanopaniṣad Vyākhā he has quoted with approval Appayya Dīkṣita's śloka Nityam Nirdoṣa Gandham (नित्यं निर्मिष-गन्धम्), the first verse of Ratnatraya Parikṣā wherein it is said that the difference of Dharma and Dharmī is due to Māyā alone. He seems to be a follower of Vivarta Vāda.

## ŚRI GOVINDA DIKSITA (श्रीगोविन्ददीक्षित)

Śrī Govinda Dīksita was a Karņataka Brahmin and is said to have belonged to the Vijayanagara Kingdom. He spent a greater part of his life as the minister of the Tanjore Nāyak Kings. He spent his last days in Pattiśvaram, a village four miles to the south-west of Kumbhakonam in Tanjore District. He was the Minister of Chevvappa Nāyak, Achyutappa Nāyak, and Raghunātha Nāyak of Tanjore. He was well-versed in Vedic and Sāstric lore as also in Music and Astrology. It is not clear if he has written any work on Advaita but he is always referred to as "Advaita Vidyacārya" and seems to have been a great teacher of Advaita. Rājacūḍāmaṇi Dīkṣita in his Tantra Cūḍāmaṇi (a commentary on the Mīmāmsa Sūtras of Jaimini), says, referring to Venkata Makhi, the son of Govinda Dikṣita:

## 'श्रीमदद्वैतविद्याचार्यसर्वतन्त्रस्वतन्त्रimes imes imesश्रीगोविन्ददीक्षितवरसूनोः' ।

Yajñanārāyaṇa Dikṣita, the son of Govinda Dikṣita, inhisSāhitya Ratnākara refers to his father as Advaita Vidyā Vibhāyayalamba

# 'ब्रद्वैतविद्याविभवावलम्बान् गोविन्दयज्वेन्द्रगुरूनुपासे । निर्मथ्य षड्दर्शननीरधीन्यो धिर्यव सारान्ददते बुधेभ्यः ॥'

Venkata Makhī, the second son of Govinda Dīkṣita and the author of Vārtikabhāraṇa (a commentary on Kumārilabhatta's Tuptīka) and of the

Musical treatise Chaturdandiprakāśika says in one of his Gītās beginning with the words "Arundati" that his father was another "Sankara Avatāra" and in his Gītā beginning with "Thathitham Thimi Thimi Kītā" he speaks of his father as "Sankara Munimata Pratiṣṭhapana Kovida" (शंकर मृतिमतप्रतिष्टापनकांविद) (Vide pages 950 and 755 of Sangīta Sampradāya Pradarśini, Ettiyapuram, Edn.) thereby indicating that Govinda Dikṣita established the Advaita School of Sankara. In his Chaturḍandiprakāśikā, he says that his father had written a Musical work called Sangīta Sudhānidhi. In this work, Venkata Makhi calls himself as the son of Govinda Dīkṣita, Advaita Vidayācārya.

It is said that besides the Sangīta Sudhānidhi, Govinda Dīkṣita has written a commentary on Kumārila Darśana, a work on Astrology (referred to by the author of a Tamil work Tānḍava Mālai) and also a commentary on the Sundara Kānḍa of Rāmāyaṇa. But no work except Sangīta Sudhānidhi (in the form of excerpts) by Govinda Dīkṣita is available now. Appayya Dīkṣita, in his Siddhānta Lésa Sangraha, mentions one Advaita Ācārya Vidya (अद्वेतिव्याचार्य) in four contexts. Whereas he refers to other authors by name, he is referring to a certain author as Advaita Vidyācārya without mentioning any other name. Perhaps he may be refering to Govinda Dīkṣita.

### SRI TYĀGARĀJA DIKŞITA (श्रीत्यागराजवीक्षितः)

Srī Tyāgarāja Dikṣita, otherwise called Rāju Sāstri, was a native of Mannargudi. He belonged to the line of the illustious Appayya Dīkṣita. He was a versatile scholar in all the Sāstras. He studied Tarka Sāstra under Narayana Yatīndra and Muktāvali under Gopalācārya. He studied Vyākarana under Chinnanna Dīkṣita of Kumbhakonam, Mīmāmsā under Raghunātha Sāstri of reombakonam and Vedānta under Svayamprakaśa Svāmī. He is said to have written about 30 Granthas, the importaut ones being Sadvidyā Vīlāsa expounding the Sadvidyā of the Chândogya Upaniṣad and Nyayenduśekhāra, a criticism of Nyāya Bhsākara, a Vaiṣṇava Grantha. He was born in the year 1813, lived to a very old age, and died in the beginning of the present century.



Painganadu Ganapath! Sastri



Karungulam Krishna Sastri



Sri Ramasubba Sastri



Brahmasri Raju Sastri

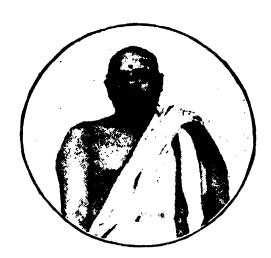

Mahamahopadhyaya N. S. Ananthakrishna Sastri



Karur Subramania Sastri

### ŚRI RĀMASUBRAHMANYA ŚĀSTRI (श्रीरामसुब्रह्मण्यशास्त्री)

Srī Rāmasubrahmanya Sāstrī, commonly known as Rāmasubbā Sāstrigal of Tiruviśanallur was the son of Rāmaśankara Šāstri and the grandson of Aśvatthanārāyana Śastrī. He was a great Mīmāmsa scholar. He lived towards the close of the 19th and the beginning of the 20th century. He had leanings towards Visnu. He is the author of many works. His works are: (1) Šastraikya Bhanga Vāda, (2) Chandrikā Khandana, a polemic work criticising Chandrikâ, a Dvaita work, (3) Ānandārtavāda, (4) Omkaranādārtha, (5) Nirvišcēja vāda, (6) Brahma Sūtra Tattvārtha Vilāsa, (7) Bhasyānanda Prakaranam, (8) Matarahasya Ratnavali, (9) Vedānta sūtra Muktāvali Tīka Tattvartha Vibodhana, (10) Viṣṇu Tattva Rahasya, (11) Brahma Vidyā Muktāphala, (12) Bhasya Gāmbhīrya Nirpaya, (13) a commentary on Bhagavad Gītā, (14) Atharvaśiropanisad Vilāsa, (15) Kaivalyopaniṣad Vilāsa, (16) Svetāśvataropanisad Vilāsa, (17) Jagat Karanatha Vilasa, (18) Bhāttakalpataru, a commentary on Bhātta Dīpikā, (19) Datthāśaucha Vyavasthapana Vāda, (20) Dharma Vivecana, (21) Raghuvīra Vrittastava, (22) Alankāra Šāstra Sangraha and (23) Sarva Vedānta Sarvamata Tattvārtha Vilāsa.

#### SRI KRSNA MISRA

Śrī Kriṣṇa Miśra is the author of Prabodha Chandrodaya. He seems to belong to Khajuraho in the Chandella Principality in Rajastan which was also known as Jajabhukti. Prabodhachandrodaya is an allegorical drama written at the instance of one Gopala. Kriṣṇa Miśra seems to have been a contemporary of Kirtivarman (1060—1100 A. D.). It is said that he wrote this work to inculcate Vedantic ideas into the mind of one of his disciples who was rather worldly-minded.

## ŚRĪ SUBRAHMAŅYA ŚĀSTRĪ (श्रीसुब्रह्मण्यशास्त्री)

Srī Subrahmaṇya Sāstrī was the son of Srī Rāmasvāmi Sarman. He was born in the village of Kāvasseri at Palghat, in Malabar Dt. in the year 1879. He studied Nyāya under Angāḍipuram Subrahmaṇya Sāstrī in the Mahāraja's Samskrit College at Tiruppunitura, Vyākaraṇa in Kāsi, and Gaṇita Sāstra under Munḍayal Nambūdri in Nīlāmbur. He then migrated

to Karur where he died in 1947. He has written a commentary on the Bhāmatī of Vācaspati Miśra, called Bhāmati Vivarana (भामतीविवरण). His other works are (2) Siddbānta Ratnamālā, a commentary on Taraka Sangraha, (3) Ghaṭabhāṣya Vyākhyā, (4) Sānkhya Tattva Kaumudī Vyākhya (5) Yogavāchaspatya Vyākhya, (6) Vyākaraṇa Sutra Vrtti and (7) Gunadinakarīya Vyākhya. Besides these he has written commentaries on all the 10 Upaniṣads except the Bṛhadāraṇyaka.

#### ŠRI KARUNGULAM KŖŖŅA ŚĀSTRI

Sri Kṛṣṇa Śāstri was born in a respectable family in Karungulam on the banks of the Tamraparani in Tinnevelly District (Madras State). He studied Nyāya and Vedanta under Sri Harihara Śāstri at Chidambaram. He was sometime a teacher in Vedaraṇyam Śāstra Pātaśālā. He held the post of the Advaita Sabha Pandit at Kumbakonam from 1912 to 1919. He was the Principal of the Chittur Pātaśāla from 1919 to 1926. He became the Principal of the Sanskrit College, Mylapore, Madras in 1927 and held the post till 1938. He took sannyāsa in 1939 and attained Siddhi in the same year. He has written two Advaitic works, Brahma Sutra Ānuguṇya Siddhi and Adhikaraṇa Chatuṣtayi.

In his Anugunya Siddhi he tries to prove by a consideration of only the words of the Brahma Sūtra and without any extraneous authority, that the Brahma Sūtras support only the Advaitic interpretation put upon them by Śrī Śankara.

### SRI ANANTAK RSNA SĀSTRI (श्रीम्रनन्तकृष्णशास्त्री)

Sri Anantakṛṣṇa Śastrī is an important writer on Advaita Vedanta. He was born in 1886 in Nūraṇi in Palghat District. After studying in the Chittoor Pātaśālā, Cochin, he joined the Chidamabaram Pātaśālā and studied Vyākaraṇa under Śrī Harihara Śāstrī. He then joined the Madras Samskrit College and studied Vedanta and Mīmāmśa under Pañcāpageśa Śaśtrī and Venkatasubba Śāstrī. He served as a Pandit at the Tirupati Samskrit College from 1911 to 1917. He was for some time the principal of the Samskrit college at Kallidaikurichi. In 1917, he accepted the offer of a post of a lecturer in the post-graduate department at the Calcutta

University and held that post till his retirement in 1947. He has made a critical study of all Schools of Vedānta and is a fluent speaker in Samskrit. He has written a commentary on (1) Brahma Sūtra Bhāṣya called Prabhā (प्रमा), (2) a commentary on Dharmarājādhvarī's Vedānta Paribhāṣā and (3) a commentary on Karmapradīpa. Besides these commentaries he has written independent works namely. (4) Vedānta Rakṣamaṇi (बेदान्त-एसामणि), a reply to an attack on Advaita by Kapisthala Desikācārya, (5) Advaita Dīpikā (प्रहेतदीपिका), (6) Advaita Martaṇḍa (प्रहेतमानंष्ट), another polemic work, (7) Vivāha Samaya Mīmāmsā, (8) Abdhi Yāna (प्रटिचयान) Nīrṇaya, (9) Mīmāmsa Šāstra Sangraha, (10) Sanātana Dharma Pradīpa, (11) Saugandhika Vimarša, another polemic work and (12) Šatabhūṣaṇī, in reply to Šatadūṣaṇī of Vedānta Desika

## SRI BELLAMKONDA RĀMARĀYAKAVI (श्रीबेलकोण्डरामरायकविः)

Šrī Bellamkoņda Rāmarāyakavi was a versatile writer of Andhra Deśa. He was born in the year 1875 in the village of Pamidipadu in the Narasaraopet Taluk in the district of Guntur. He studied Vyākaraņa under one Purighalla Rāma Šāstrī and Nyāya under one Purighalla Subrahmanya Sastri. He is said to have been an ardent devotee of Sri Hayagrīva and it is said that his Vedānta knowledge was due to the grace of Srī Havagrīva. He was a great critic of the philosophy of Rūmānuja. He has written more than 100 works. Some of them have been pubished, some unpublished, while many others are known only by their names. His works are : (1) Bhagavad Gītā Bhāṣyārka Prakāsika (भगवदगीताभाष्याकं प्रकाशिका), (2) Vedanta Kaustubha (वेदान्तकीस्त्रभ), (3) Sariraka Chatussütri Vicara (शारीरकचनस्मत्रीविचार:), (4) Vedanta Muktavali, (5) Advaita Vijaya, (6) Dehadehī Bhava Nitmoolana, (7) Trimata Samarthana, (8) Advaitāmṛta, (9) Vedānta Sangraha, (10) Vedānta Dīpikā, (11) Vedānta Dinakara, (12) Vedānta Tatvāmṛta, (13) Advaitā nyamata Khandana and (14) Mokṣa Prasāda. Besides these he has written many stotras and Kāvyas.

### AYYAŅŅA DIKŞITA (म्रय्यण्णवीक्षतः)

Ayyanna Diksita was the disciple of Sridhara Venkatesvara, otherwise known as Ayyaval of Tiruvisanallur near Tiruvidamarudur. He seems to have been the son of one Venkata Kavi, author of Rādhā Mādhava Samyāda and other works and the brother of one Alagiri Kavi. He says he was an expert in Viņa and also in Vedānta Sāstra. He seems to have lived in the middle of the 18th century. He is the author of Vyāsa Tātparva Nirnaya. In this work he raises the question "of the various interpretations put on Vyāsa's Brahma Sūtra by Śri Śankara, Bhatta Bhāskara, Yādavaprakāśa, Rāmānuja, Madhva, Śrikantha etc., which is the one that can be regarded as the real intention of Vyāsa?" In deciding this point, he adopts a new procedure. He says that a proper decision in this case cannot be given by a consideration of the various Srutis, Yuktis and Bhaşya, and following the example of Vedanta Deśika and Sudaréanācarya, he takes into consideration the opinion not only of those who are Madhyasthas (Neutrals), i.e., who do not belong either to Advaita. Visistadvaita, Dvaita etc., but also of critics of Vedanta, namely Kapila, Kanāda, Gautama, Patanjali and Jaimini and also Pāśupatas and Pāñcarâtras and shows that Śri Śankara's Bhaşya which is Advaitic should be regarded as the one that is after the heart of Vyāsa. In the 2nd Paricheda of the work he establishes the non-difference (Abheda) between Siva and Visnu. At Venkatagiri a Vidvat Sadas seems to have been held where he threw a challenge to the Pandits and established the correctness of his view.

Sri Narakaṇṭirava Sāstri and Gaṇapati Sāstri were two Vedantic Scholars who lived at the close of the last and at the beginning of this century. Both of them are reported to have written many Advaitic works. But very few of them seem to be available now.

Šīī Narakaņţirava Šūstri was well-versed in Vedānta as well as Tarka and Alankāra Sūstras. He was the Professor of Tarka and Alankāra in the Venkatesvara Sanskrit Pātaśālā at Tirupati. He has written a good tīka on Vyāsa Tātparya Nirņaya of Ayyaṇṇa Dikṣita. He seems to have been responsible for the printing and publication of Tatva Candrikā and Virodhavaruthini, two learned works on Advaita by Uma-

### Sri Ganpati Sastri (श्रीगणपतिज्ञास्त्री)

Śrī Ganapatī Śāstri was a native of Painganādu, a village near Mannārgudi in the Tanjore District. He studied Vyākaraņa, Tarka and Vedānta under Śri Rāju Śāstri of Mannargudi. He had a good power of composing poems even in his teens and it is said that he wrote his Kataksa Sataka when he was in his 17th year. In the village of Konerirajapuram on the banks of the Kirtiman lived a good Asthika gentleman named Sambasiva Ayyar. He established the Śri Vidya Press at Kumbhakonam and wanted to publish a series of Advaita books under the title Advaita Manjari series. For this purpose he took the help of many Sanskrit Pandits of whom Ganapati Sāstri was one. Sāmbasiva Ayyar wanted Ganapati Sāstri to come and settle at Konerirajapuram itself and teach students there. Ganapati Sastri accordingly went and settled at that village. In Konerirajapuram, in addition to teaching he also continued his own study of Vedanta under one Pazhavaneri Swami. One Kandamangalam Svāmi had written 2 books "Dṛṣti Sṛṣti Vāda" and "Advaita Siddhanta Guru Candrikā". He took his Advaita Siddhanta Guru Candrikā to Raju Šēstri and requested him to go through the work and make any suggestion that he might consider necessary. Rāju Sāstri directed Gaṇapati Sāstri to go through the same. In the year, 1905, the Head of the Dvaraka Peetha sent from Hubli a set of seven questions in Vedanta to be answered by

mahesvara and was instrumental in getting published Mahāvākyaratnāvali with its commentary Kiraņāvali and Taptacakrānkana Vidhvamsanam. He was also the author of Yati Sārvabhaumopahara in praise of Sri Ādi Sankara.

Pandits in the land. Ganapati Sastri sent his answers. His answer was decided to be the best and he was conferred the title of Vedanta Kesari. On account of his 'vast learning the title "Kachchapi (Sarasvati)" was also conferred upon him by Kerala Varma. He is reported to have written works on almost all subjects. But most of them are known only by their names. Very few are now available. Among his works may be mentioned (1) Mukura, a commentary on the Vaidikabharana (Published by the Annamalai University), (2) Dhruva Chrarita, (3) Thatāthaka Pariņayam, (4) Jīva Vijaya Champu, (5) Katāksa Satakam, (6) Thuraga Satakam, (7) Nairgunya Siddhi, (8) Gururaja Saptati, (9) Kenopanișad Vritti, (10) Iśavaşyopaņisad Vritti, (11) Athaśabda Vicaram, (12) Pārtha Praharam, (Vyakaraņa) and (13) Šāriraka Mīmāmsa Rahasyam. He is said to have written about 100 works. He was the Sabha Pandit of the Advaita Sabha, Kumbhakonam. A small note on "Sravana Vidhi Vācyārtha" by Ganapati Šāstri has been published ni the Diamond Jubilee number of the Advaita Sabha Kumbhakonam.

It is highly regrettable that whereas many of the works written prior to the 19 century are preserved to-day at least in manuscript form, many of the books written during the 19th century and later have been lost to us completely. This seems to be due to the fact that as the earlier works were written mostly on Palm-leaves, they were carefully preserved while the later works have been written, most of them, on paper (note books) with a view to get them printed and when owing to some reason or other it was not possible to print them, the manuscripts, not being properly taken care of have been destroyed.



# KHANDANAGRANTHĀS

|            | Name of the Book .                  | Author's name                  |    | Name of the Book                   | Author's Name              |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------|
| 1          | Khaṇḍana Khaṇḍa Khādya              | Šrī Harşa                      | 36 | Dvaita Nirāsa                      | Not known                  |
| 2          | Tattva Pradīpikā                    | ,, Chitsukha                   | 37 | Dvaita Mithyattva Nirnaya          | -do-                       |
| 3          | Tattva Chandrikā                    | ,, Umāmaheśvara                | 38 | Nyāya Dīpāvali                     | -do-                       |
| 4          | Tattva Kaustubha                    | ,, Bhattoji Dīkṣita            | 39 | Ānandānubhava                      | -do-                       |
| 5          | Advaita Chintamoni                  | " Sundarcša                    | 40 | Nyāyendu Sekhara                   | Sri Thiagaraja Dîksita     |
| 6          | -do-                                | " Rangoji Bhatta               |    | •                                  | (Raju Sastrigal)           |
| 7          | Advaita Tăraņi                      | ,, Nateśa Ārya                 | 41 | Padärtha Tattva Nirņaya            | "Anandānubhava             |
| 8          | Advaita Dipika                      | "Anantakṛṣṇa Śāstri            | 42 | Paramata Bhañjana                  | Not known                  |
| 9          | Advaita Brahma Siddhi               | ,, Sadānanda                   | 43 | Parihāra Khaṇḍana                  | -do-                       |
| 10         | Advaita Mārtaņḍa                    | ,, Anantakṛṣṇa Śāstri          | 44 | Bahuvidha Mata Khaṇḍana            | -do-                       |
| 11         | Advaita Muktāsara                   | ,, Lokanātha                   | 45 | Brahma Lakşana                     | -do-                       |
| 12         | Advaita Ratna                       | ,, Mallana radhya              | 46 | Bhedadhikkāra                      | " uṛsimh <b>āś</b> ramī    |
| 13         | Advaita Sruti Bheda Nir <b>ā</b> sa | ,, Not known                   | 47 | Bheda Dhikkāra Nyakkārānkuas       | ,, Venkatanātha Bhatta     |
| 14         | Advaita Sādīrājya                   | "Kṛṣṇānanda Sarasvatī          |    | (Hunk <b>ā</b> ra)                 |                            |
| 15         | Advaita Siddhāñjana                 | ,, Not known                   | 48 | Brama Bhañjani                     | " Mallādi Rāmakrisņa       |
| 16         | Advaita Siddānta Vidyotana          | ,, Brahmānanda Sarasvati       | 49 | Madhvamukha Mardana                | " Appayya Dîkşita          |
| 17         | Advaita Siddhi                      | ,, Madhusūdana Sarasvati       | 50 | Madhvamata Vidhvaftsana            | ,, -do-                    |
| 18         | Laghu Chandrikā                     | ,, Brahmānanda Sarasvati       | 51 | Madhvabhrānti Nirāsa               | Not known                  |
| 19         | Advaita Siddhi Vyākhyā              | ,, Balabhadra                  | 52 | Madhvamata Khaṇḍana                | " Ānandāśrama              |
| 20         | Laghu Chandrikā Vyākhyā             | ,, Vittaleśa Upādhy <b>āya</b> | 53 | Madhvavidhvafhsana                 | "Ratnaketa Dīk <b>ṣita</b> |
| 21         | Advaitamoda                         | "Vasudevābhayankar             | 54 | Madhvamata Vidhvamsana             | "Bhattoji Dīkņita          |
| 22         | Vedānta Kathaka                     | "Not known                     | 55 | Madhvamukha Bhanga                 | "Sūryanarāyaņa             |
| 23         | Ānandalaharī Vyakhya Chandrikā      | ., Appayya Dikșita             | 56 | Madhva Siddh <b>ä</b> nta Bhañjana | ,,                         |
| 24         | Ārādhyādi Mata Khaṇḍana             | " Not known                    | 57 | Rāmānuja Srnga Bhanga              | ,, Appayya Diksita         |
| <b>2</b> 5 | Kutarka Khandana                    | ,, -do-                        | 58 | Vad <b>ā</b> valī                  | "Ratnaketa Dīkņita         |
| 26         | Kutarka Nirāsa                      | ,, -do-                        | 59 | Virodha Avarūdhini                 | " Umāmaheśvara             |
| 27         | Carvakādi Mata Khandana             | ,, -do-                        | 60 | Vedānta Kalpalatika                | ,, Madhusūdana Sarasvatī   |
| 28         | Tattva Sankyana Khandana            | ,, -do-                        | 61 | Samanvaya Sāmrājya                 | ,, Hariharānanda Sarasvatī |
| 29         | Tattva Siddhi                       | ,, -do-                        | 62 | Siddhānta Ratnamāla                | " Viśveśvara               |
| 30         | Tattvaloka                          | ,, Janārdana                   | 63 | Siddhānta Siddhāñjana              | " Krenānanda Yati          |
| 31         | Tantrādyadhikāri Nirņaya            | "Bhattoji <b>Dīkņ</b> itā      | 64 | Satabhūṣaṇī                        | " Anantakreņa Sāstrī       |
| 32         | Taptacakrānka Khaṇḍana              | ,, Garudācala Yajvā            | 65 | Satadūṣaṇa Khaṇḍana                | " Not known                |
| 33         | Taptamudra Khaṇḍana                 | ,, Bhāskara Dīkņita            |    | • •                                |                            |
| 34         | Dréya Visayatā Khaṇḍana             | " Not known                    | 66 | Hariharādvaita Bhūşaņa             | " Bodendhra                |
| 35         | Dvaita Khandana                     | " Svayamprakāśa Yati           | 67 | Harihara Bheda Dhikkāra            | " Bodendhra                |



Mahamahopadhyaya Yegnaswami Sastri

Mahamahopadhyaya Yegnaswami Sastri was the grandson of Sri Raju Sastri Tyaga Raja Makhi of Mannargudi. He studied Sastras under his renowned grandfather. He held the post of Advaita Sabha Pandit from 1920 to 1938. He has written Tyagaraja Vijayam life of Sri Raju Sastrigal and Siddhanta Kalpataru—a metrical exposition of Dharmaraja Adhwarin's Vedanta Paribhasha. He has composed many songs on various deities.



S. R. Krishnamurti Sastri

Sri S. R. Krishnamurthi Sastri was born in Seruvamani, Tanjore District. After studing Sama Veda and preliminary Sanskrit in Chidambaram, he joined the Madras Sanskrit College and studied Vedanta under Sri Ramachandra Dikshtiar, He studied Nyaya under Sri Veppathur Subramania Sastri, He was a Professor of Vedanta in the lagadguru Vidyalaya in Jambukeswaram from 1944 to 1946. He is now the Professor of Vedanta in the Sanskrit College. Mylapore. He has published Yoga Sutra Bhashya Viyarana of Sankara and Panchapadika & Vivarana with commentaies along with Sri Rama Sastri. He has written a learned article 'Brahma Sutreshu Advaita Bhava', on Brahmasutra in the Advaita Sabha Golden Jubilee Volume.



V. Subramanya Sastri

Srt V. Subramania Sastri is the son of Venkatrama Srowthi, Professor of Sanskrit Maharaja's Sanskrit College, Darbhang. He studied Nyaya in Maharaja's Sanskrit College, Tiruvadi and Vedanta under Viswarana Sastrigal of Jambukeswaram. He is now the Professor of Nyaya at the Annamalar University. He has written Vyutpathi vadavivarana and edited Nyavaratna of Manikanta and Brahman isdeeva Bhayas prakasa of Mah mihopadhyaya Panchapagesa Sastri with good prefaces and he has contributed some atticles to the Advaita Sabha Golden Jubilee Number.



Sri Jagadeeswara Sastri

Sri Jagadeeswara Sastri was a native of Injikkollai in Kumbakonam Taluk. He had his Vedic and Sanskrit studies under his father Yegnarama Dikshitar. He studied Vedanta under Krishna Sastri, Yegnaswami Sastri and Varahur Venkatrama Sastri, Vyakarana under Harihara Sastri and Nyaya under Yegnasami Sastri. Hewas for some time the teacher of Vedanta in the Vedanta Patasala in the Sankara Mutt, Kanchee-He is now conducting puram. Vedanta Classes. He was for a long time the editor of Arva Dharma published under the patronage of the Kamakoti Mutt. He is the author of 'Nirguna Tatwa Nirnayam, Chidachidaika Brahma Siddhi and Sapta Vidhanupapathi Prakasa and of some other works.



Angarai Rangaswamy Sastri

Sri Angarai Rangaswamy Sastri after completing preliminary Sanskrit studies joined the Lalgudi Vedanta Patasala and studied Vedanta under Sri Ramasami Sastri. He was the teacher of Vedanta in A Subramanya Aiyer Vedanta Patasala in Kumbakonam from 1930 to 1935. He was for time Adhyapaka in Ayyu Aiyer Patasala, He was for some time Pandit of the Kumbakonam Advaita Sabha, He was then selected as the Pandit of the Advaita Sabha, Trichinopoly where he continued till his death in 1962. He has contributed two articles to the Advaita Sabha Golden Jubilee Number.

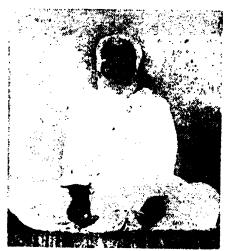

Pandita Raja Rajeswara Sastri PRINCIPAL Sanga Veda Patasala, Kasi.



Sastraratnakara Panditharaj Polagam Sri Rama Sastrigal

### INDEX OF WORKS

| Akhandatma Prakasika-71                      |
|----------------------------------------------|
| Akhandaikarasa Vakyartha–49                  |
| Ajnanadhvanta Chandabhaskara-71              |
| Ajnanasvarupa-71                             |
| Ankusa-30                                    |
| Atharvasikhopanishad Bhashya-17              |
| Atharvasikhopanishad Dipika (Narayana)-17    |
| AtharvasikhopanishadDipika(Sankarananda)-17  |
| Atharvasikhopanishad Vyakhya                 |
| Upanishad Brahmendra-17                      |
| Atharvasiropanishad Bhashya-17               |
| Atharvasiropanishad Dipika (Narayana)-17     |
| Atharvasiropanishad Dipika (Sankarananda)-17 |
| Atharvasiropanishad Vyakhya                  |
| Upanishad Brahmendra-17                      |
| Athasabdartha Vichara-45                     |
| Advaitakamadhenu-36                          |
| Advaitagrantha=71                            |
| Advaitachandrika (Laghuchandrika)-77         |
| Advaitachandrika (Sudarsanacharya)-71        |
| Advaitachintakaustubha(Mahadeva Sarasvati)97 |
| Advaitachintamani (Sri Deva)-71              |
| Advaitachintamani (Sundaresa)-71             |
| Advaitachintamani (Rangoji Bhatta)-71        |
| Advaitachudamani (not known)-71              |
| Advaitajalajata=71                           |
| Advaita Tattvadipa-71                        |
| Advaita Tattvaprabodhana-72                  |
| Advaita Tarani-72                            |
| Advaita Darpana (with Tika)-72 ,             |
| Advaitadipika (Kamakshi)-73                  |
| Advaitadipika (Anantakrishna Sastri)-72      |
| Advaitadipika (Gopala Sastri)-73             |
|                                              |

Advaitadipika (Nrisimhasrami)-72 Advaitadipika Vivarana-72 Advaitadipika Vyakhya (Sundaresa)-72 Advaitadipika Vyakhya (Sadananda)-72 Advaitanavanita-73 Advaitanirnaya (Achyuta Muni<sub>1</sub>-73 Advaitanirnaya (Sivadvaita Nirnaya) (Appayya Diksita)-73 Advaitapancharatna (Sri Sankara)-49 Advaitapancharatna (Upadesa)-54 Advaitapancharatna Vyakhya (Kiranavali) (Balakrishna)-54 Advaitapancharatna Vyakhya (Nityananda)-71 Advaitaprakasa (Durgaprasad)-37 and 73 Advaitaprakasa (Vasudevainana) C.C.-73 Advaitaprakasa (Ramananda) C.C.-73 Advaitaprakasa Brahma Sutra Vyakhya-48 Advaitabhushana (Panchapadika Vyakhya)-31 Advaitabhushana Tika-31 Advaitabodhadipika-73 Advaitabodhaprakarana-73 Advaitabodhamrita-73 Advaitabrahmatattyaprakasika-73 Advaitabrahmasiddhi-73 Advaitabrahmasiddhiviniyogasangraha (C.C.)-74 Advaitabrahmasiddhi Vyakhyaratna-74 Advaitamakaranda (Laksmi Dhara) Satika-74 Advaitamakaranda Vyakhya(Syayamprakasa)-74 Advaitamakaranda (Sadasiva Brahmendra)-74 Advaitamanjari (Sri Sankara)-49 Advaitamanjari (Sadasiya Brahmendra)-49 Advaitamanjari (Nallasudhi) with Vyakhya-49 Advaita Manasapuja-50

Advaitamartanda (Anantakrishna Sastri)-74 Advaitamartanda (Brahmananda Tirtha Syami)-74 Advaita (Vidya) Mukura-75 Advaitamuktakalapa-74 Advaitamuktasara with Vyakhya=74 Advaitaratna (Abhedaratna) (Mallanacharya)-75 Advaitaratna Kosa -96 Advaitaratua Kosa Brahma Sutravritti-43 Advaitaratua Kosatippani Purani-96 Advaitaratna Kosapalini-96 Advaitaratna Kosabhayaprakasika (Kalahasti Yajwan' -96 Advaitaratna Kosavyakhya Kosaratnaprakasa (Anubhayananda -96 Advaitaratna Kosadipika (Bhayarthaprakasika -96 Advaitaratua Kosadipika-75 Advaitaratna Dipikavyakhya-75 Advaitaratnaprakasa-75 Advaitaratnaprakasika-75 Advaitaratuabodha-113 Advaitaratnarakshana-75 Advaitaratnakava (Ananta Bhatta: -75 Advaitarasamanjari with Vyakhya (Nallasudhi)-49 Advaitavidyatilaka-37 Advaitavidyatilakadarpana=37 Advaitavidyavinoda-75 Advaitaviyeka-75 Advaitavedantarahasya Karikavali+75 Advaitavedantavishava-75 Advaitavedantasankshepa-77

Advaita Sataka-76 Advaitanuhava Prakasa-79 Anubhayollasa-81 Advaitanubhavollasa (Subrahmanya)-79 Advaitasastrasaroddhara-76 Anubhutiprakasa-15 Advaitasastrarthavichara-76 Advaitanubhuti (Govinda Bhagayat Pada)-49 Anubhutiratnamala (Svatmanirupana)-81 Advaitasrutibhedanirasa-76 Advaitanubhuti (Sri Sankara)-49 Anuvedanta-81 Advaitasangraha (Rama)-76 Advaitanubhuti (not known)-79 Anvvartha Sankshepasariraka Prakasika Advaitasamrajya (Krishnananda)-76 Advaitanubhutyashtaka-79 Vyakhya-34 Advaitasara-76 Advaitanusandhana-79 Aparokshanubhuti-50 Advaitasiddhaniana-76 Advaitamrita (lagannatha)-79 Aparokshanubhutivyakhya (Nityanandanu-Advaita Siddhantaguruchandrika-76 Advaitamrita (Brahmendra Sarasvati)-37 chara)-70 Advaitamritasaraka-79 Aparokshanubhutivyakhya (Balagopala)-50 Advaitasiddhantaguruchandrika Vyakhya-76 Advaitasiddhantavijaya-76 Advaitamoda-79 Aparokshanubhutivyakhya (Vidyaranya)-50 Adhikaranakaumudi Ramakrishna-48 Apayadaprakarana-81 Advaitasiddhantavijaya Vyakhya-76 Adhikaranachatushtayi-37 Advaitasiddhantavidyotana-77 Abhedaratna-75 Advaitasiddhantavaijayanti-77 Adhikaranaratnamala (Barathi Tirtha)-37 Abhiprayaprakasika-115 Advaitasiddhantasankshepa-77 Adhikaranaratnamala (Sukaprakasa)-37 Amanaska-81 Advaitasiddhantasarasangraha-77 Adhikaranarthasanghraha-37 Amritarasaihari-76 Adhishtanaviyeka-79 Avadhutagita-81 Advaitasiddhantasutra Muktavali-77 Adhyatmapatalayyakhya-50 Avadhutagitatika (Paramananda Tika)-81 Advaitasiddhi-77 Avadhutasampradaya Pancharatnavali Advaitasiddhi Vyakhya (Guruchandrika) Brah-Adhyatmaprakarana-80 Adhyatmapradipa-82 (Sukhananda)-81 mananda-77 Vyakhya (Laghuchandrika) Adhyatmabrahmopadesa Vidhi-50 Avadhutashtaka (Sri Sankara)-54 Advaitasiddhi Adhyatmayasudeva-80 Avadhutashtaka (not known)-81 Brahmananda-77 Advaitasiddhi Laghuchandrika Vyakhya Adhyatma Vidyopadesa Vidhi-50 Avasthathravollasa-82 Vittalesa-78 Adhyatma Sannyasa Vidhi-50 Avimuktaniruktisara-82 Vyakhya Adhyaropa-80 Ashtavakragita-82 (Purushottama) Advaitasiddhi Ashtavakragita Vyakhya (Visvesvara)-82 Adhyaropaprakarana-80 Sarasvati\-78 Advaitasiddhi Vyakhya (Balabhadra)-78 Anatmasrivigarhana-50 Ashtasloki-50, 63 Ashtottarasahasramahayakyaratnavali-82 Advaitasiddhisiddhantacandrika-78 Aniryachaniyakhyatisiddhi-80 Anubandhachatushtaya-80 Asangatmaprakarana-82 Advaitasiddhisiddhantasara-78 Anubhayapanchaka-80 Asangatmayi, arana--82 Advaita Siddhyupanyasa-78 Anubhayapancharatna Didhiti-54 Ahamarthaviyeka-82 Advaitasudha-78 Anubhayapanchayimsati-80 Agamasastravivarana-6 Advaita Sudha Sindhu-78 Advaitasutrarthapaddhati-37 Anubhayayilasa-80 Agamamrita-9 Advaitastava-78 Anubhayayedantayishaya-80 Acharyabhujangaprayatastotrashtottarasata Anubhavasopana-80 (Savyakhya)--51 Advaitagamahridaya-70 Anubhayamrita-81 Atma Chintana-51 Advaitanandalahari Advaitananda-26

| Atmajnånaprakarana-51                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Atmajnanaprakarana Tika Anantarama-51      |  |  |  |  |
| Atmajnanaprakarana Vyakhya (Anantarama     |  |  |  |  |
| Muni)-51                                   |  |  |  |  |
| Atmajnanaprakarana Vyakhya (Anandagiri)-51 |  |  |  |  |
| Atmajnanaprakavana Vivaranadipika-51       |  |  |  |  |
| Atmajnanopadesavidhi-51                    |  |  |  |  |
| Atmajnanopadesavidhi (Triputi and          |  |  |  |  |
| Svarupa)-51, 56, 57                        |  |  |  |  |
| Atmajnanopadesavidhi Vyakhya-52            |  |  |  |  |
| Atmajnanopadesavidhivivarana-51            |  |  |  |  |
| Atmatattva (Raghava)-83                    |  |  |  |  |
| Atmatattva (not known)–83                  |  |  |  |  |
| Atmatattvapaciksha (Umamahesvara)-83       |  |  |  |  |
| Atmatattvapariksha (Bhaskara Dikshita)-83  |  |  |  |  |
| Atmatattyavichara-83                       |  |  |  |  |
| Atmatattvaviveka–83                        |  |  |  |  |
| Atmadarsanayoga-83                         |  |  |  |  |
| Atmanirupana (Svatmanirupana)-69           |  |  |  |  |
| Atmapanchaka-83                            |  |  |  |  |
| Atmapariksha–83                            |  |  |  |  |
| Atmapurana-15                              |  |  |  |  |
| Atmaprakasika (Nandarama)-83               |  |  |  |  |
| Atmaprakasikavyakhya (Kasiram)-83          |  |  |  |  |
| Atmaprabodhopanished Dipika Sankaranda-19  |  |  |  |  |
| Atmaprabodhopnished Dipika Narayana-19     |  |  |  |  |
| Atmabodha (Isvara Krishna)-83              |  |  |  |  |
| Atmabodha (Sri Sankara)-52                 |  |  |  |  |
| Atmabodha Prakarna-83                      |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Advayananda)-53          |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Advaitananda)-53         |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Krishnanananda)-53       |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Govinda Bhagavatpada)-53 |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Padmapada)-53            |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Bodhendra)-53            |  |  |  |  |
| Atmabodhavyakhya (Madhusudana)-53          |  |  |  |  |
| , , ,                                      |  |  |  |  |

Atmabodhavyakhya (Raghunatha)-53 Atmabodhavyakhya (Vidyaranya)-53 Atmabodhavyakhva (Visvesvara)-53 Atmabodhaprakaranatika (Svopajna) Sri Sankara-53 Atmabodhaprakaranayyakhya (Chitsukhasishya)-53 Atmabodha Vrithi-53 Atmavidyopadcsavidhi-50 Atmavidyavilasa-83 Atmaviveka-84 Atmavivechanika-84 Atmashatkadipika-84 Atmasamrajy asiddhi-54 Atmasopana-54 Atmasvarajya-52 Atmanatma Panchakosaviveka-84 Atmanatmaviyechana (Mahesyarananda)-84 Atmanatmaviveka (Vasudevendra)-52 Atmanatmaviveka (Sri Sankara)-52 Atmanatmavivekavyakhya (Unknown)~52 Atmanatmaviyeka Vyakhya (Prakasika)-52 Atmanatmaviyekasangraha (Paramahamsa-Parivrajakacharya)-52 Atmanuchintana (Brahmanuchintana)-62 Atmanubhaya-84 Atmanusandhana (Sadasiya)-84 Atmanusandhana (not known) Panchikarana-Vivarana-60 Atmarkabodha-84 Atmarkabodhatika-84 Atmopanishad-Dipika Narayana-19 Do Do Sankarananda-19 Do Do Vyakhya-Upanishad Brahmendra-19 Adityabhashya Varthikavritti-37

Anandadipatika (Visudhadrishti = 84 Anandadipika (Narayanasrami)-72 Advaita Bhushana-31 Anandadipika (Vasudevendra - 31 Anandaprakaranayyakhya-84 Anandabrahmalahari-84 Anandarasasagara-85 Anandalahari (with Chandrika)-84 Anandanubhaya-85 Amoda-48 Annayayyakhya-85 Aradhyadimatadushana-85 Arunikopanishad Dipika Narayana-19 Sankarananda-19 Do Vyakhya Upanished Brahmendra-19 Ishtasiddhi-85 Ishtasiddhiyyakhya (Anandanubhaya)=85 Ishtasiddhiyyakhya (Jinanottama: +85 Ishtasiddhiviyarana (Anubhuti Syarupa)-85 Isavasvabhashva (Ananta Bhatto -- 1 Isayasyabhashya (Anantacharya)-1 Isavasyabhashya (Uvvatacharya'-1 Isavasyabhashya (Sayamacharya)-1 Isavasyabhashya (Sridharananda -2 Isavasvabhashya (Sri Sankara.-1 Isavasyabhashyatippani-2 Isavasyabhashyatika-2 Isavasyopanishad Chintamani-2 Isavasyo banishaddipika (Narayana -2 Isayasyo janishaddipika (\*ankarananda'-1 Isavasyo banishaddipika (Sachidananda)-2 Isavasyobanishadrahasya (Balakrishna)--1 Isavasyo anishadrahasya (Brahmananda)-1 Isavasyo banishadvyakhya (Achvutananda)-2 Isavasyc banishadyyakhya (Amaradasa)-2

| Isavasyopanishadvyakhya (                                                       | Upanishad         | Upadesasikhamani–86                                    | Kathopanishadvyakhya (Narayana Gopala        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Brahmendra)=2                                                                   |                   | Upanishad Sarasangrha                                  | Raja)-4                                      |  |  |
| Isavasyopanishadvyakhya (1                                                      | Digambara-        | Upasadanavyakhyana–86                                  | Kathopanishadvyakhya (Achyuta Krishna        |  |  |
| nuchara)—2                                                                      |                   | Upadhikhandana Mandana-86                              | Tirtha)–4                                    |  |  |
| — <b>Is</b> avasyopanishadvyakhya (C                                            |                   | Upasanaprayoga–86 Kathopanishadbhashyavyakhya (Pac     |                                              |  |  |
| — Isavasyopanishadvyakhya (                                                     |                   | Urmishatka–86                                          | charya)–4                                    |  |  |
| Isayasyopanishadvyakhya (3                                                      | •                 | Riju Vivarana=31                                       | Kathopanishadvyakhya (Bhaskarananda)-4       |  |  |
| — Isavasyopanishadvyakhya (8                                                    |                   | Do. Vyakhya-31                                         | Karmakarmavivekanouka-87                     |  |  |
| • • •                                                                           | (Sadhunischalana- | Ribhugita-86                                           | Kalpataru (Bhamati Vyakhya) (Amala           |  |  |
| nda) <b>–</b> 2                                                                 |                   | Aitareyopanishadbhashya—10                             | nanda] –33                                   |  |  |
| $ {f I}$ savasyopanishadvyakhya ( ${f I}$                                       | Iaribhatta)—2     | Aitareyopanishadbhashyatika (Anandagiri)–10            | Kalpataruvyakhya (Parimala) (Appayya         |  |  |
| ${f I}$ svaragitabhashya $+$ 85                                                 |                   | Aitareyopanishadbhashyatika (Sitanatha)—10             | Dikshita)–33                                 |  |  |
| — Isvarapratipattiprakarana80                                                   | 6                 | Aitareyopanishadbhashyatippani-10                      | Kalpataruvyakhya Abhoga–33                   |  |  |
| — Ekaslokaprakarana (Savyakl                                                    | hya)87            | Aitareyopanishaddipika (Vidyaranya)=10                 | Kalpataruvyakhya (not known)–33              |  |  |
| Ekasloki–55                                                                     |                   | Aitareyopanishaddipika (Sayanacharya)—10               | Kalyanapiyusha—105                           |  |  |
| Ekasloki Vyakhya-55                                                             |                   | Aitareyabhshyatika Abhinava Narayanendra               | Kanttirava=32                                |  |  |
| Ekasloki (Savyakhya)–87                                                         |                   | Saraswati=10                                           | Kasikapanchaka–55                            |  |  |
| Ekadasottarasatavakyagrantl                                                     | 1 <b>a—</b> 55    | Aitarcyopanishaddipika Sankarananda–11                 | Kasipanchaka (not Acharya's)–87              |  |  |
| Ekantanirnaya55                                                                 |                   | Aitareyopanishadvyakhya (Amaradasa)–11                 | Kutarkakhandana–87                           |  |  |
| Uttaragitavyakhya85                                                             |                   | $oldsymbol{\Lambda}$ itarcyopanishadvyakhya (Upanishad | Kutarkanirasa–87                             |  |  |
| Udasinasadhu Stotra-86                                                          |                   | Brahmendra)-11                                         | Kumarakarika87                               |  |  |
| Unmattapralapa=86                                                               |                   | Aitareyopanishadvyakhya (Damodara)-11                  | Kenopanishadbhashya–2                        |  |  |
| Upadesapanchaka–54                                                              |                   | Kathopanishadbhashya (Sri Sankara)=3                   | Kenopanishadbhashyatippani (Anandagiri)-2    |  |  |
| Upadesapanchaka Vyakhya Kiranawali                                              |                   | Kathopanishadbhashyatika=3                             | Kenopanishadbhashyatippani (Sivananda-       |  |  |
|                                                                                 | (Balakrishna)-54  | Kathopanishadbhashyatippani-4                          | yati) <b>–</b> 3                             |  |  |
| Do                                                                              | Didhiti-54        | Kathopanishaddipika (Narayana)—4                       | Kenopanishadbhashya Tika–3                   |  |  |
| $\mathbf{Do}$                                                                   | Karika54          | Kathopanishaddipika (Sankarananda)—4                   | Kenopanishaddipika (Narayana)–3              |  |  |
| Upadesapanchadasi (Savyakhya)=86                                                |                   | Kathopanishadbhashyaviyarana (Balago-                  | Kenopanishadvyakhya Balapnsher–3             |  |  |
| Upadesasara–86                                                                  |                   | pala)–3                                                | Kenopanishad Dipika (Sankarananda)-3         |  |  |
| Upadesasahasri–54                                                               |                   | Kathopanishadvivarana (Balakrishna)–4                  | Kenopanishadvyakhya (Amaradasa)-3            |  |  |
| Upadesasahasrivyakhya (Akhandatma)–55<br>Upadesasahasrivyakhya (Anandaghana:–55 |                   | Kathopanishadvyakhya (Upanisad<br>Brahmendra)~4        | Kenopanishadvyakhya (Upanishad Brahmendra)-3 |  |  |
| Upadesasahasrivyakhya (Tryambaka)–55                                            |                   | Kathopanishadvyakhya (Damodara)-4                      | Kenopanishadvyakhya (Krishna Kasmiri         |  |  |
| Upadesasahasriyyakhya (Bodhanidhi)=54                                           |                   | Kathopanishadvyakhya (Digambranuchara)-4               | Bhatta)-3                                    |  |  |
| Upadesasahasrivyakhya (Ramatirtha)–54                                           |                   | Kathopanishadvyakhya (Maniprabha Amara-                | Kenopanishadvyakhya (Digambaranu-            |  |  |
| Upadesasahasrivyakhya (not known)–55                                            |                   | dasa-3                                                 | chara)-3                                     |  |  |
|                                                                                 |                   |                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |  |  |

Kenopaniishadvyakhya (Bhaskarananda)-3 Kenopanishadvyakhya (Lila Suka Muni)-3 Kcsaravali-144 Kaivalyadipa (Prabha Vyakhyayuta) Krishna-87 Kaivalyadipikavyakhya (Bodhanauda)-87 Kaivalyadipikavyakhya (Sucha) (Narayana)-87 Kaivalyanavanita-87 Kaivalyaratna-88 Kaivalyopanishaddipika (Narayana)-19 Kaivalyopanishaddipika (Sankarananda)-19 Kaivalopanishadvyakhya (Upenishad Brahmedra)-19 Kaivalyasoudhanissreni-88 Kaivalyasthana-88 Kaupinapanchaka-55 Khandanakhandakhadya-88 Khandanakhandakhadyavyakhya Sisya Hitaishini (Anubhuti Svarupa)-89 Khandanakhandakhadya Vyakhya (Ananda Purna)-89 Khandanakhandakhadyavyakhya (Chitsukha), (Bhavadipika)-88 Khandanakhandakhadyayyakhya (Pragalbha Misra) (Darpana)-88 Khandanakhandakhadya Vyakhya (Raghunatha Bhattacharya) (Bhushana)-88 Khandanakhandakhadya Vyakhya (Sankarachaitanya)-88 Khandanakhandakhadya Vyakhya (Sankara Misra)-88 Khandanakhandakhadya Vyakhya (Suryanarayana) (Ratnamalika)-89 Khandanamandana-89 Khandanamandanavyakhya-89 Khandana Tika-89

Khyativada-89 Ganesadarsana-89 Gita Bhashyasankshepa-28 Gunatravaviveka-89 Guruchandrika-77 Gurusishyakathana-89 Gudharthadipika (Upadesa Sahasri Vyakhya)-55 Gudharthadipika (Bhagayadgita Vyakhya)-27 Gaudapadacharyakarikabhshyatippani-7 Gaudapadiya Viveke-7 Chaturyidhamahayakyanubhaya-90 Chaturyedamahayakya Chudamani-90 Chatussutri Bhamati Tika Prakasa and Vikasa (Lakshminatha Jha-48 Chatusutrivvakhya-38 Chandrika (Anandalahariyyakhya)-84 Chandrika (Naiskarmyasiddhivyakhya)-101 Chandrika (Nyayadipayaliyyakhya)=103 Charvakadimata Nirupana-90 Chittavrtti Kalyana (Jivanmukti Kalyana) C.C.-91Chidachidgrandhi Viyeka-90 Chidadyaitakalpatarn-90 Chidadyaitakalpayalli (G.C.)-90 Chidanandadyadasaka-90 Chidanandashatka (Nirvanashatka)=59 Chetanachetanaprakarana-90 Chhandogyabhashya (Sri Sankara)-11 Chhandogyabhashyatippani (Narendrapuri)-11 Chhandogyabhashyatika (Anandagiri)-11 Chhandogyabhashyatika (Abhinaya Narayana)-11 Chhandogyopanishaddipika (Narayana)-12 Chhandogyopanishadprakasika-12 Chhandogyopanishadvartika-12 Chhandogyopanishadvartikatika-12

Chhandogyopanishad Laghuyyakhya-12 Chhandogyayyakhya (Achyutananda)-12 Chhandogyayyakhya (Advaitananda)-12 Chhandogyayyakhya (Upanishad Brahmendra)-12 Chhadogyayyakhya (Gaudapada)-12 Chandogya Sadvidya Vilasa-(Raju Sastri)-12 Chandogya Vacharambha Prakarana (Nrisimhasrami: -12 Chhandogyayyakhya (Daiyajna Bhatta)-12 Chhandogvavyakhya (Mitakshara) (Nityananda:-11 Chhandogyayyakhya (Balakrishnananda)-12 Chhandogyayyakhya (Bhaskarananda:-12 Chhandogyayyakhya (Vidhusekhara:-12 Chhandogyayyakhya (Siya Sankara)-12 Jagadutpatti Prakarana=90 Jaganmithvatvastuti--90 Jaganmithy atyopadesa=90 Jijnasadhikaranayichara-91 Jiyanmuktatarangini-91 Jiyanmuktalakshana (91 Jiyanmuktasanchara-91 Tivanmaktikalyana-91 Jiyanmuktiprakarana-91 Jiyanmuktiyichara-91 Jivanmuktiviveka-91 Tiyanmuktiyiyekadipika-91 Tivanmuktiviveka Vvakhya Achyutasarma)+92 Jiyanmuktiyiyeha Xyakhya Parunendu Kaumudi-92 Jivanmuktivivekasarasangraha-92 Jivabrahmabheda-92 Tiyabrahmabhedanirakarana-92 livabrahmaikyabodhini~92 Tiyesyaranirnayaprakara=92

Jiyesyaraprakarana-92 Jivesyararupanirupana Prakarna-92 Jivesvarasandhanakrama-92 Inanataravalí-92 Jnanatilaka-93 Inanadipika-93 Jnanaprabodhamanjari-93 Jnanabodha-93 Inanamargabodhini-93 Inanamudra Nataka-93 Inanavilasa Kavya-93 Inanasannyasa-56, 93 Juananushtana prakarana-93 Inanaukura-93 Inanankusa (Text and Commentary)-56 Inanankusavivarana-56 Tattvakaustubha-38 Tattvachandrika (Umamahesvara)-38 Tattvachandrika (Raghayananda) (Bhashya Sangrah v.-28 Tattvachandrika (Ramatirtha) (Panchikarana)-59 Tattvadarpana-93 Tattvadipa-93 Tattyadipana (Ekasloki Vyakhya)-55 Tattyadipana (Panchapadika Vivarana)-31 Tattvadipana (Tattvavivekavyakhya)-96 Tattyadipika (Srutisarasamuddharana Vyakhya)-140 Tattyadipika (Panchapadika Vyakhya)-32 Tattvadipika (Tattva Pradipika) (Chitsukha)-94 Tattvanirnava-104 Tattyaprakasika (Tattyaloka Vyakhya)-98 Tattvaprakasika (Bhagavadgitavvakhva)-29 Tattvaprakriva (Siddhantatattva)-94

Tattvaprakriya Vyakhya (Sampradaya Nirupana)-94 Tattyapradipika (Tattyadipika)-94 Tattvapradipika Vvakhya (Nayanaprasadini) (Pratyaksvarupa)-94 Tattvapradipika Vyakhya (Bhavadyotanika) (Sukaprakasa)-94 Tattvaprabodhini-94 Tattvabindu Vyakhya-94 Tattyabodha (Lakshminarayana)-94 Tattyabodha (Vasudeya)-94 Tattyabodha (Sri Sankara)-70 Tattyabodhini Sankshepasariraka Vyakhya Nrisimha-34 Tattyamasidasaka-95 Tattvamasipanchaka-95 Tattyamasyakhandartha Nirupana-95 Tattvamasyadiyakvartha Virodhanirasa-95 Tattyampadartha Laksyaikya Sataka-95 Tattyampadardia Viyarana-95 Tattyampadarthaviyeka-95 Tattvampadartha Sodhanakrama-95 Tattyaviyeka (Tattyampada Viyeka)-58 Tattva Viveka (Nrisimasrami)-95 Tattya Viveka Vyakhya-96 Tattvadipana (Advaitaratna Kosa)-96 Tattyadipana Vyakhya (Annambhatta)-96 Tattvavivekavivarana (Bhattoji Dikshita)-96 Tattvaviveka (Padartha Tattvanirnayavivarana) Anandagnana-104 Tattvavishayaka-97 Tattyasankhyana Khandana-97 Tattvasangraha-97 Tattyasara-97 Tattyasarayana (Dakshinamurti Brahma Mimamsa) -38

Tattvasarayanavyakhya (Adhikarana Kanchuka) (Appaya Dikshita)-38 Tattvasiddhantabindu-97 Tattvasuddhi-97 Tattvasuddhivyakhya-97 Tattvasudha-56 Tattvanubhava-97 Tattyanusandhana (Mahadeya)-97 Tattvanusandhana Vvakhya (Advaitachinta Kaustubha)-97 Tattvanusandhana Vyakhya (Svayamprakasa)-97 Tattvarthaprakarana-98 Tattvaloka-98 Tattvaloka Vyakhya (Pragnanananda)-98 Tattyopadesa (Sri Sankara)-56 Tattyopadesa (Not known)-98 Tantratrayadhikara Nirnaya-98 Taptachakranka Vidhvamsana-98 Taptamudra Vidhvamsana-98 Tatparyadipika (Raghavananda)-98 Tatparyadipika (Manishapanchaka Vyakhya)-62 Tatparvadyotini (Panchapadika Vyakhya)-32 Tatparyadipika (Pramanamala Vyakhya)-103 Taittiriyopanishadbhashya (Sri Sankaracharya)-8 Taittiriyopanishadbhashyatika-8 Taittiriyopanishadbhashyavarthika-8 Taittriyopanishadbhashyayarthika Tika-8 Taittiriyopanishadbhashvavarthika Sangati-8 Taittiriyopanishadbhashyatikaviyarana-8 Taittiriyopanishadbhashyavyakhya (Vanamala)-8 Taittiriyopanishadbhashyayyakhya (Vanamala Vivarana)-8

Taittiriyopanishadbhashya (Sayana)-8

Taittiriyopanishadartha Sarasangrahaprakasika-10 Taittiriyopanishaddipika (Narayana)-9 Taittiriyopanishaddipika (Sankarananda)-9 Taittiriyopanishaddipika (not known)-9 Taittiriyopanishad Vivriti-9 Taittiriyopanishadvyakhya (Achyutananda)-10 Taittiriyopanishadvyakhya (Amaradasa)-9 Taittiriyopauishad Vyakhya (Upanishad Brahmendra) 9 Taittiriyopanishad Vyakhya (Nityananda)-10 Taittiriyopanishad Vyakhya (Bhaskarananda) 10 Taittiriyopanishad Vyakhya (Vidyaranya) 9 Taittiriya (Bhriguvalli) Upanishad Bhashya (Sri Damodara) 8 Taittiriyopanishad Laghu Dipika (Not known)-9 Taittiriya Bhriguvalli Bhashya Tippana (Sri Inanamitra Pada) 9 Taittiriyopanishad Vyakhya (Agamamitra Sitarama) 9 Tripat Tattvavivcka-98 Tripat Tripuri (Sri Sankaracharya)-56 Triputi Tika (Sri Prajnanananda)-56 Triputivivarna (Sri Anandaghana)-56 Trayyanta Bhayadipika (Sri Ramananda Tirtha) -32 Dakshinamurthivilasa-56 Dakshinamurthi Stotra Vyakhva (Manasollasa) (Suresvaracharya) - 56 Dakshinamurthi Stotra Vyakhya (Tattva-Sudha) (Svayamprakasa)-56 Dasarkoti (Sri Appayya Dikshita) 99 Dasaloki (Sri Sankaracharya)-57 Dasasloki Vyakhya (Siddhanta Bindhu) (Madhusudhana)-57

Dasasloki (Not known) -19 Dasasloki (Not known)-19 Dasahamsasutra Tika (Not known)-99 Dasopanishadrahasya (Sri Ramachandra) -15 Daharavidyaprakasa (Sri Paramasivendra Saraswati)-99 Duritamukha Bhanjana (Not known)-99 Durjananoktinirasa (Sri Thyagarajamakhi-Sri Raju Sastri) 99 Drig Drisyaviveka Vyakhya (Brahmananda Bharati) 66 Drig Drisyaviveka (Sri Visvesvara)--66 Drisya Vishayatwa Khandana ( 99) Drisyonmarjanika Prakarana -99 Deha Chatushtaya 99 Deha Chatushtaya Vyajokti Lakshana (Not known) 99 Dvadasamanjari (Bhajagovindam) Sri Saukarachaiya 58 Dvadasamanjari Vyakhya-58 Dvadasa Mahayakya Vivarana (Sri Sankaracharya) 58 Dvadasa Mahayakya Siddhantha (Vaikuntha) 100 Dvaitakhandana (Sri Swayamprakasa) 100 Dvaitauirasa (Not known) -100 Dvaitanubhava Dhikkara (Sri Rameswara Bhatta) 100 Dvaitamithvatva Nirnava 100 Dvaitamukha Vidhyamsana 119 Dhurtamukha Bhanjana-99 Navana Prasadini 94 Navamanjari-38 Navamanimala-100 Natakabhayana-111 Namaviveka (Savyakhya)-100

Narayanopanishad Bhashya 9 Nigamagama Trisatinama Stotra 100 Nigamantartha Chandrika 100 Nigamartha Dipika 100 Nijatattwamrita Sara 400 Nijanandanubhutiprakarana 100 Nityopasana 101 Niranjanashtaka 58 Niranjanashtakayyakhya 58 Nirgunabrahmanimasa (Tattyachandrika) 38 Nirguna Manasikapuja (Syatma Puja)-69 Nirmalakrishnabhashya 38 Nirvanashtaka (Chidanadasataka: 59 Nirvanashtaka 101 Nirvedaprakarana 101 Nrisimhatapinyopanishaddipika (Narayana) 16 Nrisimhatapinyopanishaddipika (Sankarananda) 16 do (Brahmananda) 16 Nrisimhottaratapinibhasya (Gaudapada) 16 Nrisimhapuryatapinyopanishadbhasya (Sri Sankara), 15 Nrisimha Viinapana 102 Nrisimhastuti Vyakhya 102 Nrisimhottaratapiniyyakhya Sri Sankara)-46 Nrisimhottaratapinikarika 16 Nrisimhottaratapini Dipika (Vidyaranya) 16 Naishkarmyasiddhi 101 Naishkarmyasiddhi Viyarana - Akhilatman' 101 do Vyakhya Chandrika Juanottaina 101 Prakasikaa do (Bhayatat) Chitsukhai (Vidvasurabhi) (Inauamritavati) 102 do (Sarathi) (Ramadatta: 1 do do do (Sambhandhokti) 102

| khya) (Anandapurna) -13<br>Nyayachandrika (Anandapurna) 102<br>do Vyakhya (Swarupananda) 102 | Linga<br>Panchapa<br>Panchapa<br>Panchapa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| do Vyakhya (Swarupananda) 102                                                                | Panchapa                                  |
|                                                                                              | •                                         |
|                                                                                              | - Panchapa                                |
| Nyayadipavali (Saraswatachandrika) 102                                                       |                                           |
| do Vyakhya (Chandrika) (Narendra-                                                            | Panchapa                                  |
| puri) 103                                                                                    | Panchapa                                  |
| do (Nyayaviveka (Amritananda) 103                                                            | Puri)                                     |
| Nyayadipavalivyakhya (Pramanamala) (Anan-<br>dabodha) -102                                   | Panchapa<br>jadhy                         |
| do (Unknown) -103                                                                            | Panchapa                                  |
| Nyayanii nayasangraha (Narayana) 48                                                          | pana)                                     |
| Nyayaprakasika (Nyayachandrikavyakhya) 102                                                   | Panchap:                                  |
| Nyayapramanamanjaritika 103                                                                  | bhava                                     |
| Nyayabhaskara 103                                                                            | Panchapa                                  |
| Nyayamakaranda (Nyayopadesamakaranda)                                                        | bhava                                     |
| $\sim 103$                                                                                   | Panchapa                                  |
| Nyayamakarandatika (Chitsukha) 103                                                           | (Vish                                     |
| Nyayamakarandasangraha 103                                                                   | Panchap.                                  |
| Nyayarakshamani 35                                                                           | tanika                                    |
| Nyayaratnadipavali (Anandanubhava) -103                                                      | Panchapa                                  |
| Nyayaratnadipavali Vyakhya (Vedantaviveka)                                                   | (Anai                                     |
| 104                                                                                          | Panchapa                                  |
| Nyayaratnavali (Siddhantabindu Vyakhya) 57                                                   | Panchap.                                  |
| Nyayaviveka (Nyayadipavali Vyakhya)-103                                                      | Panchapa                                  |
| Nyayendusekhara 104                                                                          | know                                      |
| Nyayopadesa Makaranda (Nyayamakaranda)                                                       | do                                        |
| 103                                                                                          | do                                        |
| Nyayopadesavyakhya (Vivechani) 403                                                           |                                           |
| Panchakosa Vichara 104                                                                       | do                                        |
| Panchakosa Vimarsini 104                                                                     |                                           |
| Panchakosaviveka (Sri Sankara) 59                                                            | do                                        |
| Panchakosavivcka (Not known)-104                                                             | Panchapi                                  |
| Panchadasi 104                                                                               | Panchapr                                  |
| Panchadasi Vyakhya (Padadipika) (Rama-                                                       | do                                        |
| . krisna) 104                                                                                | do                                        |

| Panchadasi Vyakhya (Kalyanapiyusha)          |
|----------------------------------------------|
| Lingannasomayaji)-105                        |
| Panchapadika -30                             |
| Panchapadika Tika (Kanttirava)-32            |
| Panchapadika Tika (Anandapurna)-32           |
| Panchapadika Vivarana (Prakasatma)-30        |
| Panchapadika Vivarana Vyakhya (Narendra      |
| Puri) 48                                     |
| Panchapadika Vivaranadarpana (Rangara-       |
| jadhvari) 31                                 |
| Panchapadika Vivaranavyakhya (Tattwadi-      |
| pana) (Akhandananda) -31                     |
| Panchapadika Vivaranavyakhya (Triyanta-      |
| bhaya Dipika) 32                             |
| Panchapadikavivaranavyakhya (Vivarana-       |
| bhayapraka ika) Nrisimhasrami-31             |
| Panchapadikavivaranavyakhya (Rijuvivarana)   |
| (Vishnubhattopadhyaya) -31                   |
| Panchapadika Vivaranavyakhya (Bhavadyo-      |
| tanika) (Chitsukha) 31                       |
| Panchapadika Vivaranavyakhya (Tikaratna)     |
| (Anandapurna) /31                            |
| Panchapadika Vivaranojjivini (Yajneswara)-31 |
| Panchapadika Rijuvivivaranavyakhya-31        |
| Panchapadikavyakhya Tattvadipika (Not        |
| known)- 32                                   |
| do (Tatparyadyotani) (Vijnanatman)32         |
| do (Padayojanika, Padadipika) (Dhar-         |
| marajadhwari) - 32                           |
| do (Prabodhaparisodhini) (Atmaswa-           |
| rupa) - 32                                   |
| do (Vedantaratnakosa) (Nrisimha)32           |
| Panchaprakarani-105                          |
| Panchaprakriya -105                          |
| do tika-105                                  |
| do vyakhya 105                               |
|                                              |

Panchabhutavikara-105 Panchabhutabrahmaikyavivarana-105 Pancharatna (Upadesapanchaka)-54 Pancharatnakarika -54 Pancharatnaprakasa (Subrahmanya)-106 Pancharatna Malika Vyakhya (Kalpavalli)-49 vyakhya (Didhiti) 49 dodo vivriti 106 Panchasloki-106 Panchaslokivyakhya (Not known)-106 Panchayasthayiyeka 106 Panchikarana (Abhinavasadasiva) -106 Panchikarana (Sri Sankara) 59 (Sadasivabrahmendia)-106 do do (Not known) 106 (Chandrika) 60 do Bhavaprakasa-59 do Bhashya (Text by Govindabhagado vatpada) (Bhashya by Sri Sankara)60 Mahayakyaitha 107 doVarthika (Govindapada) 107 do Varthika (Sureswaracharya)-59 do Varthikatika (Abharana)-59 do Vyakhyavivarana (Anandhagiri)-59 doBhashyavarthikavivaranadipika-59 do Bhashyavarthikavivaranavyakhya-59 do Bhashyavarthikavykhya (Arthaprado kasikha)--59 Bhutopasamhara-106 do Mahavakya-61 do vivaranavykhya (Tattvachandrido ka) - 59vivaranavyakhya (Vivarana) (Swado vamprakasa)- 60 vidhi-107 dodo vivarana (Pragnanananda)-60

| Panchadasi Vyakhya (Anusandhana)-60<br>do (Vivchana-60) | Paramarthasara Vyakhya (Prakasa) (Vasu      | Prabodhachandrika (Gitavyakhya) (Brahma-  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Panchikrita-61                                          | devendra)-108                               | nandasaraswati)–28                        |  |
| Padadipika (Panchadasivyakhya)-104                      | Paramarthasara Vyakhya (Raghvananda)-108    | Prabodhachandrodaya 110                   |  |
| • •                                                     | Paramarthasara Sangraha-108                 | do vyakhya (Ganesa)–111                   |  |
| 1 / 1 / 1 / 1                                           | Parimala (Chidadvaitakalpataru Vyakhya)-90  | do tika (Govindamrita) 111                |  |
| rajadhawari) 32                                         | Parimala (Amalananda's Kalpataru            | do vyakhya (Ghanasyama) 110               |  |
| Padabhushana (Gitavyakhya) (Referred to in              | Vyakhya)-33                                 | do do (Chandidasa)-110                    |  |
| Sankara Padabhushanam) 30                               | Parimalasangraha (Tarakabrahma)-33          | do do (Prakasika) -111                    |  |
| Padayojana (Gitavyakhya) (Ramachandra                   | Parihara Khandana-109                       | do do (Nandi Gopa) 111                    |  |
| Saraswati) -28                                          | Padukapanchaka 109                          | do do (Maheswaranyayalankara)             |  |
| Padayojanika (Upadesasahasrivyakhya)-54                 | Purusharthaprabodha(Brahmanandabharathi-109 | -111                                      |  |
| Padayojanika (Panchapadikavyakhya) (Dhar                | Purushartha Ratnakara (Purusotthama) -109   | do do (Ramadasa) 111                      |  |
| marajadhwari)-32                                        | Purushartharatnakara (Ranganatha Suri)-109  | do do (Subrahmanya Pandari)-110           |  |
| Padarthatattvanirnaya-104                               | Purushartha Sudhanidhi-42                   | do do (Not known) 111                     |  |
| do tika-104                                             | Pushpanjali (Laghuvakyavrittivyakhya) 65    | Prabodhadipika 111                        |  |
| do vivarana 104                                         | Purnapurusharthachandrodaya-109             | Pra bodhamanjari -111                     |  |
| Parabrahmanirupana-107                                  | Purnanandiya (Ratnaprabhavyakhya)-34        | Prabodhaparisodhani (Panchapadikavyakhya) |  |
| Parabrahmastotra-107                                    | Paisachabhasya (Gita) -27                   | 32                                        |  |
| Paramatabhanjana-107                                    | Prakatarthavivarana- 35                     | Prabodhasudhakara (Sri Sankara) 61        |  |
| Paramasiddhantasara-107                                 | Pracandarahudaya-109                        | Prabodhamrita-111                         |  |
| Paramahamsacharya-107                                   | Pracandarahudaya Vyakhya 109                | Prabodhini (Swatmaprayogapradipavyakhya)  |  |
| Paramaksharaviveka-107                                  | Prakasa (Prabodha Chandrodaya Vyakhya) 111  | 149                                       |  |
| Parmatmanirupana-107                                    | Prakasika (Brihadaranya Vyakhya)–14         | Pramanatattva 111                         |  |
| Paramadvaitadarasana-107                                | Prakasika (Vedantaparibhasha Vyakhya)-130   | Pramanamala (Nyavadipavalivyakhya) -102   |  |
| do Siddhantaparibhasha-108                              | Pranavadipika -110                          | Pramanamala (Independent) 102             |  |
| do Sudarasana–108                                       | Pranavabhashya 61                           | Pramanamalanibandhana (Anubhutiswaru-     |  |
| do do Vyakhya–108                                       | Pranavamahabhashya -110                     | pa)-102                                   |  |
| Paramananda Dipika (Sri Sankara)-61                     | Pranavamahavakya Prakasika-110              | Pramanamalasambandhokti (Tatparyadipika)  |  |
| Paramananda Dipika (Not known)-108                      | Pranavarthaprakasika-110                    | -103                                      |  |
| Paramamrita (Mahadeva) 108                              | Pratyaktattva Chintamani-109                | Pramanadivibhagaslokavyakhya -111         |  |
| Paramamrita (Mukundaraya)-108                           | Pratyaktattva Chintamani Vyakhya (C.C.)-109 | Prasnavali-112                            |  |
| Paramarthaprapa (Gita Vyakhya)-27                       | Pratyaktattva Prakisika-109                 | Prasnottararatnamala 61                   |  |
| Paramarthabodha-108                                     | Pratyaktattva Prananatwavada-109            | Prasnopanishadbhasya-4                    |  |
| Paramarthasara-108                                      | Pratyakpujanusannhana-110                   | Prasnopanishadbhashyatika-4               |  |
| Paramarthasara Tippani (Suryanara-                      | Prapancha Mithyatva-110                     | Prasnopanishaddipika (Narayana)-5         |  |
| yana)-108                                               | Prapancha Hridaya-110                       | do (Sankarananda)-5                       |  |

| Prasnopanishadvivarana (Narayanendra)-5<br>do yritti-5         | Brihadaranyaka Vyakhya (Mitakshara)<br>(Nityananda)-14                           | Brahmavicharadhikaraprakarana-44         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| Prasnopanishad Vyakhya (Maniprabha)-5                          |                                                                                  | Brahmavidkarmavichara-114                |  |  |
| Prasnopanishad Vyakhya (Upanishad Brah-                        | Brihadaranyaka Vyakhya (Bhaskarananda)-14<br>do (Maitrevi Brahmana Bhashya) Tat- | Brahmavidyabharana (Advaitananda)-35     |  |  |
| mendra) 5                                                      | (                                                                                | Brahmavidyarahasya 114                   |  |  |
| ,                                                              | parya Dipika (Mahadeyendra)13<br>do Vyakhya (Prakasika) (Vasudeya                | Brahmavidyasarasangraha 114              |  |  |
| Prasnopanishad Vyakhya (Achyutananda)-5<br>Prasthana Bheda-111 | , , , , (                                                                        | Brahmavidyasudharnava114                 |  |  |
| Proudhanubhuti-61                                              | Brahma) - 14                                                                     | Brahmavinnidhi -114                      |  |  |
|                                                                | do Vyakhya (Vijnana Bhikshu) 14                                                  | Brahmavinnahina-114                      |  |  |
| Badrinatha Kalpa-112                                           | do Vyakhya (Siva Sankara)-14                                                     | Brahmasiddhi-115                         |  |  |
| Bahuvidhamatakhandana 112                                      | Bodhaprakriya -112                                                               | do Tika-115                              |  |  |
| Balabodha Sangraha -62                                         | Bodhasara (Narahari) 112                                                         | do vyakhya (Bhavasuddhi) (Anandapu-      |  |  |
| Balabodhini (Gita Vyakhya) (Gayaprasad) 30                     | Bodhasara (Sadasiya Brahmendra)-112                                              | rna)-115                                 |  |  |
| Balabodhini (Sri Sankara)-62                                   | Bodhasara (Sri Sankara)-112                                                      | do vyakhya (Abhiprayaprakasika)          |  |  |
| Bindupradipa (Siddhantabindu Tika) -57                         | Bodhasara Vyakhya 112                                                            | (Chitsukha) -115                         |  |  |
| Bindusandipana (Siddhanthabindu Tika)-57                       | Bodharya (Swatmanirupana)-69                                                     | do vyakhya Brahmatattva Samiksha) 115    |  |  |
| Bimbadrshti-112                                                | Bodharyaprakrana -113                                                            | Brahmasutradhikarananyayanukramanika -39 |  |  |
| Brihadvakya Vrtti Vyakhya (Anandajnana) -112                   | Bodhaikyasiddhi -113                                                             | Brahmasutradhikaranamanjari 38           |  |  |
| Brihadaranyaka Bhashya (Sayanacharya) 14                       | Brahmachintanika Vivarana-113                                                    | do do sankhyasloka 39                    |  |  |
| do Bhashya (Sri Sankara)-12                                    | Brahmajnananirnaya -113                                                          | do do sangati-38                         |  |  |
| do Bhashya Tippani-14                                          | Brahmajnawavichara 113                                                           | Brahmasutradhikaranasutranukramanika-39  |  |  |
| do Bhashya Tika -13                                            | Brahmatattva Prakasika (Brahmasutravritti)                                       | Brahmasutradhikaranarthasangraha 48      |  |  |
| do Bhashya Varthika-13                                         | (Sadasiya) 43                                                                    | Brahmasutranugunyasiddhi -39             |  |  |
| do - Bhashya Varthika Tika-13                                  | Brahma Tattva subodhini (Gopalendra)                                             | Brahmasutra Kutuhala-39                  |  |  |
| do Bhashya Varthika Tika (Nyaya                                | (Krishnanda) 113                                                                 | do Krama -39                             |  |  |
| Tattva Vivarana)13                                             | Brahmanamavali 61                                                                | do Chandrika-39                          |  |  |
| do Bhashya Varthika Tika Vyakhya                               | Brahmanirgunatattvavada -113                                                     | do Chatussutri Bhamati Tika (Laks -      |  |  |
| (Nyayakalpalatika) (Anandapurna)-13                            | Brahmapanchaka 413                                                               | minatha Jha)–48                          |  |  |
| do Bhashya-Varthika Tika (Samban-                              | Brahmapranavadipika-114                                                          | do Tatparyadipika (Advaitananda)-48      |  |  |
| dhokti)-13                                                     | Brahmabhavanirnaya-114                                                           | do Tatparyaprakasa (Sadananda)-48        |  |  |
| do Bhashya Varthika Tikasara (Vidya-                           | Brahmamimasadhikaranarthasangraha-39                                             | do Tatparyarthaprakasika-40              |  |  |
| ranya)-13                                                      | Brahmamimasasangraha-48                                                          | do Tatparyavivarna 40                    |  |  |
| do Bhashya Varthika Tikasara Vya-                              | Brahmamimasasutravyakhya-39                                                      | do Dipika (Sankarananda)-35              |  |  |
| khya-13                                                        | Brahmamimasasutrasarasangraha-39                                                 | do Padavojanika (Brahmamrita Var-        |  |  |
| do Dipika (Sankarananda)-14                                    | Brahmalakshana -114                                                              | sini) 40                                 |  |  |
| do Vyakhya (Achyutananda) 14                                   | Brahmavidasirvadapaddhati 414                                                    | do Brahmatattvasiddhanta vivrti          |  |  |
| do Vyakhya (Upanishad Brahmendra)-14                           | Brahmavicharadhikarananirupana-114                                               | (Upanishad Brahmendra)-40                |  |  |

| Brahmas                | utra Bhashya (Sri Sankara) 30                           | Brahmasutra Vritti (Brahmamita Varshini) 45  | Brahmavabodha-116                         |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| do                     | Bhashya Tippani-44                                      | do Vritti (Brahmananda Sarasvati)            | Brahmottara Tattvaratnamala-116           |  |
| do                     | Bhasya Varthika (Narayana Saras-                        | (Muktavali)-43                               | Bhaktirasayana 116                        |  |
|                        | vati)-35                                                | do Vritti (Ranganatha) 43                    | Bhaktiviveka Vyakhya 116                  |  |
| $\mathbf{d}$ o         | Bhasya Varthikatika (Balakrishna-                       | do Vritti (Ramakinkara) (Advaita-            | Bhaktiswarupaviyeka 116                   |  |
|                        | nanda)-36                                               | sudha)-44                                    | Bhagavadgita Bhashya 27                   |  |
| $\mathbf{do}$          | Bhashya Vyakhya (Vidyasri) (Jna-                        | do Vritti (Ramachandra Yati) 44              | Bhagavadgita Bhashya Tippani (Anubhuti    |  |
|                        | nottama) -36                                            | do Vritti (Sankarananda)–43                  | Swarupa) 29                               |  |
| $\mathbf{do}$          | Bhasya Vyakhya (Panchapadika)-30                        | do Vritti (Uttara Mimamsa Sara               | Bhagavadgitabhashyatippani (not known)-29 |  |
| $\mathbf{d}\mathbf{o}$ | Bhasya Vyakhya (Prakatarthaviva-                        | Sudha) (Sitarama Sastri) 45                  | do do tika (Anandagiri) 27                |  |
|                        | rana) 35                                                | do Vritti (Vedanta Siddhanta San-            | do do vivechana 29                        |  |
| $\mathbf{do}$          | Bhashya Vyakhya (Bhamati)-33                            | graha)-43                                    | do do sankshepa (Kesayasakshi)⊢28         |  |
| do                     | Bhashya Vyakhya (Krishnananda                           | do Vritti (Vedanta Sutra Siddhanta           | do bhashyarthaprakasa (Bellamkonda        |  |
|                        | Anubhuti) -48                                           | Sara Sangraha) 43                            | Ramaiya)–27                               |  |
| $\mathbf{do}$          | Bhashya Vyakhya (Visvaveda)-48                          | do Vritti (Ramananda)—48                     | do - tika (Ramananda) 28                  |  |
| do                     | Bhasya Vyakhya (Unknown)-41                             | do Vritti (not known) 42                     | do (Achyutananda) 30                      |  |
| do                     | Bhashyarthasangraha (Brahma-                            | do Vritti (not known)-42                     | do (Gudharthadipika) (Madhusudana-        |  |
|                        | nanda)36                                                | do Sankshepa Vyakhya-41                      | saraswati) 27                             |  |
| do                     | Bhashyanvayartha Sutra Vrtti                            | do Sangraha Tatparya Nirupana 41             | do Tattvarthachandrika (Raghava-          |  |
|                        | (Ramabhadra) 42                                         | do Sara Sangraha-39                          | nanda) 28                                 |  |
| do                     | Bhasya Sarasangraha-43                                  | Brahmasutrarthamrita Lahari Vyakhya-47       | do (Tatparyabodhini) (Saukarananda)27     |  |
| $\mathbf{d}\mathbf{o}$ | Mahatinya-40                                            | Brahmasutrartha Dipika (Venkata)-41          | do Paramarthaprapa (Daivajnana            |  |
| $\mathbf{do}$          | Ratnamala (Ratnavali) (Subrah-                          | do Prakasika (Jayarama) 41                   | Pandita) 27                               |  |
|                        | manya Sastri)-40                                        | Brahmaswarupa Prakarana 115                  | do Paisachabhashya 27                     |  |
| $\mathbf{d}\mathbf{o}$ | Rahasyasangraha -40                                     | do Prakarana Vyakhya 115                     | do Rahasyarthadarpana 29                  |  |
| do                     | Laghuvrithi-44                                          | Bramadyaitaprakasika-115                     | do Bhayaprakasa (Sadanandavyasa) 27       |  |
| do                     | Vivarana (Paramananda)-40                               | Brahmanandagiri (Gita Vyakya)–28             | do laghuyyakhya (Raghayananda) 28         |  |
| do                     | Vishaya Vakya vritti (Ramananda)40                      | Brahmanandapradipika 115                     | do vyakhya (Ankura) 30                    |  |
| do                     | Vyalihya (Unknown)-41                                   | Brahmanandavilasa (Sri Swami)-115            | do vyakhya (Rasikaranjani) 30             |  |
| do                     | Vritti (Annambhatta) 42                                 | Brahmanandavilasa (Saswatananda)-115         | do padayojanika (Ramachandra) 28          |  |
| do                     | Vritti (Adi Sankara Shishya)                            | Brahmanuchintana (Atmanuchintana)-62         | do vyakhyaprabhodhachandrika (Bra-        |  |
|                        | (Sureswara)-42                                          | Brahmanusandhana Prakarana 62                | hmendrasaraswati 28                       |  |
| do                     | Vritti (Narayana Thirtha) 42                            | Brahmanhika (Vasudeva Brahmendra Saras-      | do vyakhya (Balabodhini) (Gayapra-        |  |
| do                     | Vritti (Prakasatma)–42                                  | wathi) 116                                   | sada) 30                                  |  |
| do                     | Vritti (Kaundinya) (Mvsore)-48                          | Brahmamritavarshini (Dharma Bhatta)-42       | do bharatatatiyadipa (Nilakanta) 28       |  |
| do                     | Vyakhya (Jayasimha)-41                                  | Brahmamritavarshini (Ramananda Saraswathi)42 | do vyakhya Siddhidatri 30                 |  |
| 40                     | 4 3 cours 3 co (3 co 3 co 2 co 2 co 2 co 2 co 2 co 2 co |                                              |                                           |  |

| Bhagavadgitavyakhyasubodhini (Sridhara- charya)-27 do vyakhya (not known) -29 do vyakhya (Sangatimala) (Bharad- waja) 29 do (Sangatimala) Vyakhya-29 do vyasabhavaprakasika-28 Bhagavadgitarthaprakasika (Upanishadbrah- mendra)-29 do do (Unknown)-29-30 Bhagavadgitarthavicharanaprakarana (I. O. L)-30 Bhagavataprathamaslokavyakhya-116 Bhamati-33 Bhamatitilaka-33 Bhamativivarana-34 Bhamativivarana-34 Bhamativyakhya (Kalpataru)-33 do (Bhavadipika) 33 do (Abhoga) 33 do (Cikhtharthasangraha)-33 do (Rujuprakasika) 33 Bharatatattvadipa (Gitavyakhya) (Nilakanta)28 Bhavajnanaprakasika 117 Bhavadyotanika (Tattvapradipikavyakhya)-94 Bhavanapurushottama 117 Bhavaprakasika (Advaitadarpanavyakhya)-72 Bhavaprakasika (Atmabodhavyakhya)-53 Bhavaprakasika (Gitavyakhya) 28 | Bhashyaratnaprabhavyakhya (Abhivyakta)-34 Bhashyotkarshadipika-28 Bhaskaradikshitiya-117 Bhusanam (Vedantaparibhasavyakhya)-130 Bhriguvallibhasyatippani (Jnanamrita)-9 do bhashya (Damodara)-8 Bhedakhandana-117 Bhedadhikkara-117 Bhedadhikkaropanyasa 118 do (tippani) 118 do (nyakkarankusa)-118 do (vivrithi)-118 Bhedadhikkarasatkriya 117 do (satkriyojjiwala) 117 Bhedadhvantachandamaruta-118 Bhedavibhishika-118 Bhedavibhishika-118 Bhrama Bhanjani-118 Matakhandanastotra 62 Matatrayaikyaprakasika-118 Mathumanjari (Manisapanchakavyakhya)-62 Maniprabha (Prasnopanishadvyakhya)-5 Maniprabha (Mandukyopanishadvyakhya)-6 do (Vedantaparibhasavyakhya)-130 Manisapanchaka 62 do Vyakhya (Madhumanjari)-62 | Mahavakya (Savyakhya)-122 Mahavakyadarpana (Sri Sankara)-64 do do (Bharatitirthasishya)-120 Mahavakyadipika (not known)-120 Mahavakyanirupanaprakriya-120 Mahavakyanirnaya (Sri Sankara)-64 Mahavakyanirnaya (not known)-120 Mahavakyaprakarana (Vijnaneswaracharya)120 Mahavakyaprakarana (not known)-120 Mahavakyaratnavali 120 do Vivarana-121 do Vyakhya (Kiranavali)-121 do Vyakhya (Prabha)-121 do Vyakhya (Prabha)-121 do Vyakhya (Prabha Lochana)-121 Mahavakyavivarana (Kaivalyasrami)-121 do (Vidyaranya)-121 do (Sri Sankara)-63 do (not known)-121, 122 Mahavakyaviveka-63 do Bodhaka 122 do (Astasloki) (Sri Sankara)-63 Mahavakyavitti (Satika) (Visvesvara Pandita)-122 Mahavakyadarsa-122 Mahavakyadarsa-122 Mahavakyartha Tattva Bodhini-122 do Dipika-122 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bhavanapurushottama 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do (Mundakopanishadvyakhya)-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mahavakyadarsa -122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bhavaprakosika (Atmabodhavyakhya)-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manisapanchaka 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do Dipika–122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Mahavakyopadesa-123                        | Mayapanchaka-64                                              | Mokshopaya-124                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mahimnastotratika-123                      | Mayavivarana-64                                              | Mokshopayavyakhyavasishtachandrika-124       |
| Mandukyopanishadkarika (Gaudapada)-6       | Mitakshara (Chhandogya Vyakhya)-11                           | Yatipanchaka (Kaupinapanchakam) 55           |
| do bhashya (Sri Sankara)-6                 | Mitakshara (Brihadaranya Vyakhya)-14                         | Yogataravali (Sri Sankara) 64                |
| do bhashyatika (Anandagiri)-6              | Mitakshari (Mandukya Vyakhya)-6                              | Yogarnava 125                                |
| do vyakhya (Swayamprakasa) etc6            | Mitakshari (Brahmasutra Vritti) (Annam-                      | Ratnatulika (Siddantasiddanjanavyakhya) -147 |
| do karika (Lakshmanasuri)-7                | bhatta)-42                                                   | Ratnaprakasika (Akhandanubhutiyati) 48       |
| do bhashyatippani (Anandatma)-7            | Mithyatwanirukti Rahasya 123                                 | Ratnaprabhavyakhya (Abhivyakhya) -34         |
| do tika-6                                  | Mithyapavada Vidhwamsana 123                                 | Rasabhivyanjaka (Adwaita Makaranda Vya-      |
| do dipika (Narayana)-7                     | Mimamsadhikarana Vyakhya-123                                 | khya) -74                                    |
| do dipika (Sankarananda)-7                 | Muktaphala-124                                               | Rasikaranjani (Bhagawadgita vyakhya)-30      |
| do prakasa-7                               | Muktaphala Vyakhya (Kaivalya Dipa)-124                       | Rajayogasutrabhashya (Vijrimbhita Yogasutra  |
| do vyakhya (Achyutananda)-7                | Muktiparinaya -123                                           | Bhashya) 64                                  |
| do do (Maniprabha) 7                       | Muktivichara-124                                             | Ramanujasringabhanga 125                     |
| do do (Upanishad Brahmendra)-7             | Muktisopana Paddhati-124                                     | Lakshanavritti–125                           |
| do do (Bhaskara Raya)-7                    | Mukti Swayamvara 124                                         | Laghuchandrika (Advaita Siddhi Vyakhya)77    |
| do (Sarabhuta Vyakhya)–7                   | Mundakopanishadbhasya-5                                      | Laghuchandrikavyakhya 78                     |
| <b>M</b> adhwamatakhandana-119             | do Tippani 5                                                 | Laghudipika (Harimidevyakhya) 69             |
| Madhwa Tantra Chapetika (with Vyakhya)–118 | do Tika-5                                                    | Laghunyayasudha (Laghu Vartika Vyakhya)-44   |
| Madwatantramukhamardana (Savyakhya)-119    | do dipika (Narayana) 5                                       | Laghuvakyavrittiprakarana 65                 |
| Madhyamatadhwamsana (Ratnakchta Srini-     | do dipika (Sankarananda)–5                                   | Laghuvakyavrittiprakasika- 65                |
| vasa Dikshita) 119                         | do vivarana (Upanishad Brahmendra)-6                         | Laghuvakyavrittivyakhya (Pushpanjali)-65     |
| Madhwadhwantadiwakara-48                   | do vyakhya (Achyutananda) 6                                  | Laghuvartikasatasloki-44                     |
| Madhwabhrantinirasa-119                    | do - vyakhya (Maniprabha) 6                                  | Lingabhangasataka (Mysore)-125               |
| Madhwamatakhandana-119                     | do vyakhya (Gopalananda) 6                                   | Lingabhangasatakavyakhya=125                 |
| Madhwamatavidhwamsanam (Appayya Dik-       | do vyakhya (Bhaskarananda) 6                                 | Laukikanyayaratnakara 125                    |
| shita)119                                  | do vyakhya (Sridhara Sastri)-6                               | Vajrasuchyupanishadbhashya -17               |
| Madhwamatavidhwamsana (Bhattoji Dik-       | Maitrayaniyopanishad Vyakhya (Upanishad                      | Vanamala (Taittiriyabhashyavyakhya) 8        |
| shita)–119                                 | Brahmendra)-25                                               | Vanamalavivarana-8                           |
| •                                          | Madhwamukhabhanjanam 119 Maitrayaniyopanishad Vyakhya (Rama- |                                              |
| Madhwasiddhantabhanjana-120                | tertha)=25                                                   | Vakyamala (Tattwavivekatikavivarana)-96      |
| Mananamala-120                             | Maitreyibrahmana Bhasya Tatparya Dipika-13                   | Vakyavritti-65                               |
| Mananamalavivarana-120                     | Mokshanirnaya-124                                            | Vakyavrittitika (Anandagirvana)-65           |
| Manasollasa (Dakshinamurthi Stotra Vya-    | Mokshalakshmi Vilasa–124                                     | Vakyavrittivyakhyadipika-65                  |
| khya)–56                                   | Mokshasamrajya Lakshmi Tantra -124                           | Vakyavrittiprakasika 65                      |
| Manasollasa Vyakhya (Vritthanta Vilasa)-56 | Mokshodaya124                                                | Vakyavrittilaghutika-65                      |

|                                                              | ( 17 )                                              |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Vakyasudha (Drigdrisyavivcka)-66                             | Vidyasagari (Khandanakhandakhadya-                  | Vedadipa (Isavasyopanishadvyakhya)-12                                 |  |
| Vakyasudhatika (Atmananda)-66                                | vyakhya)-89                                         | Vedantakathaka-128                                                    |  |
| do (Jagannatha)-66                                           | Vidyunmalavimarsa-127                               | Vedantakalpatarumanjari-33                                            |  |
| do (Bhumidasabhupala)-66                                     | Vidvadanubhava-127                                  | Vedantakalpalatika-128                                                |  |
| do (Brahmanandabharati)-66                                   | Vidvanmanoranjani (Vedantasaratika)–134             | Vedantakarika-128                                                     |  |
| do (Ramachandra)-66                                          | Vidvanmukhabhushana (Brahmasutra)–45                | Vedantakaumudi-45                                                     |  |
| do (Ramachandrayati)-66                                      | Vidvatsannyasavidhi–67                              | Vedantakaustubha-45                                                   |  |
| do (Visweswara)-66                                           | Vidvanmodatarangini-127                             | Vedantachurnika (Atmanatmavivekavya-                                  |  |
| do ' (Bharati Krishna Tirtha Vidya-                          | Viraktiratnavali-127                                | khya)-52                                                              |  |
| ranya)-66                                                    | Virodhavarudhini–127                                | Vedantagrantha-129                                                    |  |
| do (not known)-66                                            | Vivaranatattvadipanasara (Vinayaka)–32              | Vedantatattwasara-129                                                 |  |
| Vakyarthachandrika-126                                       | Vivaranatatparya 48                                 | Vedantatatparyavichara–129                                            |  |
| Vakyarthadarpana -126                                        | Vivaranaprameyasangraha (Vidyaranya)-32             | Vedantatatparyavivekavyakhya-129                                      |  |
| Vakyarthanubhavaprakarana-66                                 | Vivaranavyakhya (Tikaratna) (Ananda-                | Vedantadarsana (Atmollasa)–129                                        |  |
| Vacharambhanaprakarana-12                                    | purna)–31                                           | Vedantadarsana (Brahmamritavarsini)–45                                |  |
| Vadanakshatramalika-126                                      | Vivaranavyakhya (Bhavadyotanika) (Chit-             | Vedantadindima-129                                                    |  |
| Vadavali 126                                                 | sukha) 31                                           | Vedantadipika (Visayavidagdha)36                                      |  |
| Varthikasara (Vidyaranya)-13                                 | Vivaranojjivini 31                                  | Vedantadipika–129                                                     |  |
| Varthikasaravyakhya-13                                       | Vivaranopanyasa (Ramananda)–36                      | Vedantanayabhusana-36                                                 |  |
| Vasishtachandrika (Mokshopayavya                             | Vivekachudamani 67                                  | Vedantanavamalika-45                                                  |  |
| khya) 124                                                    | do vykhya-67                                        | Vedantanamsahasravyakhya-130                                          |  |
| Vasishtayogakanda-125                                        | Vivekapanchaka (Upadesapanchaka)-54                 | Vedantanirnaya-130                                                    |  |
| Vasudevatattwa-12                                            | Vivekamartanda-127                                  | Vedantanyayaratnavali (Brahmadvaitapraka-                             |  |
| Vasudevamanana-12                                            | Vivekamukura–127                                    | sikha) (Purushottama)–48                                              |  |
| Vasudevamanansangraha 12                                     | Vivekasara (Sankarananda)-127                       | Vedantaparibhasha-130                                                 |  |
| Vijrimbhitayogasutrabhashya 64                               | Vivekasara (Ramachandrayati) C. C.–127              | do vyakhya (Prakasika) (Anantakrish-                                  |  |
| Vijnanadipika–126                                            | Vivekasiddhi 128                                    | nasastri) 130                                                         |  |
| Vijnanadipika (Sadasiva) (Advaita Maka-<br>randa Vyakhya) 74 | Vivekasindhu-paramarthabodha=128<br>Vivekamrita=128 | Vedantaparibhashavyakhya (Maniprabha)<br>(Udasinaswami Amaradasa)–130 |  |
| Vijnananouka (Swarupanusandhana) 67                          | Vivechani (Nyayopadesamakaranda-                    | do do (Asuthoshini) (Krishnanath)-131                                 |  |
| Vijnananoukavvakhya 67                                       | vyakhya) 103                                        | do do (Jivanandavidyasagara)-130                                      |  |
| Vijnanavinodini (Aparokshanubhuti-                           | Vrithantavilasa (Manasollasavyakhya)-56             | do do (Bhusana) (Narayana)-130                                        |  |
| vyakhya)-50                                                  | Visishtadvaitadushanasarasangraha -128              | do do (Prakasika) (Peddadikshita)                                     |  |
| Vijnanamrita 126                                             | Visishtadyaitabhanjana 128                          | -130                                                                  |  |
| Videhamuktivivarana -126                                     | Visudhhadrishti (Anandapikatika) -84 .              | do do (Sikhamani) (Ramakrishna-                                       |  |
| Vidyaparinaya -127                                           | Visweswaranusandhana 128                            | dhwari)-130                                                           |  |

| Vedantaparibhasha (Tattvabodhini) (Vedadri-<br>suri)-131 | Vedantasangrahavyakhya (prakasika) (Maha-<br>devendra)-133 | Vedantasiddhanta Muktavali (Siddhanta Muktavali)-136                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| do do (Arthadipika) (Sivadatta-                          | Vedantasaptasati-133                                       | do Muktavali Vyakhya (Nanda                                                 |
| pandita) 131                                             | Vedantasangrahanirukti-133                                 | Dikshita) -136                                                              |
| Vedantaparibhasharthadipika (Dhanapati-                  | Vedantasodhana (Vittalabudhakara)-41                       | do Mushti-45                                                                |
| suri) 131                                                | Vedantasara (Dhattatreya) 133                              | do Ratnamala-136                                                            |
| Vedantaprakarana (Vasudeva)-131                          | do (Sri Sankara)67                                         | do Rahasya-136                                                              |
| Vedantabhasyapradipodyota (Brahmasutra)-45               | do (Sadananda)–134                                         | do Rahasya Prakasa (Kalyanarama)–136                                        |
| Vedantabhusana (Kaivalyandra)-131                        | do Tippani-134                                             | do Sara -136                                                                |
| Vedantamanana 131                                        | do Tika (Subhodini) (Nrisimha-                             | do Sarasangraha 137                                                         |
| Vedantamantravisrama-131                                 | sastri) 134                                                | do Suktimanjari 136                                                         |
| Vedantamuktavali 15                                      | Vedantasara Tika (Vidvanmanoranjani) (Rama                 | do Sukti Manjari Vyakhya-136                                                |
| Vedantamuktavali (Unknown)-131                           | Tirtha) 134                                                | do Adarsa-136                                                               |
| do do tika (Unknown)131                                  | do Vyakhya (Balabodhini) (Apa-                             | Vedantasutra Bhashya (Viswanatha Simha                                      |
| Vedantarakshamani-45                                     | deva)-134                                                  | Deva) 48                                                                    |
| Vedantaratnakosa (Panchapadikavyakhya)-32                | do Vyakhya (Ramachandrananda)-134                          | Vedantasutra Muktavali 48                                                   |
|                                                          | do Sangraha (Advayananda) -135                             | Vedantasutra Vyakhya Ghandrika (San-                                        |
| Vedantarahasya-131                                       | do Sangraha (Papayaradhya) 134                             | mitra, 41                                                                   |
| Vedantalahari 132<br>Vedantayadartha 132                 | do Sangraha (Sivarama Bhatta) -134                         | Vedantasutratha Chandrika (Kesava) -41                                      |
|                                                          | do Sangraha (Hastamalakiya)                                | Vedanta Hridaya -137                                                        |
| Vedantavidyaparatattwanivedana (Srutisara-               | do Sangraha Prakarana 135                                  | Vedantartha Nirupana 137<br>Vedantartha Vivechana Mahabhashya 137           |
| samudhharana)–140<br>Vedantavibhavana–132                | do Sangraha Manana -135                                    | Vidantariha Vivechana Manaohashya (137<br>Vidantarihasarasangraha (Sitarama |
| Vedantavibnavana–152<br>Vedantavilasa–132                | do Vartika (Rajahamsa)–135                                 | Vidwan) - 137                                                               |
| Vedantaviasa-152<br>Vedantaviveka (Nyayaratnadipavali-   | do Vyakhya (Atma Bodhamrita)<br>134                        | Vidwan / *157<br>Vedantarthasarasangraha Vyakhya (Parama-                   |
| vyakhya)=104                                             | do Sarvaswa 135                                            | nanda Dipika) 137                                                           |
| Vedantavishava=132                                       | Vedantasiddhanta Savyakya 135                              | Vedantamrita 137                                                            |
| Vedantavishaya-132<br>Vedantavish:,yakarika :133         | do Kalpavalli (Sadasiyendra Saras-                         | Vedantarya (Swatmanirupana)-69                                              |
| Vedantavishaya satika 133                                | wati)-136                                                  | Vedantarya Vyakhya 69                                                       |
| Vedantavishayaslokanukramanika-133                       | do Karikamanjari -135                                      | Vendantopanishad 137                                                        |
| Vedantavyasoktasutravritti-41                            | do Chandrika (Ramananda)-135                               | Vedantopanyasa -42, 137                                                     |
| Vedantasataka (Satasloki)–67                             | do Chandrika Vyakhya (Udgara)                              | Vedanthatattva Nirupana -137                                                |
| Vedantasastraprakarana-67                                | (Gangadhara Saraswati)–135                                 | Vaidikavijava Dhvaja 137                                                    |
| Vedantasasaraprakasika (Atmanjanapra-                    | do Chudamoni-135                                           | Vaidikasiddhanta Sangraha 137                                               |
| karana)–51                                               | do Nissreni 135                                            | Vaiyasikanyayamala (Adhikarana Ratna-                                       |
| Vedantasangraha (Achyutasrami)-133                       | do Prakasa-135                                             | mala)-37 .                                                                  |

| Vaiyasikasutropanyasa-45                  | Sarirake Sutra Sarartha Chandrika (Subo-   | Sruti Sara Dipa (Tatwa Dipika)-140           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vairagyataranga-137                       | dhini)–47                                  | do Sara samuddharana Vyakhya (Sac-           |
| Vairagyapanchaka-137                      | do Arthasankshepa-47                       | hchidananda) -140                            |
| Vyasatatparya Nirnaya-45                  | Sariradhikaranasankshepa 138               | do Sara Samuddharana Samban-                 |
| Vyasaputrastaka (Sukashtaka)–137          | Sastradarpanam-36                          | dokti -140                                   |
| Vyasabhava Prakasika (Gita Vyakhya) (Lin- | Sastra Sangraha (Sariraka Mimamsa Sastra   | Sruti Smrti Sangraha 140                     |
| goji Bhatta) 28                           | Sangraha) 46                               | Srouthakhandartha Siddhi-140                 |
| Vyasasutra Sangati-46                     | Sastra Siddhanta Lesa Sangraha-146         | Sloka Traya 140                              |
| Sankarapada Bhusana-35                    | Sastra Siddhanta Lesa Sangraha Sara-146    | Swetaswataropanishad Bhashya-16              |
| Sankarasankara Bhashya Vimarsa (Bellanko- | Sikhamoni (Vedanta Paribhasa Vyakhya)-130  | Swetaswataropanisad Dipika (Narayana) 16     |
| nda Rama Raya)-47                         | Siva Tattva Kalika 138                     | Swetaswataropanishad Dipika (Sankarananda)16 |
| Sataprasnottari-138                       | Siva Tattva Kalika Vyakhya (Amoda Taran-   | Swetaswataropanishad Vivarana-17             |
| Satasloki (Vedanta Sataka)-67             | gini)-138                                  | Swetaswataropanishad Vyakhya (Upanishad      |
| Sataslokitika (Anandagiri) (Mysore) 67    | Siva Pancharatna Vyakhya-49                | Brahmendra)-17                               |
| Sabdanirnaya-138                          | Siya Panchakshari Vyakhya                  | Shad Darsana Siddhanta Sangraha-141          |
| Sabdanirnaya Vyakhya (Dipika) 138         | Sivarama Gita 138                          | Shatpadi 68                                  |
| Sabdavritti Prakasa 138                   | Siva Samhita-138                           | Shatpadi Vyakhya 68                          |
| Sarada (Khandana Khanda Khadya            | Sishya Prabodha 138                        | Shad Vidha Tatparya Nirnaya-141              |
| Vyakhya)-88                               | Sishyaprasnopanishad-139                   | Shatrimsat Advaita Tattva Malika-140         |
| Sariraka Chatussutri Vichara-47           | Sishya Hitaishini (Khandana Khanda Khandya | Shodasadhyayi 141                            |
| Sarirakadarpana-46                        | Vyakhya) (Anubhuti Swarupa)–89             | Shodasadhyayi Tippani-141                    |
| Sarirakanyaya Nirnaya (Anandagiri) 34     | Sukashtaka (Gangadharendra Saraswati)-139  | Sakala Siddhanta Sangraha-141                |
| do Manimala 46                            | Sukashtaka-139                             | Sachidananda Pada Vyakhya-141                |
| do Raksamani-35                           | Suddhananda - Savyakya-139                 | Sachidananda Bhujanga 141                    |
| Sariraka Mimamsanyaya Sangraha (Bhashya   | Sri Bhasya Dushana 47, 139                 | Sachidananda Rupa Vichara-141                |
| Nyaya Sangraha) (Prakhasatma) 46          | Sruti Tatparya Nirnaya-139                 | Sachidanandanubhava Pradipika-142            |
| do Mimamsabhasya Tippani                  | do Mata Prakasika-139                      | Sankshepa Vedanta Prakriya (Atmabodha        |
| (Pradipa) 36                              | do Mataprakasa Satippana-139               | Tika Swopajna) 53                            |
| do Mimamsabhashya Varthika -35            | do Matanumanopapatti-139                   | Sankshepa Suriraka 34                        |
| do do do Tika-36                          | do Matodyotana 139                         | Sankshepa Sariraka Tika-35                   |
| do Mimamsa Vivrti-46                      | do Ratna Prakasa 139                       | Sankshepa Sariraka Vyakhya (Subodhini)       |
| do Mimamsasarartha 46                     | do Ratna Prakasa Tippana-139               | (Agnichit Purushottam)-35                    |
| do Rahasyartha Vastutattvaprakasika       | do Sara-140                                | Sankshepa Sariraka do (Tattvabodhini)-34     |
| -46                                       | do Sara Samuchaya-140                      | Sanshepa Sariraka do (Pratyag Vishnu)-34     |
| do Sastrasangraha-46                      | do Sara Samuddharana (Vedanta Vidya        | Sanshepa Sariraka do (Sarasangraha) Ma-      |
| do Sutra Dipika 46                        | Paratattva Nivedana)-140                   | dhusudana Saraswati)-35                      |

| Sanksepa, Sariraka Vyakhya (Anvayartha<br>Prakasika)-34<br>Sankshepa Sariraka do (Siddhanta Dipa)                                | Sarvopanishad Sara-17<br>Sahajashtaka-68<br>Sakshyasakshi Viveka-144                                                          | do do Tika (Nyaya Ratnavali)<br>(Brahmananda Saraswati)-57<br>do do Vyakhya (Bindu Sandipana)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viswaveda)–34<br>Sankshepa Sariraka Sambandhokti–35<br>Sattva Nirukti–142                                                        | Sankhya Prakasaka Vyakhya -142<br>Sadhana Chatushtaya Paddhati -144<br>Sadhana Chatushtaya Sampatti-144                       | : -57<br>do do Sikhara (Siddhanta Lesa<br>Sangraha Vyakhya)-58                                      |
| Sattatraya Viveka 142<br>Sattasamanya Viveka–142<br>Sadachara Prakarana–142                                                      | Sadhana Panchika (Savakhya) 144<br>Sarasangraha (Brihadaranyaka Vartika Sara                                                  | do do Vyakhya (Bindu Pradipa)<br>(Vasudeva Abhyankara)57                                            |
| do Vyakhya–142<br>Sadvritti Prakriya 142<br>Sadvidya Vilasa (Chhandogya)–12                                                      | Vyakhaya)=13<br>Sarasangraha Dipika-144<br>Saraswata Chandrika (Nyaya Dipavali)=102                                           | do do Sara 57<br>do Ratnamala 145<br>do Lesa Sangraha 145                                           |
| Sanatsujathiya Vyakhya (Bindu Madhava<br>Prasada)–68                                                                             | Siddhaswarupa Vivarana–144<br>Siddhanta Kalpavalli (Sadasiva Brahmen-<br>dra)–136, 144                                        | do do Sangraha Vyakhya (Krsihna-<br>lankara) (Achyuta Krishna<br>(Tirtha) 146                       |
| Sanatsujathiya Bhashya (Sri Sankara)-68<br>Sannyasasya Juanangattvasamarthana-142<br>Sapta Bhumika Dipika 143                    | do Kalpavalli Vyakhya (Kesaravali) 144<br>do Koumudi (Siddhanta Lesa San-<br>graha Vyakhya) 146                               | do do Sangraha Vyakhya (Siddha-<br>nta Koumudi) (Raghavanan-<br>da) 146                             |
| Sapta Sloka Prakarana 143<br>Samanyaya Vrithi 47<br>Samanyaya Samrajya Samarthana–143<br>Sampradaya Tilaka (Anantarama Muni)–51  | do Ghandrika (Ramananda)-144<br>do Ghandrika Vyakhya (Udgara)<br>(Gangadharendra)-144                                         | do do Sangraha Vyakhya (Vedanta<br>Siddhant Sukti Manjari)<br>(Ramachandra Pujyapada)<br>146        |
| Sampradaya Nirupana (Tattva Prakriya<br>Vyakhya)-94<br>Sampradaya Nirupana (Siddhanta Chandrika                                  | do Tattwa (Tattwa Prakriya) 94<br>do Tattwa (Ananta Deva) 145<br>do Tattwa Viveka 145                                         | do do Sangraha Vyakhya (Visvana-<br>tha Tirtha) 446                                                 |
| Vyakhya) - 145 Sammisra Panchikarana - 143                                                                                       | do Tattwa Vyakhya (Not known) 145<br>do Tattwa Vyakhya (Sampradaya                                                            | do — do Sangraha Sara 146<br>do — Sangraha 146                                                      |
| Sarva Darsana Kaumudi-143<br>Sarva Darsana Sangraha-143<br>Sarva Mata Sangraha-143<br>Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraha (Sri | Nirupana)–145<br>do Tattwa Vyakhya-145<br>do Dipa (Vedanta Siddhanta Dipa)–145<br>do Dipa (Sankshepasariraka Vya-<br>khya)–34 | do do Vyakhya 146<br>do Sara ( <b>C.</b> P. B.) 147<br>do do 146, 147<br>Siddhanta Siddhanjanam 147 |
| Sankara)68, 143<br>Sarva Vedantasara Sangraha143<br>Sarva Siddhanta Sangraha (Sri Sankara)68                                     | Siddhanta Dipika-145<br>do Panjara-145                                                                                        | Siddhanta Siddhanjana Vyakhya (Ratna<br>Tulika)147<br>Siddhanta Paddhati147                         |
| Sarva Siddhanta Sangraha Vyakhaya-68<br>Sarva Siddhanta Sara Sangraha-68, 144<br>Sarvopanishad Dipika-18                         | do Paribhasha Nirukti–145<br>do Bindu (Dasasloki Vyakhya)57<br>do do Laghu Tika57                                             | Siddhantamrta-147<br>Siddhantarnava (Sankara Brahma Sutra<br>Bhashya Vyakhya) (Raghunatha) 48       |

Siddhi Datri (Gita Vyakhya) 30 Siddhi Sadhaka (Advaita Siddhi Vyakhya)-78 Subhashita Paddhati 147 Subodhini (Vedanta Sara Tika) 134 Subodhini (Brahma Sutra Bhashya Tika) (Siva Narayana) 35 Subodhini (Gita Bhashya Tika) Sridharacharva-27 Sutra Bhashya Sara Sangraha-47 Sutrarambha Samarthana-47 Sutrartha Chintamani 36 Sutrartamrita Lahari 47 Sutrartamrita Lahari Vyakhya-47 Sutrendu Sekhara 48 Srishti Prakriya 148 Srishtikrama-148 Sopadhika Brahma Vidya Darpana 148 Sneha (Kaivalya Dipika Vyakhya) 87 Swapnodita 448 Swaprabodha Ratna (Swanubhayadarsa)-149 Swayambodha-149 Swayambodha Ratna Swanubhayadarsa (Prabha Bhanu) 148 Swarupa 148 Swarupadarsanasiddanjana (Vasudeva)-148 Swarupanirupana 69 Swarupabrahmabhavana-149 Swarupavimarsinivyakhya-149 Swarupavivarana 149 Swarupanubhava 148 Swarupanubhutidarpana -149 Swarupanusandh na (Gowriswara) -149 · Swarupanusandhana (Sri Sankara)-69 Swarupanusandhanavijnananouka (Sri Sankara)-69 Svatmanirupana (Sri Sankara)-69

Swatmanirupana Vyakhya-69 Swatmapuja (Nirgunamanasika puja)-69 Swatmaprakasika (Swatmanirupana)-69 Swatmaprayogapradipa (Savyakhya)-149 Swatmasamvidupadesa-149 Swatmasphurtivilasa-150 Swatmasakshatkaropadesalakshana-150 Swatmanandachandrika-150 Swatmanandaprakasika (Swatmanirupana)-69 Swatmanandastotram-150 Swanubhayataranga-150 Swanubhayaprakarana (Sri Sankara) 69 Swanubhayaprakarana (Sadasiya) 450 Swanubhayadarsa 150 Swanubhuti-150 Swanubhutiprakasa -150 Swanubhutivilasa 150 Swarajyasiddhi (Gangadharendrasaraswati)-150 Swarajyasiddhiyyakhya (Gangadharendrasaraswati) 150 Swopajna Atmabodhaprakaranavyakhva)-53 Haritattvamuktarphala (Harimidevyakhya)-69 Harimidestotra-69 Harimidetika (Anandagiri) -69 Harimidevyakhya (Haritattwamuktaphala) - 69 Harimidevyakhya (Laghudipika) 69 Hariharabhedadhikkara 151 Hariharadvaitabhushana-151 Hastamalakastotra-70 Hastamalakibhashya 70 Hastamalakavyakhya (Anandaprakasa)-70 Hastamalakavyakhya (Swayamprakasa)-70 Hastamalakavyakhya (not known)-70 INDEX OF AUTHORS.

Akhandatma 55

Akhandananda Muni-31

Akhandananda Saraswati-96 Akhandanubhuti Yati-33 Akhilatman-101 Agnijit Purushottama-35 Agnihotra 96 Achyutakrishna Tirtha (Krishnananda)-4, 8, 33, 34, 120, 146 Achyutamuni-73 Achvutasarma Modaka-75 Achyataraya-92, 142 Achyuta Sarma (Same as Achyuta Raya)-92, 99, 113, 123 Achyutananda-2, 5, 7, 10, 12, 14, 30 Achyutasrami -133 Advayananda Saraswati-53, 135 Advaita 122 Advaitasiva Yogindra 125 Advaitananda 26, 35, 53 Advaitananda Tirtha 12, 48 Advaitendra Saraswati 150 Anantakrishna Sastri-36, 45, 72, 74, 130 Anantadeva-94 Anantabhatta--75 Anantabhattopadhyaya (Same as Ananta bhatta) - 75 Anantarama Bhagavan-51 Anantarama (Muni)-151, 97

N.B. The Honorifics or appellations attached to the names of some of the authors appear to be different, e.g. Swayamprakasa, Swayamprakasananda, Swayamprakasananda Saraswati, Swayamprakasa Yogi etc. It is not clear if they refer to one and the same person or to different persons.

Anantacharya 1, 103 Anubhavananda 96 Anubhutiswarupacharya-7, 35, 89 Anupanarayana Tarka Siromani 47 Annambhatta 42, 94 Appayya Dikshita -33, 35, 38, 71, 84, 99, 119, 126, 145. Appakavi-93 Abhinanda-124 Abhinavanarayanendra Saraswati-10, 11, 59. Abhinavasadasiyendra 106 Abhinavaswayamprakasananda 102 Abhedopadhyaya 118 Amaradasa-2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 130 Amareswara Sastri-71, 75, 112 Amalananda-36 Amritananda-103 Amritananda Tirth-106 Ayodhyaprasad 138 Ayyanna Dikshita 45 Ayyannacharya -118 Allalasuri 33 Ashtavakra -82 Atmasukha -124 Atmaswarupa Bhagavan-104 Atmananda Saraswati-66 Atmarama Sarma-40 Aditva Purna 133 Adinarayana 79, 90, 40 Ananda-100 Anandagiri (Anandajnana)-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 27, 34, 55, 56, 59, 65, 67, 69, 102, 104, 106, 112, 115 Ananda Prakasa Bhattaraka-70 Ananda Purna-115 Ananda Purna Muniswara (Munindra)-74

Ananda Purna Vidyasagara-13, 31, 32, 48, 89, 102, Ananda Bodha Yati-102, 103, 138 Ananda Raya Makhi-127 Ananda Swarupa Bhattaraka 65 Anandatma 7 Anandatma Muni Anandanubhaya-103, 104 Anandasrami 118 Apadeva 134 Asadhara Bhatta-75 Ichcha Rama Sarma 105 Iswara Krishna 73 Iswara Dikshita Uttamajnana Yati 97 Uttama (Inana) Sloka-44 Udasina Amaradasa-130 Upanishad Brahmendra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 40, 87, 98, 100, 108, 121, 125 Umamaheswara 36, 127, 136 Uvvatacharya 1 Ekoji Raja 107 Kalyana Bhatta-30 Kalyana Rama-136 Kandadwayatitha Yogi-124 Kamakshi 63 Kalahasti Yajwan 96, 118 Kasiram 83 Kasmira Pandita Kunda (Sri)-67 Kuberananda-72 Krshna-87 Krshna Kasmiri Bhatta-3 Krishna Guru-109 Krishna Bharati-120

Krishna Misra-110 Krishna Sarma 78 Krishna Sastri-37, 39 Krishna Suri Krishnananda 132, Krishnananda Nyaya Panchanana 431 Krishnananda Bharathi Krishnananda Yati-147 Krshnanda Saraswati 39, 53, 150 Krshnanubhuti Yati 39, 46 Krishnavadhuta-73 Krishnavadhuta Pandita 37, 47 Krishnendu Anubhuti 48 Kesaya Kashmiri Bhatta Kesaya Deva 41 Kesaya Sastri Kesaya Sakshi Bhagayan 28 Kesayananda Kaivalyananda Thirtha Kaivalyasrami 121 Kaivalayandra Saraswati-131 Kaundinya 48 Kshiraswami 105 Ganesa 111 Ganghadhara Gangadhara Kaviratna Kaviraja 2 Gangadhara Bhagayat Pada Kinkara-47 Gangadhara Yati 60 Gangadhara Saraswati 58 Gagadharendra Saraswati 54, 136, 150 Garudachala Yajwa 93 Gayaprasada -30 Gopalakrishnacharya 39 Gopala Sastri 63 Gopalananda-6 Gopalananda Saraswati-71

Gopalendrasrami-113 Jivananda Vidyasagara 131 Dravidacharya-12 Dhanapati Suri-28, 131 Golokanatha-123 Jnanaghana Pada 97 Dharma Bhatta-42 Govinda Bhagavat Pada 49, 53, 48, 64 Jnanamrita Yati-9, 10, 102 Dharmarajadhwari-32, 130 Jnanendra Muni-42 Govinda Bhatta 74 Dharmaiya Dikeshita 37 Govinda Pada-107 Inanendra Yati-48 Natesarya 72 Inanottama=75, 101, Govindananda -34 Jnanottama Bhattaraka-36 Nanda Dikshita-135 Govindamrita--III Nandaramatarka Bagisa 73 Gouindendra Yati Tattwa Bodha Bhagavan Nandikeswara-64 Gaudapada 6, 12, 16, 75 Taraka Brahma Sarma Nandilla Gopa (Nandigopa Mantri Sekhara) -111 Taraka Brahmasrami-33. Gautama Sankara-110 Taraka Brahmeswara Saraswati 10, Gowriswara Udayasankara Ojha-149 Narahari-147 Narcadra Puri 11, 48, 103 Ghanasyama 110 **Taranatha** Nalladwari-91 Taranatha Tarka Vachaspati-57 . Chandidasa--109, 110 Nallasuri Dikshita-49 Totakacharya-140 Chandrasekhara Suri 123 Nagaranarayana-20 Chandrikacharya-76 Tyagaraja 86, 104 Nagesa Bhatta-45 Charitra Simha Tyagaraja Dikshita (Raju Sastri) 12 Tyagaraja Dikshita-75 Nageswarasuri-26 Chitsukha 31, 35, 38, 88, 94, 101, 103, 115, 135 Narayana-2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, Trilokanatha Misra 121 Chitsukha Sishya 53 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 115. Tryambaka 55 Chidambaraguru-73 Narayanagopalaraja-4 Tryambaka Bhatta 97 Chidananda Yogi Narayana Tirtha 42, 57, 59, 132, Chidananda Swami Tryambaka Makhi-47, 48, 99, 104 Narayana Vidwan-130 Chidghana Bharati-135 Tryambaka Sastri-77 Narayana Saraswati 78 Dakshinamurti-38 Chidghanananda Sishva 71 Narayanasrami-77, 100, 117 Dakshinamurti Budha Chidrupanandanatha 92 Narayanendra Saraswati (Abhinava)-5 Dattatreya 81, 94, 133 Chinmayamuni 80 Jagannatha-66, 93 Damodara -48, 11 Naravanananda Saraswati-35 Digamabaranuchara 2, 3, 4 Nityananda-10, 11, 14, 48, 71 Jagannatha Yati Nityananda Mantracharya-129 Dinakara Jagannatha Saraswati -79 Divakara Pandita 61 Nityananda Saraswati-70 Jadabharata 112 Nityanandanuchara-70 Durgaprasada Yati 337, 873 Janardana 98 Nitvanandasrami Devaki Nandana 121 Jayarama 41, 122 Nirmala Krishna-38 Devatirtha Swami (Brahmendra)--86 Jayasimha 41 Nischala Dasa Devadutta Sarma-91 Tataveda-109 Nilakanta-28, 83, 128 Jambavan-110 Devadutta Sadana-30 Jiyanmukta Bikshu-79 Devanarayana Nilamegha Sastri-45 Nrisimhaprajna-13 Daivajna Pandita-12, 27 Jiyananda Bhattacharya

Nrisimha Bharati-127 Nrisimha Saraswati-129, 134 Nrisimhafuami-13 Nrisimhasrami-12, 31, 32, 34, 62, 72, 95, 96, 102, 117 Padmanabha Datta-89 Padmapada 4, 30, 51, 53, 58 Paramasivendra Saraswati-99, 130 Parameswarayogi-190 Paramahanisa Pariyrajakacharya 52 Paramananda Paramananda Ghana-40 Paramananda Tirtha-81, 114 Paramananda Saraswati Panduranga -71 Panduranga Sastri-78 Papayaradhya -134 Pedda Dikshita 130 Purushottama Tirtha 48, 109 Purushottamananda Muni Purushottama Saraswati-57 Purnavidyamuni 105 Purnanda-34 Purnananda Tirtha-82 Purnananda Saraswati-95 Purnanandasrami-91 Purnaprakasananda Saraswati-79 Purnanubhaya-51 Purnendra Saraswati 114 Prakatarthakara-16 Prakasatma (Yati)-30, 42, 46 Prakasananda-136 Pragalbha Misra-88 Prajnanaghanananda-98 Prajnanananda-56 Prajnanandamuni-39

Prajnanandayati-60 Pratyak Vishnu-34 Pratyakswarupa Bhagavan-94 Balabhadra 78 Balabhadra Sarma-86 Balakrishna Balakrishna Brahmananda Yogi-81 Balakrishnananda-1, 3, 4, 5, 8, 12, Balakrishnananda Saraswati 36, 37, 54. Balagopala -50 Balagopala Yatindra-3 Balagopalendra 63 Balasastri Garde 84 Bindu Madhava Prasad 68 Bellankonda Ramarya-15, 27, 47 Bodhanidhi -54 Bodhananda 87 Bodhananda Yajwa 14 Bodhendrasarasuati-157 Bodhendra 53 Babunandra Samyamiindre 31 Bopadeva 124 Bramhadeva Pandita-128 Brahmanandi 12 Brahmanirakara Yogindra Brahmananda 53, 86, 110 Brahmananda Tirtha-74 Brahmananda Bharati-66 Brahmananda Yati-36 Brahmananda Saraswati (Gouda)-40, 43, 57, 77, 105, 109 Brahmendra Saraswati-28, 37 Bhagavatpadachary-Bhajanananda -72 Bhatta Vidyanatha, 33 Bhattoji Dikshita-36, 96, 98 118

Bhayani Sankara-145 Bharatikrishna Tirtha-37, 66 Bharati Krishna Tirtha Sishya-120 Bharadwaja 29 Bhavavagisa 115 Bhasurananda (same as Bhaskaracharya)-81,82 Bhaskara Dikshita 83, 98, 117 Bhaskarabahu Sarma 40 Bhaskaracharya (same as Bhaskarananda)-2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14 Bumidasa Bhupala 66 Bhairaya Sarma 40 Mandana Misra-115 Madhusudana Saraswati 27, 35, 53, 57, 75, 77, 111, 116, 123, 128 Mallanaradhya 75 Malladi Ramakrishna 118 Mahadeva Saraswati 97, 108, 128 Mahadevendra Saraswati-13 Mahadevendra Muni-133 Mahidhara 2 Maheswara Tirtha Maheswara Nyayalankara 111 Maheswarananda Tirtha 13 Maheswarananda Saraswati 74 Madhava (Saraswati) 25, 135, 143 Madhayacharya 9, 148 Madhayasrami-150 Mudgala 25 Mukunda-137, 147 Mukunda (Raja) Muni-108, 116, 128, Mummudi Deva 425 Mohanlal Vedantacharya 136 Yajneswara Dikshita 31 Raghunatha 125 Raghunatha Bhattacharya-88

Raghunatha Saraswati-53 Raghunatha Suri-30, 35, 78 Raghunatha Yajwa Raghunathadhwari Ratnakheta Srinivasa Dikshita -117, 126 Ranganatha-43 Ranganatha Suri-109 Rangarajadhwari-31, 75 Rangoji Batta 71, 76 Ramanidasa 80 Raghava-83 Raghavananda 68, 79, 143, 146 Raghavananda Tirtha Raghavananda Yogi Raghananda Saraswati-28 Raghavarya 47 Raghavendra Muni-108 Raghuttama Tirtha Rajachudamani Dikshita-16 Rama-76, 111 Ramakinkara (same as Ramanandasaraswti)-44 Ramakrishna-48, 75, 104, 113, 128 Ramakrishna Pandita Ramakrishna Dikshita 130 Ramaghana-41 Ramachandra-15, 116, 136 Ramachandra Dikshita Ramachandra Pandita-2 Ramachandra Pujyapada 146 Ramachandra Budha Ramachandra Misra Ramachandra Yajwa-90, 140 Ramachandra Yati-66-98, 120 Ramachandra-28 Sarasusti-146

Ramachandrendra-82, 95, 107, 114, 118, 121, 1.12 Ramachandrendra Yogi-149 Ramachandrendra Saraswati-28, 70, 117, 126, Ramachandrananda saraswsti-134 Rama Tirtha 25, 46, 54, 56, 59, 126, 134 Rama Datta -101 Ramadasa -114 Ramadeva Chiranjivi-127 Rama Dikshita-135 Ramanatha 72 Ramabrahmendra Sishya 79 Ramabrahmendra Saraswati-43 Ramabhadra 42 Ramabhadra Vidyan 48 Ramabhadra Dikshita-141 Ramamisra Ramavarma Rama Sastri-81, 114 Ramadyaya-45 Ramadhwarindra-96 Ramananda 23, 40, 120 Ramananda Tirtha-8, 32, 140 Ramananda Bhikshu Ramananda Yati-25, 73 Ramananda Yogi Ramananda Saraswati-36, 45, 65, 135, 144 Ramananda Swami-95 Ramarrama-48 Ramasrami-94 Ramesa Bharati-45 Rameswara-100 Rameswara Bhatta-100 Rameswara Bharati Rudradeva (Kavi) Rudrambhatta Sarma-109

Lakshmana Suri-7 Lakshmidhara-74 Lakshminriasimha (Kaipa)-93 Lakshmrisinha-33 Lakshminatha Jha-48 Lakshminarayana Dasa 94 Linganna Somayaji-105 Ligadhwari Ligoji Pandita 28 Lilananda 105 Lilavibhuti 86, 100, 108 Lilasuka Muni-3 Lokanatha-74 Vatrarrami-137 Varada Pandita-89, 137 Vallabha Dikshita 93 Vallabhendra Saraswati 22, 124 Vachaspati Misra 33, 94, 115, Vancheswara Yajwa-36 Vasudeva Abhyankar-30, 57, 79 Vasudevajnana-73 Vasudevajnana Muni-88 Vasudeva Brahma-14 Vasudevabrahma Prasada-142 Vasudevabrahmendra Saraswati 146 Vasudevavagisa Bhattacharya-131 . Vasudeva Sishya -80 Vasudevananda Saraswati 99 Vasudevendra 94, 109 Vasudevendra Brahma (same as Vasudeva Brahma)-14 Vasudevendra Yati-106, 108, 126, 131 Vasudevendra Saraswati-31, 148 Vasudevendra Sishya-106 Vijnana Bhagavan-17 Vijnana Bhikshu-14,-75

·Vijnana Yati-126 Vijnanavasa Yati-32 Vijnanatma-32 Vijnanasrami-32 Vijnanatma Bhagavan 9-110 Vijnaneswaracharya-120 Vittala Budhakara 41-135,144 Vittalesopadhyaye-78 Vittala Sudhakara-46, 99 Vidyaranya-207,143 Vidyendra Saraswati 129 Vidhusekhara Bhattacharya-12 Vinayaka-32, 145 Vimala Budhakara-70 Vimuktatma 85 Viswanatha -86, 136 Viswanatha Simha Deva 48 Viswarupa Deva-127 Viswa Veda-34, 48 Viswanubhava-8, 13 Viswanubhava Bikshu 133 Visweswara-21, 25, 65, 66, 82, 125 Visweswara Pandita-53, 122 Vishnu Deva Yati-20

Vishnu Bhattapadhyaya (Sarvajna)-32 Viraraghava Yajwan 73 Vedadri Suri-131 Vedananda-35 Vedothama Bhattaraka 112 Venkatanatha-28, 147 Venkata Yogi 114 Venkatanatha Bhatta 118 Venkatesa Sastri-118 Venkatadri 45 Venkateswara Dikshita 86 xVenkamatya-90 Vaikunta Sastri -68 Vopa Deva (Bopa Deva)-124 Vyasa-30,40 Vyasasrami-33 Sankara (Ananda jnana) 115 Sri Sankaracharya-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 30, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 94, 99, 108, 112, 115 Sankara (Gautama)-110 Sankara Guru Sankara Chaitanya Bharati 88, 89

Sankara Bharati Tirtha-82 Sankara Misra 88, 116 Sankarananda-1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 35, 43 Sankarananda Saraswati 127 Sankarapani-115 Sanku Kavi 87 Sanku Sastri 99 Saswatananda -115 Saswatananda Tirtha-9 Sitarama 9 Siva Dutta Pandita 131 Sivanarayana Tirtha 35 Sivarama Pandita 416 Siyarama Bhatta-134 Siva Sankara 14 Sivasankara Kavvatirtha-12 Siva Yogindra 130 Sivananda Yati 1, 3, 4, 5, 14, 81 Suka Prakasa-37, 94, 102 Suka Yogi 93 Sukla 119 Sukananda Yogindra-81 Subhankara 89 Sesha---108

## List of other Advaita works in Sanskrit about which complete information is not available.

About some of these only the names are known, being referred to in some other works, about others, only the name of the work and its authors are available and about some others the name of the work, its author, and the place where it is available are availables. Whatever information is available has been given hereunder:—

- 1. Akhanda Visaya, Author unknown-Mentioned in Aubert's list.
- 2. Akhandatma Dipika-Aubert list.
- 3. Akandatha Nirupana-Kakinada Telugu Library.
- 4. Akhandartha-Savyakhya Ö. L. I.
- 5. Akhandarthatwa Nirupanam Anandasrama List.
- 6. Akhandartha Vada Upanishad Brahmendra Mutt List.
- Akahndaikarasa Vakyartha Sri Sankara A. L.
- 8. Ajnana Thimnira Bhaskara-Krishnananda, referred to in Das Gupta's History of Indian Philosophy, Vol. II.
- 9. Ajnana Dhwanta Dipika-Somanatha. B.O.R.I.
- 10. Ajnana Bodhini (Balabodhini).
- 11. Athasabdartha Vichara Ganapati Sastri.
- 12. Advaita Kalamrita.
- 13. Advaita Kaustubha Ratnakheta Srinivasa Dikshita.
- Advaita Grantha-Mahadeva Saraswathi D. G.
- 15. Advaita Chandrika Annambhatta.
- 16. Advaita Chandrika, Narasimha Bhatta-It is not clear if this is the same as Narasimhasram's commentary on his Bheda Dhikkara.

- 17. Advaita Chinta Kaustubha-Ananta Krishna Sastri.
- 18. Advaita Chintamoni-Raghunatha Sastri.
- 19. Advaita Chintamoni-Chidghanananda Sishya.
- Advaita Chintamoni Kumara Bhavaswami, referred to in D.G.'s list and also in Ambastava Vyakhya and Rukmani, Kalyana Vyakhya.
- 21. Advaita Ghintamoni Vyakhya, Ujjain Library. It is not clear as to whose Advaita Chandrika, this is the Vyakhya.
- 22. Advaita Jalajata, Achyuta Sarma D.G.
- 23. Advaita Jnana Sarvaswam.
- 24. Advaita Tarangini-Rameswara Bhatta.
- 25. Advaita Tatwa Suddhi-Ananta Krishna Sastri, Author, Neevani Palgbat.
- 26. Advaita Tatwa Dipika Jagannadha Saraswathi.
- 27. Advaita Tatwa Shanmata Prakasa -Viraraghaya.
- 28. Advaita Tatwa Ratna.
- 29. Advaita Tharavali, Printed in Telugu Script.
- 30. Advaita Darpanam-Appa Kavi.
- 31. Advaita Dipa, Kamakoti Mutt List.
- 32. Advaita Dipika, G.O.M.L. Different from the Advaita Dipika of Anant Krishna Sastri, Kamakshi, Narasimhasram and Rameswara Bhatta.

- 33. Advaita Dipika Vyakhya Sadananda Vyakhya D.G.
- 34. Advaita Nirnaya G.O.M.L. and I.O.
- 35. Advaita Nirnaya Sangraha Ramananda Tirtha.
- 36. Advaita Padya Bhasya Somanatha Vyasa D.G.
- 37. Advaita Vajra Panjara Venkatanatha Referred to in his Bhagavat Gita Vyakhya-Brahmanandagiri.
- 38. Advaita Parijattam Nilakanta Tirtha.
- 39. Advaita Panchapadi C. C. Probably a mistake for Padmapada's Panchapadika.
- 40. Advaita Pancharatna Vyakhya Narasimhasrawi - D.G.
- 41. Advaita Pancharatna Vyakhya Vimala Bhudhara.
- 42. Advaita Pancharatna Vyakhya Unknown-Trivandrum,
- 43. Advaita Prakarna Samakhya Santi Niketan.
- 44. Advaita Prakasa-Narayana Priya D.G.
- 45. Advaita Prakasa Mahadeva Saraswati D.G.
- 46. Advaita Prakasa Unknown O.M.L.
- 47. Advaita Prakasika Somanatha Vyasa.
- 48. Advaita Brahma Tatwa Prakasika Viraraghava Yajwa.
- 49. Advaita Brahma Vidya paddhati.
- 50. Advaita Brahma Sudha O.K.

- 51. Advaita Brahma Sudha Tika—Santaram, printed in Nellore.
- Advaite Brahma Sudha Karika-Govindananda.
- 53. Advaita Bodha Dipika—Narasimha Bhatpa—D.G. and Travancore.
- 54. Advaita Bodha Dipika— Chidambara Yogi.
- 55. Advaita Bhusana-Madadeva Saraswati.
- 56. Advaita Manjari-Achuyuta Sarma D. G.
- 57. Advaita Manjari Bodhanya—Paramananda Yogi Sisya.
- Advaita Manjari---Madhavananda D.
   Nastk.
- 59. Advaita Manjari (Brahma Sutra Vritti)— Unknown, printed in Bombay.
- 60. Advaita Manjari Vyakhya—Unknown S. M.
- 61. Advaita Mataikya Prakasa—Ayyanna-D. G.
- 62. Advaita Makaranda Vyakhya-Purushottama C. C.
- 63. Advaita Makaranda Vyakhya—Purnananda Tindia C. C. and D. G.
- Advaita Makaranda Vyakhya----Vasudeva C. C.
- 65. Advaita Makaranda Vyakhya—Vijnana Dipika (S. S. Mutt).
- 66. Advaita Makaranda Vyakhya—Hari Rama - C. C.
- 67. Advaita Makaranda Vyakhya—Unknown-Lala Chand list D. G.
- 68. Advaita Makaranda Sangraha—C. C. Aubert
- 69. Advaita Makaranda Sangraha Sara—Bengal R.A.S.

- 70. Advaita Matasara-Rice list
- 71. Advaita Mahimastava—Malladi Daksinamurti. Advaita Ratna—Narasimhasrami. Is this the same as his Advaitaratna Kosa.
- 72a. Advaita Ratna Kosa Sutra (Vritti)——
  Mysore.
- 72b. Advaita Ratna Dipika-Taylor's list.
- 73. Advaita Ratna Prakasa Ayyanna D. G.
- 74. Advaita Ratnakara—Amaradasa Chow-kamba,
- 75. Advaita Ratnakara Tika.
- 76. Advaita Ratnakara—Narayana Tirtha-Mysore.
- 77. Advaita Rahasya -Ramananda Tirtha.
- 80. Advaita Riti-Narasimha.
- 81. Advaita Vakyartha (Tryamkaka Sastri) D. G.
- 82. Advaita Vada -- Jagannadha Saraswati.
- 83. Advaita Vada-Raghunatha Pandit B.O. R.I. D.J.
- 84. Advaita Vijnana Dipika D. G.
- 85. Advaita Vedantasara—Rice list
- 86. Advaita Vedanta Siddhanta Sangraph—C.C.
- 87. Advaita Sataka-D.G.
- 88. Advaita Sisya-Yogananda.
- 89. Advaita Srava Kaustubha.
- 90. Advaita Sangraha—Ramachandra Vidvat,
- 91. Advaita Samrajya Bala Sastri.
- 92. Advaita Sarvaswa-Venkatesa D. G.
- 93. Advaita Siddhanta Guruchandrika Sarabodha—Madhava Tirtha.
- 94. Advaita Siddhanta—Dattatreya, printed Mysore.

- Advaita Siddhanta Dipika—Bhavani Sankar - D.G.
- 96. Advaita Siddhanta Prakasa-Mysorc.
- 97. Advaita Siddhi Vyakhya Sadasukha G.C.
- 98. Advaita Siddhi Vyakya—Sarachandrika P.U.S.M.L.
- 99. Advaita Sudha Sankara Sisya A.L.
- 100. Advaita Sudha Nidhi--Upanishad Brahmendra - Mutt List
- 101. Advaita Sutra Bhasya R. A. Sastri's List.
- 102. Advaita Stava Panduranga C.P. and B.
- 103. Advaita Stava Ratnakheta- Srinivasa Diksita.
- 104. Advaita Sangraha—Ramabhadra Diksita.
- 105. Advaita Stuti---S. B.
- Advaitankura—Vasudeva Abhayankar Printed.
- 106a. Advaitaksra Malika—Kamakoti Kosasthanam.
- 107. Advaitananda Lahari Advaitananda.
- 108. Advaitananda Lahari Venkatesa Sastri.
- 109. Advaitananda Lahari Chidambara.
- 110. Advaitananda Sangraha Raghutthama Tirtha.
- 111. Advaitanubhava Prakasa S. M.
- 112. Advaitanubhuthi-Sivarama D.G. O.L.
- 113. Advaitanubhuthi-- Govinda Bhagavat Pada.
- 114. Advaitanubhave kanda—Narayana Saraswati referred to in his Sariraka Mimamsa Varthika (M.P.H. Vol. 1, P. 19).
- 115. Advaitamrta Vyakhya-Tharangini— Jagannadha Saraswathi.

- 116. Advaitamrita Viveka Manjari—Achyutha Sarma.
- 117. Advaitamrta Viveka Sara-Raghava.
- 118. Advaitápanisad C.P. and B.
- 119. Adhikarana Kaumudhi.
- 120. Adhikarana Sankhya Slokas.
- 121. Adhikarana Nyaya Mala—Vaidyanatha Diksita-D.G.
- 122. Adhikarana Mala—Devarama Bhatta D.G.
- 123 Adhikarana Sangati Vittala-Ujjain.
- 124. Adhikarana Sangraha—Krisnananda Trivandrum.
- 125. Adhyatma Chandrika.
- 126. Adhyatma Bindu-referred to in Yathartha Manjari of Ramatirtha C.C.
- , 127. Adhyatma Bhavartha Sangraha Chow.
  - 128. Adhyatma Malika O. L.
  - 129. Adhyatma Viveka Sarangadhara referred to in his Sangita Ratnakara.
  - 130. Adhyatma Sataka Ramachandra B.O. R. I.
- 131. Adhyatma Sara -Ramananda Tirth C. C.
- 133. Anugita Bhasya -Gowdapada-Nasik.
- 134. Anubhanda Dwanta Mukha Dhikkara.
- 135. Anubhava Dipika Chandeswara Commentary on Aparaksanubhuti D.G.
- 136. Anubhava Sara Sachchidananda.
- 137. Anubhavanandadarsa—Madhavasrami—Wai.
- 138. Anubhavamrta—Jnanadeva.
- 139. Anubhuti Lesa-Vamana Pandita.

- 140. Anubhuti Ratnamala (Swatma Nirupana)—Sri Sankara.
- 141. Anubhuti Vivarana Bhaskaracharya.
- 142. Antahkarana Prabodha Tika-Purnananda Tirtha.
- 143. Aparoksanubhuti Vyakhya---Sivarama Bhatta.
- 144. Aparoksanubhuti -- Vasudevendra C.C.
- 145. Aparoksanubhave Darpana- Chow.
- 146. Amrita Manthana—Mangala Deva Sastri Chow,
- 147. Amritanandiya—Oppert.
- 149. Artha Panchaka Narasimha Yati-Ujjain.
- 150. Avadhuta Gita Vyakhya —Sadananda C. C.
- 151. Avadhuta Gita Vyakhya Sri Sanka-racharya G,O,M.L.
- 152. Avadhuta Gita Vyakhya Bhaswrananda.
- 153. Ayadhuta Gita Tika Swayamprakasa C.C.
- 154. Avadhuta Dipika—Vedanta Rahasya C.C.
- 155. Avidita Sukha Dukkha Panchaka Tika— Nandesa,
- 156. Avidya Pisachi Bhanjana -- Anwareswara Sastri Mysore.
- 157. Avidya Laksanopapatti—Tryambaka Sastri.
- 158. Ashtavakra Gita Vyakhya—Atmananda C.C.
- 159. Ashtavakra Gita Vyakhya—Purnananda G.P. and B.
- 160. Ashtavakra Gita Vyakhya—Paramananda.
- 161. Ashtavakra Gita Vyakhya—Bhaskara-charya.

- 162. Ashtavakra Gita Vyakhya-Mukunda.
- 163. Asangatma Prakarana Vyakhya—Mysorc.
- 164. Asangatma Prakasika—Govindanda Santi Niketan.
- 165. Akasopanyasa—Chitsukha Tirtha C.C.
- 166. Acharay Bhujangaprayata Sloka---Savyakhya.
- 167. Atma Chintana-Nasik and Tirupati.
- 168. Atmajnanopanisad Tika-Ramachandra Saraswati - Bene R.A.S.
- 169. Atmajnanopanisad Vivarana.
- 170. Atmajnanopanisad Vyakhya—Purnanubhava.
- 171. Atma Tatwa Pariksa (Urmamaheswara)—same as Atma Pariksha.
- 172. Atma Tatwa Prakasika (Atma Pariksa).
- 173. Atma Prakasika Chidananda C.C.
- 174. Atma Prakasika (Swatma Prakasika).
- 175. Atma Tatwa Pradipe-Bhudeva Sukla.
- 176. Atma Tatwa Prabodha--Raghava Pan-chanana C.C.
- 177. Atma Tatwa Viveka Sara-Ramananda.
- 178. Atma Purana Vyakhya—Sankarananda C.C.
- 179. Atma Purana Vyakhya-Kakaram C.C.
- 180. Atma Puranam Vyakhya—Madhwranath Sukla.
- 181. Atma Purana Vyakhya-Unknown C.C.
- 182. Atma Bodha (different from Sri San-kara's) A.L.
- 183. Atma Bodha Prakarana Dipika—S. M. Santi Niketan. Is this different from Visweswara's.
- 184. Atma Bodha Tika-Purnananda.
- 185. Atma Bodha Tika-Jivananda.
- 186. Atma Bodha Tika-Brahmananda Yogi.

- 187. Atma Bodha Tika-Ramatirtha.
- 188, Atma Bodha Tika—Sachchidananda Yogi.
- 189. Atma Bodha Tika Swayamprakasa (Balabodha), Jaipur.
- 190. Atma Bodha Tika-Bhaskaracharya.
- 191. Atma Bodha Mukunda Muni.
- 192. Atma Bodha Prakarana-Vasudevendra.
- 193. Atma Bodha Lahari Chidananda Yogi.
- 194. Atma Bodhamrta (Vedantasarasangraha Vyakhya Sivarama Biksu).
- 195. Atma Mimamsa-Subramania Sastri.
- 196. Atma Labha—Tyagaraja Diksita-printed.
- 197. Atma Vada -Gopeawara C.C.
- 198. Atma Vidya Prakasa.
- 199. Atma Vidya Prakasa Vyakhya D.G.
- 200. Atma Sopana—Kesava Sastri.
- 201. Atmanatma Vivcka- Sayana C.C.
- 202. Atmanatma Vivcka-Viswcswara.
- 203. Atmanatma Viveka -Padmapada.
- 204. Atmanatma Viveka-Purnananda.
- 205. Atmanatma Viveka-Swayamprakasa.
- 206. Atmanatma Viveka—Prakasika Sadasiva Sisya.
- 207. Atmanatma Viveka Sangraha.
- 208. Atma Siddhi Oppert.
- 209. Atma Suddhi Vyakhya.
- 210. Atmananda Lahari.
- 211. Atmanubhava Stuti—Balabrahmananda-Mysore.
- 212. Atmanubhutyastaka.
- 213. Atmavabodha Tika.
- 214. Atmastaka (Nirvanastaka) Vyakhya—Gangadhara-Trivandrum.
- 215. Atmollasa.
- 216. Anandakalika-Mukunda C.C.

- 217. Ananda Dayini-Nrisimha Bhatta.
- 218. Ananda Dipa-Sivananda Yati.
- 219. Ananda Dipa Vyakhya—Ramatirtha D.G.
- 220. Ananda Dipika—Sivananda (Is this the same as Ananda Dipika by Sivananda).
- 221. Ananda Dipika Vyakhya—Visuddha Dristi.
- 222. Ananda Mandakini.
- 223. Amoda—Mysorc.
- 224. Amodaranjani.
- 225. Aryapanchasati.
- 226. Asubodhini (Vcdanta Paribhasa Vyakhya) Krsnananda Nyaya Pancharatna.
- 227. Isavasya Tika Gopalendra O.I.
- 228. Isavasya Tika--- Nrisimha Bhatta G.P. and B.
- 229. Isavasya Tika Chintamoni—Sadananda-Ujjain.
- 230. Isavasya Vibhuti-Gangapati Sastri.
- 231. Isavasya Karika—Lakshmana Suri T.L.V.
- 232. Isavasya Rajachudamoni Diksita.
- 233. Uttara Gita Vyakhya—Kandadva Yatita Yogi S.M.
- 234. Uttara Gita Vyakhya Paramananda Tirtha Mysore.
- 235. Uttara Gita Sara Mysore.
- 236. Uttara Mimamsa Sarartha Sudhanidhi-Sitarama - Santi Niketan.
- 237. Upakrama Parakrama—Appayya Dikshita.
- 238. Upadesa Vidhi.
- 239. Upadesa Sankanirasam-My: orc.
- 240. Upadesa Sahasri Vyakhya—Subrahmanya,
- 241. Upanisad Kala.

- 242. Upanisad Bhasya Vyakhya-Oppert.
- 243. Upanisad Mangala.
- 244. Upanisad Ratna Tika-Sankarananad S.B.
- 245. Upanisad Sanksepa Varthikam- Bharathi Tirtha-referred to in Vakya Sudha Tika published in Banaras.
- 246. Upadhi Khandanam.
- 247. Upadhi Kandanapara-Oppert.
- 248. Ekadastharasata Vyakya.
- 249. Aitareya Upanisad Vyakhya Balabodhini.
- 250. Aitareya Upanisad Vyakhya-Bhaska-rananda.
- 251. Aitareya Upanisad Vyakhya-Visweswara.
- 252. Aitareya Dipika Vidyatirtha -- Tirupati.
- 253. Katopanisad Bhasya Tika Achyuta Krisna Mysorc.
- 254. Katopanisad Bhasya Abhinava- Narayanendra.
- 255. Katopanisad Bhasya Prakatartha Kara S.B.
- 257. Katopanisad Vyakhya-- Padmapadacharya--- C.P. and B.
- 258. Katopanisad Vyakaya- Subramanya Sastri.
- Kantakoddhara Ramanarayana B.O. R.I.
- 260. Kayasa Kaumudhi Rama Sastri.
- 261. Kaya Sodhana.
- 262. Karana Prakarana- Oppert,
- 263. Karana Prabodha.
- 264. Kasi Moksa Nirnaya.
- 265. Kirana Bodha Oppert.

- 266. Kenopanisad Bhasya Tika—Abhinava Narayanendra.
- 267. Kenopanishad Vyakhya—Prakatarthakara S.B.
- 268. Kenopanisad Vyakhya—Sridhara Printed in Poona.
- 269. Kaivalya Gatha Krisnananda.
- 271. Kosa Ratna Prakasa.
- 272. Kshurikopanisad Vyakhya—Sankarananda.
- 273. Kaustubha Dushanam-Oppert.
- 274. Khandana Kantakoddhara.
- 275. Khandana Kutarka—Gokulnath Bhatta-charya.
- 276. Khandana Dipa.
- 277. Khandana Prakasa (Vardhamana).
- 278. Khandana Bhavadipika.
- 279. Khandana Bhusana.
- 280. Khandana Mandana-Paramananda.
- 281. Khandana Mandana—Bhavanatha.
- 282. Khandana Vyakhya Vidyabharani Vidyabharana.
- 283. Khandana Vyakhya (Dhidhiti) Raghunatha Siromani.
- 284. Khandana Tika --Advaitabodhamrtam -- Unknown.
- 285. Gayatri Upanisad Vivarana—Sri Sankara S.B.
- 286. Guna Traya Vivekam---Swayamprakasa D.G.
- 287. Guru Prasada referred to in Bodha Prakriya.
- 288. Gurusalaka—Sachchidananda.
- 285. Gurupiyyusha Lahari.
- 290. Guru Sisya Samvada.

- 291. Gudartha Tatwaloka—(Dharma Bhatha) N.S.P.
- 292. Gudartha Prakasa—Ramachandra Yajwa
- 293. Guhadhikarana Vichara—Kasi Timmacharya A.S.
- 294. Gaudapadiya Karika Vyakhya—Suddhananda D.G.
- 295. Gaudapadiya Tika.
- 296. Gaudapadiya Vivarana.
- 297. ... ...
- 298. Chaturmata Samarasya—Rama Sastri. Kamamoti Kosasthanam.
- 299. Chaturmata Sara Sangraha-Appayya.
- 300. Chaturgrandhi Sangraha—Anantha Krsna Sastri.
- 301. Chatussloki Vyakhya—Santananda Saraswathi - Mysore.
- 302. Chatussahasra Prabhandha Tatwa—Kali Rangachariar Printed.
- 303. Chatussutri Vyakhya.
- 304. Chanda Bhaskara—Amareswara Sastri— Oppert.
- 305. Chanda Bhaskara-Bhaskaracharya.
- 306. Ghandrika Prabodha Ghandrodaya Vyakhya—Nandilla Gopala. Is this the same as that of Nandigopa Mantrisekhara.
- 307. Chandrika Vyakhya-Oppert.
- 308. Chittavrithi Kalyana. Is this the same as Jivanmukti Kalyana.
- 309. Chitra Dipika-Oppert.
- 310. Ghidachit Sariraka Brahma Siddhi— Jagadisa Sastri Printed Kamakoti Kosasthanam - Madras.
- 311. Chidananda Brahma Vilesa (same as Brahma Sutra Vivarana Paramananda Ghana).

- 312. Chidvallika-Natanananda C.C.
- 313. Ghaitanya Prakaranam—Brahmavit Pravara Dasa Sringeri.
- 314. Chidadviaita Kalpavalli Chinmaya Muni.
- 315. Chidadvaita Kalpavalli Vyakhya.
- 316. Chchandogya Dipika-Sankarananda.
- 317. Chchandogya Vyakhya—Prakatarthakara - S.B.
- 318. Chchandogya Vyakhya—Rajachudamoni Diksita.
- 319. Chchandogya Karika.
- 320. Jaganmithyatwa Dipika—Rameswara Yogi D.G. (Is this the same as that by Ramachandra Yajwan).
- 321. Jabalopanishad Dipika—Nadukkaveri Srinivasa Sastri Rtd.
- 322. Jiva Prabodha—Sri Sankara Mysore.
- 323a. Jivanmuktananda Lahari A.S.
- 323b. Jivanmukti Gita-Printed in Calcutta.
- 324. Jivaraja Vijaya.
- 325. Jnana Gita-Nasik.
- 326. Inana Panchasika C. P. and P.
- 327. Jnana Pradipika A.L.
- 328. Jnana Siddhi (Jnanothama)—D.G. (referred to in Advaitaacharya by Srikanta Sastri printed in the Indian Historical Quarterly XIV).
- 329. Jnana Sarvaswa Prakaranam.
- 330. Jnananjana-Sridharacharya.
- 331. Jnanananda Tarangini—Hemachandra C.C.
- 332. Jnanamrta -Sri Sankara.
- 333. Jnanantikam.
- 334. Tatwa Chandrika Ramasarma.
- 335. Tatwa Chandrika-Mahadeva C.C.

- 336. Tatwa Chandrika—Raghavananda (Bhasya Sangraha).
- 337. Tatwa Traya Nirupana-Narasimha.
- 338. Tatwa Dipika Vivarana—Bhattoji Dik-shutc D.G.
- 339. Tatwa Dipika Vyakhya.
- 340. Tatwa Nirnaya—Anandagiri (Padartha Tatwa Vivarana Vyakhya).
- 341. Tatwa Nirupana.
- 342. Tatwa Bodha-Tryambaka Sastri.
- 343. Tatwa Bodha-Tatwa Bodha Bhagavan.
- 344. Tatwa Bodha-Mukunda.
- 345. Tatwa Bodha Mahadeya Saraswati.
- 346. Tatwa Bodha Prakarana—Ramachandra Budha.
- 347. Tatwa Prakarana--- Mysore Ramachandrendra.
- 348. Tatwa Pradipika-Kalyana Raja,
- 349. Tatwa Bodhamrtam.
- .350. Tatwa Bodhini—Tatwa Prakasika Vya-khya.
- 351. Tatwa Muktavali—Gauda Purnananda referred in Sarva Darsana Sangraha.
- 352. Tatwa Muktavali Swayamprakasa.
- 353. Tatwamasi Sataka A.L.
- 354. Tatwampadartha Laksaikya Sataka Vyakhya Taranga.
- 255.
- 356. Tatwamasi Prakarana Vivarana.
- 357. Tatwamasi Vyakhya.
- 358. Tatwamasiti Mahavakya Vivarana.
- 359. Tatwa Viveka—Sri Sankara C.C.
- 360. Tatwa Viveka Tika-Sadananda.
- 361. Tatwa Viveka Vyakhya—Ramakrsna— Decca.
- 362. Tatwa Vivekopanyasa O.I.

- 363. Tatwa Sara—Parivrajakacharya B.O.R.I.
- 364. Tatwa Sara-Raghunatha Yatindra.
- 365. Tatwa Sara-Chaitanya Muni C.C.
- 366. Tatwa Vivechani-Vidyaranyapuri list.
- 367. Tatwanusandhana Tika-Suka.
- 368. Tatwartha Chandrika (Bhasya Sangraha)-Raghavendra.
- 369. Tatwothpatti Layakrama-Tirupati.
- 370. Tatwopadesa—Mysore G.O.M.L. and Trivandram.
- 371. Tantra Sara C.C.
- 372. Tantra Sudha Vedothama printed Trivandrum.
- 373. Tarka Dipika Anandanubhaya C.C.
- 374. Tarka Sangraha—Anandagiri printed O.I.
- 375. ... ...
- 376. Timiroddhara (same as Ajnana Timiroddhara ?)—Krishnanda.
- 377. Tridandimata Vibhedini Sankarasarma Swami - Pr. Chow
- 378. Tripath Viveka Sapta Prakarani—Upanishad Brahmendra -- Mysore.
- 379. Tripura Rahasya-Jnanakanda Chow.
- 380. Tryambaka Vritti. (Is this the same as Bhashya Bhanu Prabha).
- 381. Taittiriya Vartika Vivarana—Linganna Somayaji Printed-Guntur.
- 382. Thaithiriya Vyakhya--Krsnananda.
- 383. Thaithiriya Bhasya Vyakhya Prakatartha Kara S.B.
- 384. Thaithiriya Vyakhya—Jnanamrita Yati S.B.
- 385. Thaithiriya Vyakhya Tika—Venkatanatha-referred to in his Bhagavat Gita Vyakhya.

- 386. Thaithiriya Tatparya Tika---Advaita-nanda Tirtha.
- 387. Thaithirtya Tika Abhinava Narayanendra Saraswati.
- 388. Thaithiriya Vyakhya—Rajachudamani Diksita.
- 389. Thaithiriya Vyakhya—Subrahmanya Sastri.
- 390. Thaithiriya Karika-Laksmana Suri.
- 391. Tripath Tatwa Prakarana.
- 392. Tripath Vibhuti Prakarana.
- 393. Tryambakeeya-Oppert.
- 394. Daksinamurthi Astaka Tika--Purnananda.
- 395. Daksinamurthi Stotra Vyakhya—Asubo-dhini Purushottama.
- 396. Darsanadarsa-Printed Chowkamba.
- 397. Dasasloki---Appayya Diksita.
- 398. Dasaprakasa.
- 399. Dasaprasnothara.
- 400. ... ...
- 401. Dukkha Druma Kutara—Ambika Dutta Gowda referred to in Vedantadarsa by Mohandas printed in Banaras.
- 402. Durvasana Pratihara Satakam—Amareswara.
- 403. Durvasana Pratihar Stotra- Sri Sankara A.S.
- 404. Dirgha Viswa Vilasa Kaivalya Dipika— Oppert.
- 405. Devi Gita-Pr. Ashtekar.
- 406. Drik-drsya Viveka- Tryambaka C.C.
- 407. Drik-drsya Viveka--Ramachandra Tirtha D.G.
- 408. Drik-drsya Sambandha Anupapatti Prakasa-- Tryambaka Sastri - Mysore.

- 409. Dwadasa Mahavakya Siddhanta—Vaikuntapuri.
- 410. Dwasuparnasrurtyartha Vichara Mysorc.
- 411. Dwaita Mukha Vidhwamsana.
- 412. Dravidatreya Darsanam Rama Sastri Kamakoti Kosasthanam Madras.
- 413. Dharma Nowka B.O.R. 1
- 414. Dhyana Sara.
- 415. Naksatra Vadavali—Appayya Diksita.
- 416. Narayanopanisad Vivaranam Vijnanatma.
- 417. Narayanopanisad Dipika—Kesava S.B.
- 418. Nirvana Prakarana-Suka.
- 419. Nirvana Shatka Vyakhya Gangadha-rendra,
- 420. Nirvedastaka Vivarana-Tirupati.
- 421. Nilachala Chapatika Bhaskaracharyareply to Prasasta Dwaita Vedanta.
- 422. Naishkarmya Siddhi Vyakhya—Sarartha Ramatirtha? D.G.
- 423. Nirguna Aradhana Krama-Printed.
- 424. Nirguna Tatwa -- Oppert.
- 425. ... ...
- 426. Nyaya Chudamoni—Madhava Saraswati C.C.
- 427. Nyaya Chudamoni Vyakhya Vedanta Mandakini Narayana Saraswati.
- 428. Nyaya Chudamoni Vyakhya Chandeswara C.C.
- 429. Nyaya Chudamoni Vyakhya Anandagiri (Vedanta Vishaya Vyakhya).
- 430. Nyayabhaskara Khandana—Rama Subba Sastri - Printed in Chidambaram.
- 431. Nyaya Sangraha.

- 432. Nyaya Sudha Jnanottama D.G. referred to also in Chitsukha's Tatwa Dipika and Appayya Diksita's Siddhantalesa Sangraha.
- 433. Padabhusana Gita Vyakhya—Raghunatha Suri - referred to in the Bhumika to his Sankarapadabushanam.
- 434. Padartha Tatwa Nirnaya Gangapuri D.J.
- 435. Panchadasa Prakarana—Dharmaraja Adhawari.
- 436. Panchadasi Rama Brahmendra.
- 437. Panchadasi—Ksiraswami.
- 438. Panchadasi Vyakhya—Purnvendu Kaumudi Achyuta Sarma.
- 439. Panchadasi Vyakhya—Tryambaka B.O. R. 1
- 440. Panchadasi Vyakhya Vrittiprabhakara— Nischala Dasa Printed.
- 441. Panchadasi-Brahmendra Saraswati C.C.
- 442. Panchadasi Sadananda C.C.
- 443. Panchasadi Tatwa Bodha C.C.
- 444. Panchadasi Visuddhadrisati—Ramananda Saraswati
- 445. Panchadasi Satakam CP. and B.
- 446. Panchapadika Vivarana Darpana—Amalananda.
- 447. Panchapadika Vyakhya---Vaktavya Pra-kara---Uttamjnana Yati Sringer.
- 448. Panchapadika Vyakhya---Krshna D.G.
- 449. ... ...
- 450. Panchapadika Vyakhya-Ramatirtha D.J.
- 451. Panchaprakrya Icha Rama Haraprasad Sastri.
- 452. Panchaprakriya—Rama-seems to be the same as the previous one.
- 453. Panchabhrama Tatwa S.M.

- 454. Panchaprakarana Dipika-Oppert.
- 455. Pancha Mahabhuta Vivcka-Ujjain.
- 456. Panchikarana-Sachahidananda.
- 457. Panchikarana Tatparya Chandrika—Atmananda Yati.

111

- 458. Panchikarana Paddhati.
- 459. Panchikaranopanisad G.O.M.L.
- 460. Panchikarana Vartika-Upendra.
- 461. Panchikarana Vartika-Gowdapada.
- 462. Panchikarana Vartika—Govinda Bhagavatpada.
- 463. Panchikarana Hridayam Advaitagama Hridayam I.O.L.
- 464. Panchikrta Vivaranam-Pragnananda.
- 465. Pada Sakti Bodha G.O.M.L.
- 466. Parabrahma Tatwa Nirupanam-Ekoji Raja S.M.
- 467. Parabrahmopanisad G.O.M.L.
- 468. Paramapada Nirnaya Prakarana— Mysore.
- 469. Paramahamsa Samhita Lakshmana Pandita.
- 470. Parabrahmopanisad Vyakhya—Advaita Yati S.B.
- 472. Paribhasa Chandrika-Oppert.

. . .

471.

- 473. Parivrajakopanishad—G.O.M.L.
- 474. Purushartha Kaumudi C.C. Raghupati.
- 475. Purushartha Nirnaya Nrsimha Bharati printed.
- 476. Purushartha Sudhanidhi—Sayana printed G.O.M.L.
- 477. Prakrtyadhikarana Vichara Tryambaka.
- 478. Pragnanananda Prakasa with Vyakhya—Bhavartha Kaumudi, C.C.

- 479. Pranava Kalpa with Gangaghara's Vyakhya, Pranava Kalpa Prakasa printed Ghow.
- 480. Pranava Nirnaya -- Krsnananda Yati-Mysore.
- 481. Pranavartha Karika -Sureswaracharya.
- 482. Pranavartha Prakasa Bhusana —with Vyakhya—Kaivalyananda.
- 483. Prapanchamrta -Ekoji Raja S.M.
- 484. Prabodhini (Swatmapraya aradipa vyakhya).
- 485. Prabodha Chandrodaya Tika Appayya Diksita C.C.
- 486. Prabodhini-Kavi Rudhra Misra-Bangiya Sahitya Parishad.
- 487. Prabodhini-Diksita Rama Bhatta.
- 488. Prabodha Ghandrodaya Vyakhya----Vishnu B.O.R. I.
- 489. Prabodha Gʻiandrodaya Vyakhya----Maduranatha C.C.
- 490. Prabodha Chandrodaya Vyakhya— Chandrika C.C.
- 491. Prabodha Chandrodaya Vyakhva Sadasiva Muni.
- 492. Prabodha Sataka—Brahmendra Saraswati.
- 493. Prabodha Sudhakara Surya Pandita O.I.
- 494. Pramana Tatwa -- Tryambaka -- Mysore.
- 495. Pramana Pravrthi Nirnaya—Vimuktatma, referred to in his Ishta Siddhi.
- 496. Pramana Lakshana Sarvagnatma.
- 497. Prameya Ratuamala—Baladeva Vidyabhusana - Chow.
- 498. Prasnothararathna Mala O.I.
- 499. Prastana Ratnakara—Purushottama—
  Chow.

- 500. Prasnopanisad Vyakhya Prakatarthakara.
- 501. Prasnopanisad Vyakhya—Sivananda Yati G.O.M.L.
- 502. Prowdha Prakasa—Prabodha Chandro-daya Vyakhya.
- 503. Prarabdha Dwanta Samkriti-Subramanya Achyuta Sarma.
- 504. Prowdanuabhava Amareswara Sastri.
- 505. Balabodha (Balabodha Prakasa) Devaki Nandana C.C.
- 506. Brhadaranyaka Vyakhya--- Dravidachayra.
- 507. Brhadaranyaka Dipika—Narayana quoted in his Jabalopanishad Vyakhya.
- 508. Brhadaranyaka Vartika Vyakhya Juanottama, D.G.
- 509. Brhadaranyaka Vyakhya -- Madhava, son of Bhaskara S.B.
- 510. Brhadaranyaka Vyakhya—Prakatarthakara.
- 511. Brhadaranyaka Prakasika -- Vasudevendra.
- 512. Brhadaranyaka Vyakhya --Vidyaranya --Nasik.
- 513. Brhadarnyaka Vyakhya—Sivasankara.
- 514. Brhadaranyaka Vyakhya Swayainprakasa.
- 515. Brhadiswara Diksitiya—Iswata Diksita C.C.
- 516. Bodha Ratnakara C.P. and P.
- 517. Bodha Vidhi Vyakhya or Upadesa Lahari, probably a mistake for Bodhanidhis Vyakhya.
- 518. Bodha Sudhakara—Divakara.
- 519. Bodhamrta—Mysore.
- 520. Bodharya Vyakhya-Pragnanajhana.

- 521. Bodhaikya Siddhi Vyakhya—Advaita-tatwa (Amareswara ?).
- 522. Brahma Gita Vyakhya Tatparya Dipika Madhava Mantri.
- 523. Brahma Gita Vyakhya Venkateswara Suri.
- 524. Brahma Gita Vyakhya Sankarananda A.L. Brahma Gita Vyakhya—Sadaswa.
- 525. Brahma Gita Vyakhya—Sadananda.
- 526. Brahma Tatwa Prahasika- Sadasiya.
- 527. Brahma Tatwa Subodhini---Venkateswara - Mysore.
- Brahma Taraka Sodasa Samadhi Ramachandrendra.
- 529. Brahma Prakasika referred to in Kalpataru and Prakatartha Vivarana.
- 530. Brahma Prakasika D.G.
- 531. Brahma Bhayane Dipika A.L.
- Brahma Mimemsa Trisati printed Chow. Rangasami Sastri.
- 533. Brahma Ratnamala Sankara Misra A.L.
- 534. Brahma Laksana Sarvajnatma.
- 535. Brahma Vidya Tarangini Narayan**a** Yogi A.L.
- 536. Brahma Vidya Tarangiri Vyakhy**a** Raju Sastri A.L.
- 537. Brahma Vidya Vilasa—Sadasiya Wai— Is this the same as Atma Vidya Vilasa?
- 538. Brahma Samhitoddipini Vachaspati Misra - D.G.
- 539. Brahma Tatwa Samiksa--Vachaspati Misra (referred to in Juvira rana).
- 540. Brahmananda -Tirupati.

- 542. Brahmanandamta—Jayakrsna Tirtha Chow.
- 543. Brahma Siddhanta with Vyakhya—Katyayana.
- 544. Brahma Sutra Adhikarana Ratnamala— Krishnananda Yati.
- 545. Brahma Sutra Karika-Tirupati.
- 546. Brahma Sutra Tatparya Dipika—Advaitananda.
- 547. Brahma Sutra Tatparya Prakasa—Sadananda.
- 548. Brahma Sutra Tatparya Dipika Vimar-sini—Gurumurti Printed.
- 549. Brahma Sutra Bhasya Nirnaya—Chid-ghanananda Puri Chow.
- 550. Brahma Sutra Bhasya Pradipika—Govindananda Chow.
- 551. Brahma Sutra Bhasyartha Sangraha-Bhaskara Sarma - Ujjain.
- 552. Brahma Sutra Bhasya Vyakhya---Bhumananda Sisya - Tirupati.
- 553. Brahma Sutra Bhasya Siddhanta Muktamala---Vanamala Misra Chow.
- 554. Brahma Sutra Bhasya Siddhanta Sangraha Brahma Yogi G. O. M. L. -Chow.
- 555. Brahma Sutra Bhasya Ratna Prakasika—Akehandanubhava ref. to in M.P.H. Edition.
- 556. Brahma Sutra Visayavakya Vimarsini Vasudevendra Mysore,
- 557. Brahma Sutra Vrtti—Advaita Manjari Vyakhya Sahita, Chow.
- 559. ... ... ... ...

- 560. Brahma Sutra Vrtti—Devarama Bhatta D.G.
- 561. Brahma Sutra Vrtti Nyaya Sangraha— Nityananda B.U.
- 562. Brahma Sutra Siddhantarnava—Raghunatha Bhattachatya.
- 563. Brahma Sutra Vrtti (Oppert).
- 564. Brahma Sutra Vrtti-Ramesa Bharati.
- 565. Brahma Sutra Vrtti Vijnana Biksu P.W.S.M.R.L.
- 566. Brahma Sutra Vrtti -- Vaidyanatha D.G.
- 567. Brahma Sutra Vrtti—Chaitanya Muni Mysore.
- 568. Brahma Sutra Vrtti P.U.S.M.L.
- 569, ... ... ... ...
- 570. Brahma Sutra Vrtti Vaidika Bhasya—Bhagavatacharya Chow.
- 571. Brahma Sutrartha Dipika-Venkata.
- 572. Brahma Sutrartha Nyayamala—Subrahmanya D.G. (Is this the same as Ratnamala?)
- 573. Brahma Sutra Bhasyartha Sangraha Mysore.
- 574. Brahma Sutropanyasa Parameswara Bharati Mysore.
- 575. Bhagavat Gita Vyakhya Rasika Ranjani—Kalvana Bhatta C.P. and B.
- 576. Bhagavat Gita Tatparya Darsini—Subraemanya Sastri.
- 577. Bhagavat Gita Tika Achyutananda G.P. and P.
- 578. Bhagavat Gita Prakasa—Nilakanta Tirtha.
- 579. Bhagavat Gita Pradipa-Jagaddhara.
- 580. Bhagavat Gita Prabodha Chandrika— Dattatreya D.G.

- Bhagavat Gita Bala Bodhini—Gayaprasad.
- 582. Bhagavat Gita Bhavaprakasika—Krsna C.P. and P.
- 583. Bhagavat Gita Mala C.P. and B.
- 584. Bhagavat Gita Vivechana—Bhagavata-nanda D.G.
- 585. Bhagavat Gita Vyakhya--Padabhusana-referred to in Sankarapada Bhusana.
- 586. Bhagavat Gitartha Vicharana Prakasa Devakinatha.
- 587. ... ... ... ...
- 588. Bhagavat Gita Vyakhya—Visweswara D.G.
- 589. Bhagavat Gita Vyakhya—Siddhidatri.
- 590. Bhagavat Gita Vyakhya—Hariyasomitra.
- 591. Bhagavat Gita Sara—Kaivalyananda D.G.
- 592. Bhagavat Gita Sara—Vidyanandapuri list.
- 593. Bhagavat Gita Sarasangraha—Narahari O.I. D.G.
- 594. Bhagavat Gita Saratha Sangraha---Jaya-rama D.G.
- 595. Bhagavat Gita Saroddhara—Krshnana-nda.
- 596. Bhagavat Gita Hetu Nirnaya—Vittala Pandit D.G.
- 597. Bhagavat Gita Ekadesa Paramarsa— Krsnananda Saraswathi,
- 598. Bhagavat Gitartha Sangraha—Kumara Karika Vasudeva Sastri - Trivandrum.
- 599. Bhagavat Gita Astadasa Sloka Gita.
- 600. Bhamati Vyakhya-Ranganatha D.G.
- 601. Bharatiya Manana Mysore,

- 602. Bhasha Kusumanjali—Brahmananda.
- 603. Bhahya Dipika—Jagannatha Swami referred to in Ratnaprabha.
- 604. ... ... ...
- 605. Bhasya Ratna Prabha Vyakhya---Swa-yamprakasa.
- 606. Bhasya Ratna Prabha Vyakhya -- Prakasananda - Mysore.
- 607. Bhasya Heidaya -Venkatesa Sastri.
- 603. Bhikshwashtaka -Sachidananda S.M.
- 609. Bhedadhikkara Tattwa Vivechana -- Nara-simha C.G.
- 610. Bheda Dhikkara Vritti.
- 611. Bheda Ratna Sankara Misra Chow.
- 612. Makaranda Vivechani (Oppert).
- 613. Matakhandana Stotra.
- 614. Madhwa Chandrika Khandana---Rama Subba Sastri.
- 615. Madhwa Dhwanta Divakara.
- 616. Madhwa Nyakkara.
- 617. Madhwa Mata Asangatya Pradarsana.
- 618. Manisha Panchaka Vyakhya Sivayogin-dra.
- 619. Manisha Panchaka Vyakhya --- Vasudevendra.
- 620. Manisha Panchaka Vyakhya—Vimala Bhudhara.
- 621. Maharkarana Prakarana.
- 622. Mahavakya Ratnavali-Sri Sankara-Mysore.
- 623. Mahavakya Darpana- Sri Sankara.
- 624. Mahavakyartha Bodha Prakarana S.M.
- 625. Mahavakyopadesa Labha Prakarana-Sri Sankara.
- 626. Mahavakyopanishad Dipika Sankarananda Mysore.

- 627. Mahavakyartha Vivarana.
- **628.** Mangalabharana -Isadyupanishad Tika Mysore.
- 629. Mana Dipika Balabrahmananda.
- 630. Mana Dipika Tika.
- 631. Mana Dipika Sarasangraha.
- 632. Manusa Vairagya.
- 633. Mandukya Karika Vyakhya Suddhamanda.
- 634. Mandukya Karika Vyakhya-Mitakshara-Swami Yati Chow.
- 635. Manduhkya Bhashyartha Sangraha Raghayananda D.G.
- 636. Manduhkya Vyakhya Padartha Dipika.
- 637. Mandukya Tika-Madhuranatha D.G.
- Mandukya Karika Vyakya Siyananda Yati.
- 639. Mandukya Bhashya Tika Venkatesa.
- 640. Mayayimalika oppert 530 Maya Vivechanika.
- 611. Mitabhashini-Anandagiri.
- 642. Mithyatma Vada Rahasya-Gokulnatha
- 643. Mithyatwa Anumana Khandana Parasu Oppert.
- 644. Mithyatwa Vada Rahasya.
- 645. Mithyatwa Anumana Rama Sastri.
- 646. Mukti Chintamani C.P. and B.
- 647. Mukti Margapradipika Vedanta Siyarama Sastri.
- 648. Mukti Vivechani Rama Sastri.
- 649. Mukti Sara Oppert.
- 650. Muktopadesa Haribhaskara.
- 651. Mulavidya Nirasa-Subramanya Printed.
- 652. Moksha Dharma Dipika Nandana.
- 653. Mokshodaya.
- 654. Mokshopanyasa.

- 655. Yagnikyupanishad Bhashya.
- 656. Yogatharayali Nandikeswara.
- 657. Yogayasishta Sara Nasik.
- 658, Ragadwesha Prakarana Oppert.
- 659. Ramachandra Chatusutti Oppert.
- 660. Ramagita Ashtekar.
- 661. Ramatapinyupanishad Mahadeva S.B.
- 662. Ramanuja Mata Khandanano Is this the same as Ramanuja Sringa Bhangana
- 663. Rudragita Ekoji Raja S.M.
- 664. Lak-hmana Bhattiya Mysore.
- 665. Laghu Dipika Vyakhya Krishnananda S.M. G.O.M.L.
- 666. Laghu Prebodha Chandrodaya.
- 667. Vajresuchvupanishad Bhashya.
- 668. Vartika Satisloki-same as Laghu Vartika.
- 669. Vakva Dipika.
- 670. Vakya Mala.
- 671. Vakya Sudha Tika Ramachandrendra.
- 672. Vakyamrita Vivorena.
- 673. Varthikasara Vyakhya.
- 674. Vasana Parihara Stuti A.S.
- 675. Vasishta Gita.
- 676. Vasishta Darsana.
- 677. Vasishta Yoga Kanda.
- 678. Vijnana Vinodini Aparokshanubhuti Vyakhya.
- 679. Videha Mukti Viyaranam.
- 680. Vidyaprakasa Vidyaranya.
- 681. Vidyami ita Varshini Sankshepa Sariraka Vyakhya.
- 682. Vidyabharani Vidyal harana.
- 633. Vidyunmalayinoda.
- 684. Vidvadanubhavananda Lahari.

- 685. Viveka Makaranda.
- 686. Viyeka Manjari.
- 687. Vedanta Vada Sangraha.
- 688. Vedartha Sara Vyakhya.
- 689. Suddhananda Paddhati Achyuta Sarma.
- 690. Viyeka Sara Sankarananda.
- 691. Viyeka Sara Ramachandra Yati.
- 692. Viveka Sara Ramachandra Yogi (Is this the same as the previous one).
- 693. Viveka Sara.
- 694. Viveka Sudha Gopala Mysore.
- 695. Viyarana Tatparya A.L.
- 696. Vritti Dipika Krishna Bhatta.
- 697. Vishnu Tattwa Bhashya Khandana-Oppert.
- 698. Vedanta Chandrika Sadananda.
- 699. Vedanta Chintamoni Prakasa.
- 700. Vedanta Tatwopadesa.
- Vedanta Tatwa Sangraha Vidyaranya Puri List.
- 702. Vedanta Tattwa Sara Tirupati.
- Vedanta Tatparya Nivedana Govinda Bhatta.
- 704. Vedanta Tatparya Vyakhya Mukunda.
- 705. Vedanta Dipika Vasudeva Sishya.
- 706. Vedanta Dipika Ghokkanatha Dikshita.
- 707. Vedanta Navamalika Brahma Sutra .
- 703. Vedanta Padartha Sangraha Mysorc.
- 709. Vedanta Paripati Vyakhya.
- 710. Vedanta Paribhasha Brahmendra Saraswati.
- 711. Vedanta Paribhasha Kasinatha Sastri D.G.
- 712. Vedanta Paribhashartha Dipika.
- 713. Vedanta Prakarana Suddhananda Mysore.

- 714. Vedanta Prakarana Vimsika.
- 715. Vedanta Paribhasha Sangraha Rama-Varma Raja - Printed.
- 716. Vedanta Bhashya Pratipodyota.
- Vedanta Bhushana Parameshti Guru, referred to in Madhwa Dhwanta Diwakara.
- 718. Vedanta Bhushana Kasinatha Sastri D.G.
- 719. Vedanta Rama Tirupati.
- 720. Vedanta Ratnamala Kesaya Bhatta.
- 721. Vedanta Ratnamala Devanarayana.
- 722. Vedanta Vada Sangraha Tyagaraja Sastri.
- 723. Vedanta Vartika.
- 724. Vedanta Vijaya Oppert.
- 725. Vedanta Vilasa.
- Vedanta Vishaya Sloka Sangraha Vedanta Sloka Sangraha, Trivandrum.
- 727. Vedanta Sastra Prakarana.
- 728. Vedanta Sastra Prakasika (Atmajnana Prakasika).
- 729. Vedanta Sadachara Prakarana.
- 730. Vedanta Sangraha Achyutasrami.
- 731. Vedanta Sangraha Swayamprakasa.
- 732. Vedanta Sangraha Anantendra Yati-Lakshini Hayayadana Press.
- 733. Vedanta Saptasloki.
- 734. Vedanta Samina Dipika.
- 735. Vedanta Sara Appa Kavi.
- 736. Vedanta Sara Bhayaprakasika Vedanta Vagisa.
- 737. Vedanta Sara Vyakhya Ramakrishna Dikshita.
- 738. Vedanta Sangrahopanyasa-Raghunatha.
- 739. Vedanta Sangraha Vyakhya Atmabo-dhamrita.

- 740. Vedanta Siddhanta Sara Vyakhya-Ramachandra (Ramacharana).
- Vedanta Siddhanta Sara Vyakhya–Rama Sastri
- 742. Vedanta Siddhanta Sara Vyakhya-Suka Chaitanya Bharati.
- 743. Vedanta Siddhanta Sara Dipa.
- 744. Vedanta Siddhanta Muktavali Vyakhya--Jiyananda.
- Vedanta Siddhanta Sara Tatpardya Sangraha Tirupati.
- 746. Vedanta Sudharasopanyasa.
- 747. Vedanta Sutra Muktavali.
- 748. Vedanta Samina Prakarana A.S.
- 749. Vedantamrita Ghidratna Ghashaka Tika Achyuta Sarma
- 750. Vedantartha Sangraha.
- Vedantartha Sarasangraha Vyakhya Paramananda Dipika - Sitarama Vidvan.
- 752. Vedantartha Tattwa Nirupana.
- 753. Vedartha Ratna Oppert.
- 754. Vaikunta Dikshitiya Oppert.
- 755. Vaidika Vritti.
- 756. Vaidika Siddhanta.
- 757. Vyasokta Sutra Vritti I.O.
- 758. Vyamoha Vidhwamsanam G.O.M.L.
- 759. Vyasa Tatparya Nirnaya different from Ayyanna Dikshita's.
- 760. Valyasika Nyayamala Adhikarana Slokanukramanika G.O.M.L.
- 761. Satadushani Khandana Oppert.
- 762. Satabhushani Ananta Krishna Sastri,B. G. Paul & Co. Madras.
- 763. Satasloki Tika Anandagiri Mysore.
- 764. Satasloki Tika B.U.
- 765. Satasloki Sarasangraha-Iswara Tirtha.

- 766. Satasloki-Iswarabhatta.
- 767. Sankara Dasopanishad Prakasa G.O.M.L.
- 768. Sankarapadaraksha prayoga pratyamnaya G.O.M.L.
- Sankshepa Sariraka Vyakhya Vijnanamrita Varshini - Raghavananda - D. J.
- Sariraka Bhashya Vartika Deva Simha Misra.
- 771. Sariraka Darpana Dipika Trivandrum.
- 772. Saviraka Mimamsa Sutra Vritti.
- 773. Sariraka Sutra Vritti Vaidyanatha Dikshita, D.G.
- 774. Sastra Tattwa Nirupana Santi Niketana.
- 775. Sastra Paramarsa-Vrishabha.
- 776. Sastra Siddhanta Lesa Sangraha Sara Siyaneka.
- 777. Suddha Dharma Paddhati Achyutasrami.
- 778. Sruti Siddhanta Sara Sangraha.
- 779. Sruti Smriti Sara Sangraha-Mysore
- 780. Sloka Trayam.
- 781. Shatpadi Tika Kavi Saroja Bikshu.
- 782. Shatpadi Tika-Vaikunta Sishya.
- 783. Shatpadi Manjari.
- 784. Shannam Anaditwam.
- 785. Shatrimsat Manjari.
- 786. Shodasa Prakarana Vada.
- 787. Siva Gita Vyakhya Advaita Sudha Rasa G.O.M.L. A.L. Mysore.
- Siva Gita Paramasiyendra Saraswati.
   V.V.P.
- 789. Siva Gita Brahmendra Saraswati.
- 790. Siya Gita Balanandini Lakshmi Narahari Guru.
- 791. Sruti GitaVyakhya Bhava Bodha A.L.
- 792. Sruti Gita Vyakhya-Sankarananda A.L.

- 793. Sruti Gita Tatparya Nirnaya Sankarananda - It is not clear if this is the same as the previous one.
- 794. Sruti Mula Vyakhya Sitarama.
- 795. Sruti Sangraha G.P. and B.
- 796. Sangrahokta Panchikarana Sringeri.
- 797. Sachcharitra Sudhanidhi Oppert.
- 793. Satsukhanubhaya Ichcharama.
- 799. Sadvritti Prakriya I.O.
- 800. Sanyasi Aunhika (Pranava Bhashya C. P. and B.) Samarthana A.L.
  Sanyasasya Jamangatwa.
  Sanyasaya Vichara A.L. C.P. and B.
  Saptarasa Prakarana Maleswara.
- 801. Sapta Vidanupapatti Pariksha Jagadisa Sastri - Kama Kosastana, Madras.
- 802. Samskara Bhashya G.P. and B.
- 803. Sarva Vedanta Tatparya Sarasangraha Sundararama.
- 804. Sarvopanishad Dipika.
- 805. Sarvopanishad Sara.
- 806. Siddhanta Chandrika-Ananta Bhatta.
- 807. Siddhanta Chandrika Vyakhya Lokesa.
- 808. Siddhanta Chandrika Vyakhya Sadananda,
- 809. Siddhanta Tattwa Jagannadha.
- 810. Siddhanta Tattwa Ananta Deva.
- 811. Sidálanta Tattwa Vyakhya Gokulnatha.
- 812. Siddhanta Darsana.
- 813. Siddhanta Darsana Dipika Nandikesa.
- 814. Siddhanta Nirupana.
- 815. Siddhanta Panchaka.
- 816. Siddhanta Panchaka Vyakhya,
- 817. Siddhanta Pradipa Oppert.
- 818. Siddhanta Bindu Vyakhya Siddhanta Lesa?

- 819, Siddhanta Manjari Savyakhya Santi Niketan.
- 820. Siddhanta Manjusha.
- 821. Siddhanta Muktayali.
- 822. Siddhanta Ratna Baladeya Oppert.
- 823. Siddhanta Ratna Pradipa Vyakhya on Nyayaratnamala Krishna Kanta D.G.
- 824. Siddhanta Lesa Sangraha Vyakhya— Madhusudana Saraswati referred to in his Harililamina Viyeka Bhumika S.M.
- 825, Siddhanta Siromani.
- Siddhantasloka Trayam Ramachandrendra.
- Siddhanta Sarvaswam Lakshmana Bhatta.
- -28. Siddhanta Sara Sangraha Oppert.
- Siddhanta Sara Sangraha Vyakhya Dharmayya Dikshita D.G.
- 30. Siddhanta Sara Sangraha Vyakhya-Siyayogi.
- 31. Siddhanta Saravali Oppert.
- 32. Siddhantamvita Venkatanatha.
- 33. Siddhantarnava.
- -34. Siddhi Sadhaka Advaita Siddhi Vyakhya.
- 35. Siddhi Datri Gita Vyakhya.
- 36. Sureswara Varthika Vyakhya Juanottama D.G.
- 337. Suta Gita Vyakhya Madhaya Mantri.
- 338. Suta Gita Prakarda Oppert.
- 339, Suta Gita Sarasangraha.
- 840. Scishti Krama A.L.
- 841. Srishti Prakara G.P. and B.
- 842. Srishti Prakriya.
- 843. Sopadhika Panchaka.
- 844. Sthulasukshama Prakarana Oppert.

- 845. Snehapurti Pariksha (Pandit Series) criticism of Ramamisra's Snehapurti.
- 846. Swayambodha Swanubhayadarsa Prabha Bhanu.
- 847. Swarajya Saryaswa.
- 848., Swarupa Nimaya.
- 849. Swarupa Nirnaya Tika Anandagiri D.G.
- Swarupa Prakasa Sadananda Kashmeri referred to in his Advaita Brahma Siddhi.
- 851. Swarupanubhaya V.V.P.

- 852. Swarupa Mani Prabha-Venkatesa Sastri.
- 853. Swarupanusandhanam Sureswara.
- 854. Swatma Nirupana.
- 855. Swaima Nirupana Vyakhya-Sachchidananda.
- 856. Swatma Nirupana Vyakhya-Dakshinamurthi Budha.
- 857. Swatma Paramarsa.
- 858. Swatma Bodha Prakarana-Vidyaranya Puri List.

- 859. Swatma Yoga Pradipa-Yogeswara.
- 860. Swatmadarsa with commentary Artha Prakasika Mahadeva.
- 861. Swanubhaya Viyeka Sara-Siyananda Yati,
- 862. Swanubhuti Prakasa Devendra D.G.
- 863. Hamsa Gayatri O.I.
- 864. Hamsa Paramahamsa Nirnaya C.P. & P.
- 865. Harihara Bheda Dushanam.
- 866. Siya Panchakshari Vyakhya -Padma Pada

### Vadagranthas

- 1. Advaita Tarani Natesavya.
- 2. Advaita Dipika Anantakrishna Sastri.
- Advaita Brahma Siddhi Sadananda Kashmiri.
- Advaita Brahma Siddhi Viniyoga Sangraha Anandapurna.
- 5. Advaita Marthanda Anantakrishna Sastri.
- Advaita Ratna Rakshanam—Madhuaudana Saraswati.
- Advaita Siddhanta Dipika Bhayani Sankara.
- 8. Advaita Siddhi-Madhusudana Saraswati.
- Advaita Siddhi Vyakhya Guru Chandrika - Brahmananda Saraswati.
- Advaita Siddhi Laghu Chandrika Brahmananda Saraswati.
- 11. Advaita Siddhi Sadhaka Purushothama.
- Advaita Siddhi Advaita Chandrika Balabhadra.

- 13. Advaita Siddhi Siddhanta Sara-Savyakhya Sadamanda Vyasa.
- 14. Abheda Rama Mallanaradhya.
- 15. Avaidika Mata Tiraskara--Achyuta Sarma
- 16. Ishta Siddhi Vimuktatma.
- Ishta Siddhi Viyarana Anubhutiswarupa.
- 18. Ishta Siddhi Viyaranam Anandanubhava.
- 19. Ishta Siddhi Viyoranam Jnanothama.
- 20. Upadhi Khandanam Purushothama Saraswati.
- 21. Khandana Khanda Khadya Sriharsha with its various commentaries.
- 22. Tattwa Kaustubha Bhattoji Dikshita.
- 23. Tattwa Chandrika Umamaheswara.
- 24. Tattwa Viveka Nrisimhasrami with its various commentaries.
- 25. Tattwa Sankhyana Khandana-Tryambaka Sastri.

- 26. Tapta Chakranka Vidhwamsanam-Garudachala Yajwa.
- 27. Tapta Mudra Vidravanam Bhaskara Dikshita.
- 28. Dasa Koti Appayya Dikshita.
- 29. Drik Drisya Sambandhanupapatti Prakasa/Trvambaka Sastri.
- 30. Drisya Vishayata Khandanam-Achyuta Sarma.
- 31. Dhwan@nubhandha Dhikkara=Rameswara Bl.atta.
- 32. Navakoti Ramasastri.
- 33. Nyayachandrika Anandapurna.
- 34. Nyayachandrika Vyakhya-Swarupananda,
- 35. Nyaya Dipavali-Anandabodha and its various commentaries.
- 36. Nyayabhaskara Khandana Ramasubba Sastri.

- 37. Nyayamakaranda-Anandabodha with its various commentaries.
- 38. Nyayaratna Dipavali-Anandanubhava.
- 39. Nyayendu Sekhara Tyagarajamakhi (Raju Sastri) and Hari Hara Sastri.
- 40. Padartha Tattwa Nirnaya Anandanubhava and its commentaries.
- 41. Parihara Khandanam Rudra Bhatta Sarma.
- 42. Brahma Nairgunya Vada Vittala Sastri.
- 43. Brahma Siddhi Mandana Misra with its commentaries.
- 44. Bheda Khandanam Ramendra Sishya.
- 45. Bheda Dhikkara Naisimhasrami with its various commentaries.
- 46. Bheda Bibhishika Abhedopadhyaya.
- 47. Bhrama Bhanjani Malladi Ramakrishna.
- 48. Madhwa Chandrika Khandana Ramasubbasastri.
- 49. Madhwa Tantra Mukha Mardana Appayya Dikshita with its vyakhya, Madhwa Mata Vidhwamsanam.

- 50. Madhwa Nyakkara Gnanendra Guru.
- 51. Madhwa Mata Kathanam Ekoji Raja.
- Madhwa Mata Chapetika Ramakrishna with its commentary Pradipa.
- Madhwa Mata Vidhwamsa Bhattoji Dikshita.
   Madhwa Mukha Bhanga Suryanarayana Sukla.

Madhwa Siddhanta Bhanjani Anandas-rama Sishya.

- 56. Mithyatwa Nirukti Rahasya Gokulnath.
- 57. Mithvatwa Anumana-Ramasastri.
- 58. Ramanuja Moha Khandana Ekoji Raja.
- 59. Vada Nakshatra Malika Appayya Dikshita.
- 60. Vadavali Ramakheta Sriniyasa Dikshita.
- 61. Virodhavarudhini-Umamaheswara.
- 62. Visishtadvaita Dushana Sara Sangraha-Brahma Deva Pandita.
- 63. Visishtadvaita Bhanjana-Ramakrishna.

- 64. Vedanta Rakshamani Ananta Krishna Sastri.
- Vyasa Taiparya Nirnaya Ayyanna Dikshita.
- 66. Satabushani Ananta Krishna Sastri.
- 67. Sri Bhashya Dushanam Swami Sastri.
- 68. Srutimata Anumanopapatti Tiyambaka Sastri.
- 69. Srutimatodyota Trayambaka Sastri.
- 70. Srutimatodyota Tippani Kamakshi.
- Sruti Ratna Prakasa Tryambaka Sastri with its commentary by Kamakshi.
- Saptavidhanupapatu Bhangha Govindananda.
- Siddhanta Ratna Mala Sri Vatsalanchana Sarma.
- Siddhanta Siddhanjana Krishnananda Saraswati with its commentary Ratna Thulika.

# औपनिषदग्रन्थाः

# Upanishadic Works.

|            | ग्रन्थनामानि                                                                | ग्रन्थकर्तृनामानि                                      | लिपि:            | म्० ग्रम्०           | उपलब्धिरथानम्                         | विवरणम्                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹.         | <b>ईशाबास्योपनिष-द्भाष्यम्</b><br>Isavasyopanishad Bhashyam                 | <b>श्रीशङ्करीचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya           | बे<br>D          | म्<br>P              | V. V. P., An.,<br>G. P.               | Bhashya on Isavasyopanishad belonging to the Sukla Yajurveda.                                                                                       |
| ၃.         | <b>ईज्ञाबास्योपनिषद्भाष्यटीका</b><br>Isavasyopanishad Bhashya<br>Tika       | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                    | बे<br>D          | मु<br>।'             | An.                                   | Commentary on Sri Sankaracharya's Isavasyo-<br>panishad Bhashya.                                                                                    |
| ₹.         | <b>ईज्ञाबास्योपनिषद्भाष्यटिप्पणी</b><br>Isavasyopanishad Bhashya<br>Tippani | <b>श्रीशिवानन्वयतिः</b><br>Sri Sivanandayati           | बे<br>1)         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S. M., G. O. M.<br>L., A. L., A.S. L. | De                                                                                                                                                  |
| ٧.         | <b>ईशाबास्योपनिषद्दीपिका</b><br>Isavasyopanishad Dipika                     | श्रीशङ्करानन्दः<br>Sri Sankarananda                    | बे<br>D          | <b>म्</b><br>P       | An.                                   | De                                                                                                                                                  |
| ሂ.         | ईज्ञाबास्योपनिषद्रहस्यम्<br>Isavasyopan <sup>i</sup> shad Rahasya           | श्रीब्रह्मानन्दसरस्वती<br>Sri Brahmananda Saraswati    | बे<br>D          | <b>म</b><br>P        | An., (B. U. M.<br>L., O. I.)          | A metrical commentary on Isavasyopani-<br>shad. It is not clear if this is the same as<br>Isavasyopanishad slokartha by Brahma-<br>nanda Saraswati. |
| <b>Ę</b> . | ईशाबास्योपनिषःद्भाष्यम्<br>Isavasyopanishad Bhashya                         | <b>श्रीउब्बटाबार्यः</b><br>Sri Uvvatacharya            | बे<br>D          | <b>म्</b><br>P       | An., (O. I.                           | Commentary on Isavasyopanishad.                                                                                                                     |
| <b>७</b> . | <b>ईशाबास्योपनिष-द्गाष्यम्</b><br>Isavasyopanishad Bhashya                  | श्रीम्रनन्त भट्टोपाध्यायः<br>Sri Ananta Bhattopadhyaya | <b>बे</b><br>. D | <b>म्</b><br>P       | An.                                   | $\mathrm{Do}_{i}$                                                                                                                                   |
| 5.         | ईशाबास्यभाष्यम्<br>Isavasya Bhashya                                         | श्रीसायणाचार्यः<br>Sri Sayanacharya                    | बे<br>D          | म्<br>!'             | An.                                   | This forms part of the commentary of Sayana on Rig Veda, called Vedartha Prakasa. This has been printed along with the Veda Bhashya.                |
| ٤.         | ईशाबास्यरहस्यम्<br>Isavasya Rahasya                                         | श्रीबालकृष्णानन्दः<br>Sri Balakrishnananda             | बे<br>D          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I. O. L.,<br>B. O. R. I.              | A commentary on Isavasyopanishad,                                                                                                                   |
| १०.        | ईज्ञावास्यभाष्यम्<br>Isavasya Bhashya                                       | श्रीग्रनन्ताचार्यः<br>Sri Ananthacharya                | बे<br>D          |                      | An.                                   | Do. (It is not clear if this is Advaitic).                                                                                                          |

#### म**र्व**तग्रन्थकोः

|               | ग्रन्थनामानि                                                                                     | ग्रन्थकर्नृनामानि                                           | लिपि:          | मु० ग्रमु०          | उपल <b>ब्ध्यस्थानम्</b>           | विवरणम्                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११.           | <b>ईशावास्यरहस्यविवृतिः</b><br>Isavasya Rahasya Vivriti                                          | श्रीरामचन्त्रपण्डितः<br>Sri Ramachandra Pandita             | बे<br>D        | मु<br>P             | An.                               | A commentary on Isavasyopanishad.                                                                                                    |
| <b>१</b> २.   | <b>ईशावास्योपनिषद्वधाख्या</b><br>Isavasyopanishad Vyakhva                                        | श्री <b>उपनिषद्बह्येन्द्रः</b><br>Sri Upanishad Brahmendra  | बे<br>D        | मु<br>(१            | Λ. Ι.,                            | Do.                                                                                                                                  |
| १३.           | <b>र्इज्ञाबास्योपनिषद्दीपिका</b><br>Isavasyopanishad Deepika                                     | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                                 | <b>वे</b><br>D | मु<br> }            |                                   | Do.                                                                                                                                  |
| <b>. 88</b> . | <b>ईशाबास्योपनिषव्</b> ष्या <mark>ख्या मणिप्रभा</mark><br>Isavasyopanishad Vyakhya<br>Maniprabha | श्रीग्रमरदामः<br>Sri Amaradasa                              | बे<br>()       | <b>मु</b><br>P      | Chow.                             | The author belongs to Udasi sect.                                                                                                    |
| १५.           | <b>ईशाबास्योपनिषद्दीपिका</b><br>Isavasyopanishad Deepika                                         | <mark>श्रीसच्चिदानन्दाश्रमी</mark><br>Sri Sachidanandasrami |                | <b>श्रम्</b><br>N.P | O. I.                             | A Commentary on Isavasyopanishad,                                                                                                    |
| १६.           | <b>ईशावास्योपनिषद्व्याख्या वेददीपः</b><br>Isavasyopanishad Vyakhya<br>Vedadcepa                  | श्रीमहोधरः<br>Sri Mahidhara                                 | दे<br> )       | <b>ग्रमु</b><br>N.P | B. U. M. L.,<br>U. P. R. L., A.L. | Do, The author seems to have lived in the middle of the 16th century. A Bombay University Manuscript is dated Saka 1690 (1612 A. D). |

Besides these, commentaries on the Isavasyopanishad have been written by the under-mentioned authors; they have been printed and are available, (1) Bhaskarananda. (2) Achyutananda. (3) Sadhu Niscalananda. (4) Satyananda. (5) Digambaranuchara and (6) Gangadharakaviratna Kaviraj. It is not clear if these are Advaitic. But from the names of the authors, it may be inferred that they may be Advaitic. Further the Adayar Library contains a commentary of Sridharananda and the Scindia Oriental Institute, Ujjain, a work named Isavasyopanishad Chintananii by Sadananda. It is said that Haribhatta, author of Sankhya Sutra Varttika, has also written a commentary on Isavasya. One Ganapathi Sastri of Panganadu is said to have written a work called Isavasya Vibhuti, but it is not available.

| १७. | केनोपनिषद्भाष्यम्<br>Kenopanishad Bhashya | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharva | दे<br>1) | मु<br>P | V. V. P., An.,<br>G.P. | Bhashya on Kenopanishad belonging to the Sama Veda. The Upanishad is also called Talayakaropanishad. Sri Sankara has written two Bhashyas on this Upanishad, one called Pada Bhashya and the other Vakya Bhashya. |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८. | केनोपनिष:द्राष्यटिप्पणी                   | श्रोद्रानन्दगिरिः                     | दे       | मु      | •                      | A commentary on Sri Sankara's Kenopanishad                                                                                                                                                                        |
|     | Kenopanishad Bhashya Tippani              | Sri Anandagiri                        | D        | P       | An,                    | Bhashya.                                                                                                                                                                                                          |

#### ग्रौपनिषदग्रन्थाः

|             | ग्रन्थनामानि                                                                    | ग्रन्थकर्तृनामानि                                         | निप:     | म्० श्रम०           | उपलब्धिस्थानम्                 | विवरणम्                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६.         | केनोपनिष <b>्काष्यिटप्पणी</b><br>Kenopanishad Bhashya<br>Tippani                | श्रीशिवानन्दयतिः<br>Sri Siyanandayati                     | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.I | S. M., G. O.<br>M. L.,A. S. L. | A commentary on Kenopanishad.                                                                                    |
| २०.         | केनोपनिषद्दीपिका<br>Kenopanishad Deepika                                        | <mark>श्रीशङ्करानन्दः</mark><br>Sri Sankarananda          | बे<br>1) | म्<br>।'            | Δπ.                            | Do.                                                                                                              |
| २१.         | केनोपनिषद्दीपिका<br>Kenopanishad Deepika                                        | <mark>श्रीनारायण:</mark><br>Sri Narayana                  | बे<br>D  | <b>म्</b><br>।'     | Δn.                            | $\mathbf{D}_{\mathbf{c}}$                                                                                        |
| २२.         | केनोपनिषद् <mark>याख्या</mark><br>Kenopanishad Vyakhya                          | <b>श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः</b><br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>D  | म्<br> }            | Λ. L.                          | Do.                                                                                                              |
| २३.         | केनोपनिषद्श्या <mark>ख्या-मणिप्रभा</mark><br>Kenopanishad Vyakhya<br>Maniprabha | श्रीग्रमरदासः<br>Sri Amaradasa                            | बे<br>1) | <b>मु</b><br>।      | Chow.                          | Do.                                                                                                              |
| <b>૨૪</b> . | केनोपनिषद्व्याख्या<br>Kenopanishad Vyakhya                                      | श्रीबालकृष्णानन्दः<br>Sri Balakrishnananda                | बे<br> ) | <b>ग्रन्</b><br>N.1 | 1. O. L.                       | Do.                                                                                                              |
| २४.         | केनोपनिष <b>ब्व्याख्या</b><br>Kenopanishad Vyakhya                              | श्रीलीलाशुक्रमुनिः<br>Sri Lilasuka Muni                   | बे<br>1) | म्<br>।'            | M. U. (G. O.<br>M. L.)         | This is a commentary on Kenopanishad, It is also called Sri Sankara Hridavangama. It is in both prose and verse. |

Besides the above, both Bhaskarananda and Digambaranuchara have written commentaries on Kenopanishad. In the Central Provinces and Berar Manuscript catalogous there is a Kenopanishad Bhashya by one Krishna Kashmiri Bhatta. The Saraswati Bhavan Library, Banaras, mentions two commentaries on this Upanishad called Kenopanishad Bhashya Tika and Kenopanishad Bhashya Tippani. Ganapati Sastri is said to have written a work called Kenopanishad Vibhuti.

| २६. | <b>कठोपनिष:द्भाष्यम्</b><br>Kathopanishad Bhashya           | श्रीश <b>्कूराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharva    | बे<br>D | <b>मु</b><br>P  | V. V. P.,<br>G. P., An. | Bhashya on Kathopanishad belonging to<br>Krishna Yajur Veda.  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| २७. | <b>कठोपनिषद्भाष्यटीका</b><br>Kathopanishad Bhashya Tika     | श्रीभ्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri              | बे<br>D | <b>मु</b><br>P  | An.                     | Commentary on same.                                           |
| ₹5. | कठोपनिषद्भाष्यविवरणम्<br>Kathopanishad Bhashya<br>Vivaranam | श्रीबालगोपालयतीन्द्रः<br>Sri Balagopala Yatindra | बे<br>D | <b>म्</b><br>!' | An. (O. M. L.)          | The author seems to have been called<br>Gopala Yatindra also. |

#### **प्रदेतप्रम्यको**शे

|             | ग्रन्थनामानि                                                              | ग्रन्थकर्तृनामानि                                         | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्           | विवरणम्                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| २६.         | <b>कठोपनिषद् सटीकभाष्यसहिता</b><br>Satika Bhashya Sahita<br>Kathopanishad | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not Known.                           | <b>वे</b><br>1) | <b>ग्रमु</b><br>N.P  | C. S. C. L               | Commentary on Kathopanishad.                                                        |
| ₹0.         | <b>कटोपनिषद्दीपिका</b><br>ृKathopanishad Deepika                          | श्रीशङ्करानन्दः<br>Sri-Surkarananda                       | बे<br>D         | म्<br>P              |                          | Do,                                                                                 |
| ₹१.         | <b>कठोपनिषद्ग्याल्या</b><br>Kathopanishad Vyakhya                         | श्रीउ <b>पनिषद्बह्यन्द्रः</b><br>Sri-Upanishad Brahmendra | बे<br>1)        | <b>मु</b><br>P       | Λ. L.                    | Do.                                                                                 |
| ₹ <b>२.</b> | <b>कठोपनिषद्व्याख्या-मणिप्रभा</b><br>Kathopanishad Vyakhya<br>Maniprabha  | श्रीग्रमरदासः<br>Sri Amaradasa                            | वे<br> )        | म्<br>!'             | Chow.                    | Do.                                                                                 |
| ₹₹.         | <b>कठोपनिषद्दीपिका</b><br>Kathopanishad Deepika                           | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                               | वे<br>1)        | मु<br>।'             |                          | Do.                                                                                 |
| ₹४.         | <b>कठोपनिष:द्वाष्यटिप्पणी</b><br>Kathopanishad Bhashya<br>Tippani         | श्रीशिवानन्वयतिः<br>Sri Sivananda Yati                    | य<br>G          | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | G. O. M. L.,<br>A. S. L. | Do.                                                                                 |
| <b>३</b> ५. | <b>कठोपनिषद्धिवरणम्</b><br>Kathopanishad Vivaranam                        | श्रीबालकृष्णानन्दः<br>Sri Balakrishnananda                | वे<br>1)        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I. O. L.                 | Do.                                                                                 |
| ₹.          | <b>कठोपनिषद्ध्यास्या</b><br>Kathopanishad Vyakhya                         | श्रीदामोदरः<br>Sri Damodara                               | <b>वे</b><br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P. W.                    | Do.                                                                                 |
| ₹७.         | द्विमतप्रकाशिका<br>Dvimataprakasika                                       | श्रीनारायणगोपालराजः<br>Sri Narayanagopalaraja             | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 0.1.                     | This is a commentary on Kathopanishad according to both Advaita and Visishtadvaita. |

Bhaskarananda and Digambaranuchara have written commentaries on this Upanishad also. They are available at S.B.D. Central Provinces and Berar catalogue mentions a commentary on Kathopanishad by Sri Padmapadacharya, Achyutakrishna Tirtha is also said to have written a commentary on this Upanishad.

| ₹5. | प्रश्नोपनिष-द्भाष्यम्<br>Prasnopanishad Bhashya       | श्रीशङ्कराचायः<br>Sri Sankaracharya | बे<br>D | p       | V. V. P.,<br>An., G. P. | Bhashya on Prasnopanishad<br>Atharya Veda, | belonging to |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| ₹.  | प्रक्तोपनिषद्भाष्यटीका<br>Prasnopanishad Bhashya Tika | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri | बे<br>D | म्<br>P | An.                     | Commentary on Do.                          |              |

#### ग्रापानवदग्रन्थाः

|             | ग्रन्थनामानि                                                                        | ग्रन्थकर्नृनामान <u>ि</u>                             | विपि:            | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                              | विवरणम्                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ¥o.         | <mark>प्रदनोपनिषद्दीपिका</mark><br>Prasnopanishad Dipika                            | श्री <b>शङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda           | <b>वे</b><br>• D | म्<br>P              | An.                                                         | Commentary on Prasnopanishad.                          |
| ४१.         | <mark>प्रक्तोपनिषद्दीपिका</mark><br>Prasnopanishad Dipika                           | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                           | बे<br>D          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O, I.                                                       | Do.                                                    |
| ४२.         | प्रदनोपनिषद्व्याख्या<br>Prasnopanishad Vyakhya                                      | श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra    | बे<br>D          | मु<br>।'             | A. L.                                                       | Do.                                                    |
| ४३.         | <mark>प्रक्नोपनिषद्ब्याख्या-मणिप्रभा</mark><br>Prasnopanishad Vyakhya<br>Maniprabha | श्रीग्रमरदासः<br>Sri Amaradasa                        | बे<br>D          | <b>मु</b><br>।'      | Chow.                                                       | Do.                                                    |
| <b>88.</b>  | <mark>प्रक्नोपनिषद्व्याख्या</mark><br>Prasnopanishad Vyakhya                        | श्रीष्रच्युतानन्दः<br>Sri Achyutananda                | वे<br>D          | म्<br>P              |                                                             | Do.                                                    |
| <b>४</b> ૫. | प्रक्नोपनिषद्विवरणम्<br>Prasnopanishad Vivarana                                     | श्रीनारायणेन्द्रसरस्वती<br>Sri Narayanendra Saraswati | बे<br>D          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G. O. M. L.,<br>A. L., B. U. L.<br>O. L., P. U. S.<br>M. L. | A vivarana on Sri Sankara's Prasnopanishad<br>Bhashya, |
| ४६.         | प्रश्नोपनिषद्विवृतिः<br>Prasnopanishad Vivriti                                      | श्रीबालकृष्णानन्दः<br>Sri-Balakrishnananda            | बे<br>D          | <b>न्नम्</b><br>N.P. | I. O. L.                                                    | The Manuscript is dated 1750 A. D.                     |
| ४७.         | मुण्डकोपनिष-द्भाष्यम्<br>Mundakopanishad Bhashya                                    | श्रीशष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya               | वे<br> )         | मु<br>P              | V. V. P.,<br>An., G.P.                                      | Bhashya on Mundakopanishad belonging to Atharva Veda.  |
| <b>ሄ</b> ፍ. | <b>मुण्डकोपनिष-द्गाघ्यटीका</b><br>Mundakepanishad BhashyaTika                       | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                   | वे<br>1)         | मु<br> }             | An.                                                         | Commentary on Do.                                      |
| ¥Ę.         | <b>मुण्डकोपनिष-द्गाध्यटिप्पणम्</b><br>Mundakopanishad Bhashya<br>Tippana            | श्रीशिवानन्वयतिः<br>Sri Sivananda Yathi               | बे<br>D          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S. M.,<br>G. O. M. L.                                       | Commentary on Mundakopanishad Bhashya.                 |
| ¥0.         | मुण्डकोपनिषद्दीपिका<br>Mundakopanishad Dipika                                       | श्रीशङ्करानन्दः<br>Sri Sankarananda                   | बे<br>D          | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | S. M., G. O.<br>M.L., I. O.                                 | Commentary on Mundakopanishad.                         |
| प्र१.       | मुण्डकोपनिषद्दीपिका<br>Mundakopanishad Dipika                                       | Sri Narayana                                          | बे<br>D          | मु<br>P              | An.                                                         | Commentary on Mundakopanishae                          |

#### म्र**ढं**तप्रन्यकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                                               | <b>ग्रन्थकतृंनामानि</b>                                  | निपिः           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्          | विवरणम्                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५२.         | मुण्डकोपनिषद्व्याख्या-मणिप्रभा<br>Mundakopanishad Vyakhya<br>Maniprabha    | श्रीग्रमरदासः<br>Sri Amaradasa                           | बे<br>1)        | मु<br>P .            | Chow.                   | Commentary on Mundakopanishad.                                                                                                                                                                          |
| <b>X</b> ₹. | <b>मुण्डकोपनिषद्विवरणम्</b><br>Mundakopanishad Vivarana                    | <b>श्रीउपनिषद्बह्यन्द्रः</b><br>Sri-Upanishad Brahmendra | D               | P                    | A. L.                   | Do.                                                                                                                                                                                                     |
|             | Besides the above, Bhaskara<br>but it is not clear if they are Adva        |                                                          | iyuthar         | ianda anc            | Gopalananda             | have written commentaries on this Upanishad                                                                                                                                                             |
| <b>X</b> 8. | माण्डूक्योपनिषत्कारिका<br>Mandukyopanishad Karika                          | श्रीगौडपादाचार्यः<br>Sri Goudapadacharya                 | <b>बे</b><br>1) | मु<br> }             | V. V. P.,<br>An., G. P. | Bhashya in verse on Mandukyopanishac pertaining to Atharva Veda,                                                                                                                                        |
| ሂሂ.         | माण्डूक्योपनिषद्भाष्यम्<br>Mandukyopanishad Bhashya                        | श्रीश <b>ङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya            | <b>वे</b><br>]) | <b>मु</b><br> }      | V. V. P.,<br>An., G. P. | Bhashya on Mandukyopanishad.                                                                                                                                                                            |
| ४६.         | माण्डूक्योपनिषत्कारिकाभाष्यम्<br>Mandukyopanishad Karika<br>Bhashya        | श्रीश <b>ङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharva            | वे<br>[)        | <b>मु</b><br> '      | V. V. P.,<br>An., G. P. | Commentary on Mandukyopanishad Karika of Sri Goudapadacharya.                                                                                                                                           |
| <b>૫</b> ७. | माण्ड्क्योपनिष <b>्ट्राष्यटीका</b><br>Mandukyopanishad Bhashya<br>Tika     | <b>श्रीम्रानन्दगिरिः</b><br>Sri Anandagiri               | वे<br> )        | <b>मु</b><br>P       | V. V. P.,<br>An., G. P. | Commentary on Sri Sankara's Mandukya<br>Bhashya,                                                                                                                                                        |
| <b>ሂ</b> ፍ. | माण्डूक्योपनिषस्कारिकाभाष्यटीका<br>Mandukyopanishad Karika<br>Bhashya Tika | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                      | बे<br>D         | मु<br>।'             | V. V. P.,<br>An., G. P. | Commentary on Sri Sankara's Goudapada<br>Mandukya Karika Bhashya.                                                                                                                                       |
| ሂዩ.         | भ्रागमञ्जास्त्रविवरणम्<br>Agamasastra Vivarana                             | श्रीक्ष <b>क्कराचायः</b><br>Sri Sankaracharva            | दे<br> )        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C. S. C. L.             | A work treating of the principles of Vedanta philosophy, complete in three chapters. This is attributed to Sri Sanakara. It is not clear if this is the same as Sri Sanakara's Mandukya Karika Bhashya. |
| <b>६</b> ٥. | माण्डूक्यकारिकाव्याख्या-मिताक्षरी<br>Mandukya Karika Vyakhya               | श्रीस्वयंप्रकाशानन्वसरस्वती<br>Sri Svayamprakasananda    | वे              | मु                   |                         | A commentary on Sri Goudapada's Mandukya<br>Karika.                                                                                                                                                     |
|             | Mitakshari                                                                 | Saraswti                                                 | Ð               | P                    | Chow.                   |                                                                                                                                                                                                         |

#### ग्रीपनिषदग्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामानि                                                                | ग्रन्थकतृंनामानि                                         | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                   | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>६१</b> .  | <b>गौडपादाचार्यभाष्यटिप्पणी</b><br>Goudapadacharya Bhashya<br>'Tippani      | श्री श्रनुभूतिस्वरूपाचार्यः<br>Sri Anubhutisvarupacharya | <b>बे</b><br>1) | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G. O. M. L.,<br>A.L.,Tekka<br>Matam, Goch        | A commentary on Sri Goudapada's Mandukya<br>Karika Bhashya of Sri Sankara.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>६</b> २.  | <b>गोडपादीयविवेक:</b><br>Goudapadiya Viveka                                 | ग्रहातम्<br>Not Known.                                   | वे<br> )        | श्रम्<br>N.P.        | G. O. M. L.,                                     | Do. This is different from the previous Goudapadiya Bhashya Tippani.                                                                                                                                                                                                                                      |
| ६ ३.         | माण्ड्रक्योपनिषद्भाष्यदिप्पणी<br>Mandukyopanishad Bhashya<br>Tippani        | श्रीभ्रानन्दात्मा<br>Sri Anandatma                       |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G. O. M. L                                       | A commentary on Sri Sankara's Mandukyo-<br>panishad Bhashya. It is not clear if this<br>is the same as Goudapadiya Bhashya by<br>Anandatma (referred to Hultzsch report<br>on sanskrit Manuscripts), a copy of which<br>is said to be available in the Temple Library,<br>Tiruvidamarudur (Madras State). |
| <b>ξ</b> ૪.  | <b>माण्ड्रक्योपनिषद्दीपिका</b><br>Mandukyopanishad Dipika                   | श्रीका <b>ङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda             | बे<br>।)        | मु<br> }             | $\Delta n$ .                                     | A commentary on Mandukyopanishad.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६५.          | <b>भाण्ड्रक्योपनिषद्दीपिका</b><br>Mandukyopanishad Dipika                   | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>1)        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S. M.                                            | Do. This is also called Sarasangati.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>६</b> ६.  | माण्डक्योपनिषद्व्याख्या<br>Mandukyopanishad Vyakhya                         | <b>श्रीउपनिषद्बह्यन्द्रः</b><br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>D         | . <b>म्</b>          | Λ. L.                                            | Do. Including Karikas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ६७.          | माण्डूक्योपनिषद्व्याख्या-मणिप्रभा<br>Mandukyopanishad Vyakhya<br>Maniprabha | श्रीग्रमरदास:<br>Sri Amaradasa                           | बे<br>1)        | म्<br>P              | Chow.                                            | A commentary on Mandukvopanishad.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>६ ⊏</b> . | माण्ड्रक्योपनिषदसारभतन्याच्या<br>Mandukyopanishad Sara-<br>bhuta Vyakhya    | Not Known.                                               |                 | ग्रम्<br>N.P.        | U. P. L.                                         | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>૬</b> દ.  | माण्ड्रच्योपनिषत्कारिका<br>Mandukyopanishad Karika                          | श्रीलक्ष्मणसूरिः<br>Sri Lakshmana Suri                   | बे<br>D         | मु<br>P              | This was printed at the Occiental Press, Madras. | An exposition in simple Sanskrit verse of the Mandukyopanishad as contained in Sri Sankara Bhashya and the commentary of Sri Anandagiri.                                                                                                                                                                  |

Besides the above, the Saraswati Bhavan Library, Banaras mentions a commentary called Mandukyopanishad Prakasa. Other commentaries on this Upanishad are by Bhaskarananda and Achyuthananda. These have been printed and are available in S. B. D.

#### म्रद्वंतप्रन्थकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                                                           | ग्रन्यकर्तृनामा <b>नि</b>                                         | निपि:          | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                     | विवरणम्                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b> 0. | तैतिरीयोपनिष-ब्राष्यम्<br>Thythireeyopanishad<br>Bhashya                               | श्रीशाष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                          | बे<br>D        | <b>मु</b><br>Р       | V. V. P., An.,<br>G. P., Ashtekar, | Bhashya on Thythirecyopanishad belonging<br>to Krishna Yajur Veda                                                                             |
| ७१.         | तैतिरीयोपनिषञ्जाष्यवातिकम्<br>Thythireeyopanishad Bhashya<br>Vartikam                  | श्रीसुरेश्वराचार्यः<br>Sri Suresvaracharya                        | दे<br>1)       | <b>मु</b><br>P       | An.                                | A metrical commentary on Sri Sankara's<br>Thythireeya Bhashva.                                                                                |
| <b>૭૨.</b>  | <b>तैत्तिरीयोपनिष:द्वाष्यटीका</b><br>Thythirecyopanishad Bhashya<br>Tika               | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                               | वे<br> )       |                      | Au.                                | Commentary on Sri Saakara's Thythireeyo-<br>panishad Bhashya,                                                                                 |
| ७३.         | <b>तैत्तिरीयोपनिष-द्भाष्यवातिकटीका</b><br>Thythireevopanishad Bhashya<br>Varthika Tika | श्रीग्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                               | वे<br>1)       | मु                   | An.                                | Commentary on Sri Suresvaracharya's Thy-<br>thireeya Bhashya Varthika.                                                                        |
| <i>હ</i> ૪. | तैतिरीयोपनिषद्भाष्यव्याख्या वनमाला<br>Thythirecyopauishad Bhashya<br>Vvakhya-Vanamala  | श्रीग्रज्युतकृष्णानन्दतीर्थः<br>Sri Achyutakrishnananda<br>Tirtha | Đ              | P                    | V. V. P.                           | Commentary on Sri Sankara's Thythirceya<br>Bhashya.                                                                                           |
| ७४.         | वनमालााववरणम्<br>Vanamala Vivaranam                                                    | श्रीरामानन्दतीर्थः<br>Sri Ramananda Tirtha                        | बे<br>D        | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | A. L.                              | Commentary on Do.                                                                                                                             |
| ७६.         | <mark>तैत्तिरीयभाष्यटीका विवरणम्</mark><br>Thythireeya Bhashya Tika<br>Viyaranam       | श्रीबालकृष्णानन्दः<br>Sri Balakrishanananda                       | वे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I. O., B.                          | A commentary on Sri Sankara's Thythireeya                                                                                                     |
| ৩৩.         | <b>तैत्तिरीयभाष्यवातिकसङ्गतिः</b><br>Thythireeya Bhashya Varthika<br>Sangathi          | <b>श्रीविश्वानुभवः</b><br>Sri Viswamibhaya                        | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G. O. X                            | A short commentary on Sri Suresvara's Thythireeya Bhashya Varthika.                                                                           |
| ৬८.         | <b>तीत्तरीयोपनिष</b> ्द्भाष्यम्<br>Thythireeyopanishad Bhashya                         | श्रीसायणाचार्यः<br>Sri Savanacharya                               | बे<br>1)       | <b>मु</b><br> }      | Au.                                | This forms part of Sri Sayanacharya's Bhashya on Krishna Yajur Veda Aranyakas and is included in the printed edition of the Vedartha Prakasa. |
| .30         | भृगुवल्ली उपनिष <b>्द्राध्यम्</b><br>Bhrighvalli Upanishad<br>Bhashya                  | श्रीदामोदरः<br>Sri Damodara                                       | <b>वे</b><br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | U. P. L                            | A commentary on Bhriguvalli of the Thy-<br>thireeyopanishad.                                                                                  |

| प्रापानब | रचन्याः |
|----------|---------|

|             | ग्रन्थनामानि                                                                     | ग्रन्थक <b>ृंनामानि</b>                                   | लिपि:         | मु॰ ग्रमु॰            | उपलब्धिस्थानम्                   | विवर्णम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ø.         | <b>तंतिरोयोपनिषद्दीपिका</b><br>Thaithiriyopanishad Dipika                        | <b>धोशकुरानन्दः</b><br>Sri Sankarananda                   | बे<br>D       | <b>म्</b><br>P        | An.                              | A commentary on Thaithiriyopanishad,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>د</b> १. | <b>तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका</b><br>Thaithiriyopanishad Dipika                      | <b>श्रोनारायगः</b><br>Sri Narayana                        | बे<br>D       | <b>ग्र</b> न्<br>N.P. | 0.1.                             | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>=</b> 2. | <b>तैत्तिरीयोपनिषद्•याख्या</b><br>Thaithiriyopanishad Vyakhya                    | <b>श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः</b><br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>1)      | <b>म्</b><br>P        | A. L.                            | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>د</b> ٦. | तंतिरीयोपनिषद्ष्यास्या<br>Thaithiriyopanishad Vyakhya                            | श्रीम्मपरदास<br>Sri Amaradasa                             | बे<br>D       | <b>मु</b><br>P        | Chow.,                           | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b> ४. | तैत्तिरीयोपनिषद्व्याख्या<br>Thaithiriyopanishad Vyakhya                          | श्रीविद्यारण्यः<br>gri Vidyaranya                         | ते<br>Te      | <b>श्चत्</b><br>N.P.  | O. I.                            | Said to be a commentary on the Sikshavalli, This is said to have been printed.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ፍ</b> ሂ. | तैत्तिरीयोपनिषल्लघुदीिपका<br>Thaithiriyopanishad Laghu-<br>dipika                | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                                   | ते<br>Te      | <b>ग्रमु</b><br>N.P.  | S.M., G.O.M.<br>L., J.O., P. U.I | A commentary on Thaithiriyopanishad based on Sri Vidyaranya's work, G. O. M. L. attributes this to Sri Sankarananda, but as the author pays respects to Sri Vidyaranya and as Sri Vidyaranya pays respects to Sri Sankarananda, the author cannot be Sankarananda. P. U. L. says that the author is one Ramamrita Yati. |
| <b>८</b> ६. | भृगुबल्लीभाष्यदिष्पणम्<br>Bhriguvalli Bhashya Tippa-<br>nam                      | श्रीज्ञानामृतपादाः<br>Sri Juanamrita Pada                 |               | <b>ग्रमु</b><br>N.P.  | U. P. I.                         | A commentury on Bhrighvalli Bhashva.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲७.         | तैतिरीयोपनिषद्ग्यास्या श्रागमामृतम्<br>Thaithiriyopanishad Vyakhya<br>Agamamrita | श्रीसीतारामः<br>Sri Sitarama                              | ते<br>Te      | <b>चन्</b><br>N.P.    | G. O. M. L.                      | A commentary on Thaithiriyopanishad.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55.         | तैसिरीयोपनिषद्विवृतिः<br>Thaithiriyopanishad Vivriti                             | श्रीविज्ञानात्मभगवान्<br>Sri Vijnatma Bhagavan            | <b>ч</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G. O. M. L.                      | A commentary on that part of the Thaithiri-<br>yopanishad called Narayanopanishad,begin-<br>ning.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> ٤. | नारायणोपनिषःद्भाष्यम्<br>Narayanopanishad Bhashya                                | भीमाषवाचार्यः (श्री विद्यारण्याः)                         | u             | म                     |                                  | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ranayanopanisitau bitasnya                                                       | Sri Madhavacharya<br>(Sri Vidyaranya)                     | G             | N.P.                  | S. M.                            | 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### **द्वेतप्रन्यको**शे

|     | ग्रन्थनामानि                                                     | ग्रन्थकर्तृनामानि                                           | लिपिः | मु॰ भ्रमु॰ | उपल <b>िधस्थानम्</b> | विवरणम्                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| €o. | तैत्तिरीयोपनिषद्यंसारसंग्रहप्रकाशिका<br>Thaithiriyopanishadartha | श्रीतार <b>कब्रह्मेश्वरसरस्वती</b><br>Sri Tarakabrahmeswara | बे    | भ्रमु      |                      | A summary of the principles of the Thaithi-<br>riyopanishad. |
|     | Sarasangraha Prakasika                                           | Saraswati                                                   | D     | N.P.       | A.L.                 |                                                              |

Bhaskarananda and Achyuthananda have written commentaries on this Upanishad and have been printed and are available at S. B. D. but it is not clear if they are Advaitic. P. U. L. mentions a commentary on this Upanishad by one Nityananda. One Nityananda has written a commentary called Mithakshara on the Chandogyopanishad. It may be that he has written a commentary on this Upanishad also.

| €₹.             | <b>ऐतरेयोपनिषञ्जाष्यम्</b><br>Aitareyopanishad Bhashya                         | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                                 | ₹<br>D        | म्<br>P           | V.V.P., An.,<br>G.P.                         | Bhashya on Aitareyopanishad belonging to the Rig Veda.                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € ₹.            | <b>ऐतरेयोपनिष</b> ्का <mark>ष्यटीका</mark><br>Aitareyopanishad Bhashya<br>Tika | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                                   | <b>≹</b><br>D | <b>म्</b><br>P    | An.                                          | Commentary on the above.                                                                                                                  |
| ٤٦.             | ऐतरेयोपनिषञ्जाष्यम्<br>Aitareyopanishad Bhashya                                | श्रीसायणाचार्यः<br>Sri Savanachava                                    | ≹<br>D        | <b>मु</b><br>Р    | An.                                          | This is part of Sri Sayanacharya's Bhashya on Aitareya Aaranyaka, called Vedartha Prakasika. A manuscript of this in S. M. is dated 1686. |
| € €.            | ऐतरेयोपनिषद्भाष्यवीपिका<br>Aitareyopanishad Bhashya<br>Dipika                  | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidyaranya                                     | đ<br>D        | म्<br>P           | An.                                          | Commentary on Sayana's Aitareya Bhashya.                                                                                                  |
| <b>&amp;</b> ¥. | <b>ऐतरेयभाष्यटीका</b><br>Aitareya Bhashya Tika                                 | श्रीग्रभिनवनारायणेग्वसरस्वती<br>Sri Abhinavanarayanendra<br>Saraswati | d<br>D        | <b>धम्</b><br>N.P | I.O.,G.O. M.<br>L., O.I., B.R.<br>A.S., A.L. | An exposition of Aitareya Bhashya of Sri<br>Sankara.                                                                                      |
| € €.            | <b>ऐतरेयभाष्यटिप्पणम्</b><br>Aitareya Bhashya Tippanam                         | श्राज्ञानामृतयितः<br>Sri Jnanamrita Yathi                             | न<br>N        | ध<br>N.P          | I.O., G.O. M.<br>L., O.I., B.R.<br>A.S.      | A commentary on Aitareya Bhashya of Sri<br>Sankara.                                                                                       |
| દહ.             | ऐतरेयभाष्यटीका<br>Aitareya Bhashya Tika                                        | श्रीसीतानाषतस्यभूषणः<br>Sri Sitanath Tatva Bhushan                    | <b>t</b><br>D | ष<br>P            | •                                            | This is printed—Vide India Office Catalogue<br>Volume II, Part I, 1928 edition, page 64.<br>This is called Sankara Kripa.                 |

#### **ग्रीपनिषदग्रन्थाः**

|      | ग्रन्थनामानि                                                                   | ग्रन्यकर्तृनामानि                                  | लिपि:   | मु॰ समु॰             | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------|-------------------------------------|
| €¤.  | <mark>ऐतरेयोपनिबद्दीपिका</mark><br>Aitareyopanishad Dipika                     | भीशपूरानम्बः<br>Sri Sankarananda                   | न<br>N  | <b>धन्</b><br>N.P.   | I. O.          | A commentary on Aitareyopanishad.   |
| €€.  | ऐतरेयोपनिचब्ब्याच्या<br>Aitareyopanishad Vyakhya                               | श्रीदामोदरः<br>Sri Damodara                        |         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.L.         | Do.                                 |
| ₹00. | ऐतरेयोपनिवद्ब्यास्या<br>Aitareyopanishad Vyakhya                               | श्रीउपनिषव्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra | ≹<br>D  | <b>म्</b><br>Р       | Λ. Ι           | Do.                                 |
| १०१. | <b>ऐतरेयोपनिषद्ग्यास्या-मणिप्रभा</b><br>Aitareyopanishad Vyakhya<br>Maniprabha | श्रीग्रमरदासः<br>Sri Amaradasa                     | बे<br>D | <b>म्</b><br>Р       | Che            | Do. This is also called Maniprabha. |

Rajachudamani Dikshita and the author of Prakatartha Vivecana are also said to have written commentaries on this Upanishad.

| १०२. | खान्बोग्योपनिषः द्वाष्यम्<br>Chandogyopanishad Bhashya                             | भीश <b>फूराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya                             | đ<br>D  | <b>म्</b><br>Р     | V.V.P.,<br>An., G.P.          | Bhashya on Chandogyopanishad belonging to<br>Sama Veda. This is also called Riju-<br>vivarana.                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹०₹. | ख्रान्दोग्योपनिव-द्भाष्यटीका<br>Chandogyopanishad Bhashya<br>Tika                  | भोघानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                                        | बे<br>D | <b>ዛ</b><br>P      | An.                           | Commentary on. Do                                                                                                                                                                                                      |
| ₹०४. | ख्रान्दोग्योपनिषद्व्यास्था-मिताक्षरा<br>Chandogyopanishad Vya-<br>khaya Mitakshara | श्रीनित्यानन्दः<br>Sri Nityananda                                      | बे<br>D | <b>म्</b><br>Р     | An., Chow.,<br>S.B.D., B.U.D. | Commentary on Chandogyopanishad. The author says that after writing a commentary on this Upanishad for the use of the learned (Vigna), he writes this Mithakshara (small) for the use of the less learned (श्रन्थव्ह). |
| १०५. | श्चान्योपनिष-द्गाष्यदीका<br>Chandogyopanishad Bhashya<br>Tika                      | श्रीग्रभिनवनारायणेन्द्रसरस्वती<br>Sri Abhinavanarayanendra<br>Sarawati | d<br>D  | <b>घम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                      | A commentary on Sri Sankara's Chandogya<br>Bhashya.                                                                                                                                                                    |
| १०६. | <mark>छान्दोग्योपनिष-द्गाच्यटिप्पणी</mark><br>Chandogyopanishad Bhashya<br>Tippani | श्रीनरेन्द्रपुरी<br>Sri Narendrapuri                                   | D<br>D  | <b>घम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                      | Do.                                                                                                                                                                                                                    |

|              | ग्रन्यनामानि                                                       | ग्रन्थकर्तृनामानि                                          | लिपिः   | मु॰ ग्रमु॰          | उपल <b>िधस्थानम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> ०७. | <mark>छान्दोग्योपनिषद्ग्याख्या</mark><br>Chandogyopanishad Vyakhya | श्रीउपभिष <b>द्वह्येन्द्रः</b><br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>D | <b>म्</b><br>P      | A.L.                 | A commentary on Sri Sankara's Chandogya<br>Bhashya                                                                                      |
| ₹05.         | श्रीसद्विद्याविलासः<br>Sri Sadvidya Vilasa                         | श्रीत्यागराजाध्वरी (राजुशास्त्री)<br>Sri Tyagarajadhwari   | दे      | म्                  |                      | A commentary on the sixth kanda of the Chandogyopanishad. The author himself                                                            |
|              |                                                                    | (Raju Sastri)                                              | D       | P                   | S.V.P.               | has written a commentary on this called Rasanubhuthi.                                                                                   |
| <b>१</b> 0€. | <b>छान्दोग्योपनिषल्लघ्</b> ट्यास्या                                | <b>प्रजा</b> तम                                            | ते      | ग्रमु               |                      |                                                                                                                                         |
|              | Chandogyopanishad Laghu-<br>Vyakhya                                | Not known                                                  | Te.     | N.P.                | G.O.M.L.             | A short commentary on Chandogyopanishad.                                                                                                |
| ११०.         | <b>छान्दोग्योपनिषद्</b> यास्या                                     | श्रीबालकृष्णानन्दः                                         | वे      | ग्रम्               |                      |                                                                                                                                         |
|              | Chandogyopanishad Vyakhya                                          | Sri Balakrishnananda                                       | Ð       | N.P.                | A.L.                 | 120.                                                                                                                                    |
| १११.         | छान्दोग्योपनिषद्दीपिका                                             | श्रीनारायणः                                                | वे      | ग्रमु               |                      |                                                                                                                                         |
|              | Chandogyopanishad Dipika                                           | Sri Narayana                                               | Ð       | N.P.                | A.L.                 | Do.                                                                                                                                     |
| <b>११</b> २. | <b>छान्बोग्योपनिषद्</b> ष्याख्या                                   | श्रीदेवज्ञभट्टः                                            | बे      | म्                  |                      | This is said to have been printed vide No. 811,                                                                                         |
|              | Chandogyopanishad Vyakhya                                          | Sri Daivajna Bhatta                                        | D       | $\ddot{\mathbf{P}}$ |                      | India Office Catalogue, Volume II, Part I.                                                                                              |
| ११३.         | वाचारस्मणप्रकरणम्                                                  | श्रीनृसिंहाश्रमी                                           | ग्र     | ग्रमु               |                      | In this the author refutes the Bheda School of                                                                                          |
|              | Vacharambhana Prakarana                                            | Sri Nrisimhasrami                                          | G       | N.P.                | G.O.M.L.             | Vedanta by interpreting certain passages from the sixth adhyaya, first kanda of Chandogyopanishad—Arambhadhikarna of the Brahma Sutras. |

Bhaskarananda, Achyuthananda, Sivasankara Kavyathirtha, Vidhusekhara Bhattacharya and Advaithananda Thirtha have written commentaries on this Upanishad; but it is not clear if they are Advaitic. Sri Gowdapadacharya is also said to have written a commentary on this Upanishad vide "प्रवेह उक्तः परिहार धानार्थे," in Sankara's Chandogya Bhashya. It is said that wherever Sri Sankara says "प्रानार्थे", he refers to Sri Goudapadacharya and that in other cases he mentions the names, like Vyasacharya, Upavarshacharya, etc. Sri Anandagiri says that Acharya in this place means Dravidacharya. There is a school of thought which says that Goudapadacharya was also known as Dravidacharya. Hultzsch report mentions the work called Chandogya Prakasika. It said that Brahmanandi is said to have written a Vrithi on this Upanishad for which Dravidacharya has written a commentary.

| ११४. | बृहदारण्यकोपनिषःद्भाष्यम् | श्रीशष्ट्रराचार्यः | बे | म् |           |                                             |
|------|---------------------------|--------------------|----|----|-----------|---------------------------------------------|
|      | Brihadaranyakopanishad    | Sri Sankaracharya  | D  | P  | VV.Р,     | Bhashya on Brihadaranyakopanishad belonging |
|      | _ Bhashya                 |                    |    |    | An., G.P. | to Sukla <b>Yajur Veda</b> .                |

#### ग्रीपनिषदमन्तरः

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                    | ग्रन्थकर्तृनामा <b>मि</b>                                     | <b>लि</b> पिः | मु <b>० धम्</b> ०    | • उपल <b>म्धिस्थानम्</b>            | विवरणम्                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११४.         | बृह्दारण्यकोपनिषःद्भाष्यवातिकम्<br>Brihadaranyakopanishad<br>Bhashya Vartika                    | श्रीसुरेडबराचार्यः<br>Sri Sureswaracharya                     | D<br>D        | म्<br>P              | An.                                 | A metrical commentary on Sri Sankara's<br>Brihadaranyaka Bhashya.                                                                                                                              |
| ११६.         | बृहदारण्यकोपनिष <b>्काष्यटीका</b><br>B ihadarnyakopanishad<br>Bhashya Tika                      | श्रीभ्रानन्वगिरिः<br>Sri Anandagiri                           | <b>≹</b><br>D | <b>y</b><br>P        | An.                                 | Commentary on Sri Sankara's Brihadaranyaka<br>Bhashya.                                                                                                                                         |
| ११७.         | बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिकटीका<br>Brihadarnyakopanishad<br>Bhashva Vartika Tika              | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anundagiri                           | đ<br>D        | <b>म्</b><br>Р       | An.                                 | Commentary on Sri Sureshwaracharya's<br>Brihadaranyaka Bhashya Varthika.                                                                                                                       |
| ११८.         | बृह्वारण्यभाष्यवातिकसारः<br>Brihadaranya Bhashya<br>Vartika Sara                                | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidvaranya                             | <b>t</b><br>D | <b>म्</b><br>P       | Che                                 | A metrical summary of Sri Sureshwaracharya's<br>Brihadaranya Bhashya Varthika.                                                                                                                 |
| ११६.         | <b>बृह्दारण्यभाष्यवातिकव्याख्या-संग्रहः</b><br>Brihadaranya Bhashya Vartika<br>Vyakhya-Sangraha | श्रीमहेदवरानग्बतीर्थः<br>Sri Maheswarananda Tirtha            | बे<br> )      | <b>म्</b><br>P       | Chow.                               | Commentary on the above.                                                                                                                                                                       |
| <b>१</b> २०. | बृह्दारण्यवार्तिकन्यायसस्विविवरणम्<br>Brihadaranya Vartika Nyaya-<br>tatva Vivarana             | श्रीनृसिहप्रज्ञमुनिः<br>Sri Nrisimhaprajna Muni               | म<br>M        | चम्<br>N.P.          | C.O.L., G.<br>O.M.L., A.L.          | Commentary on Sri Sureshwara's Brihadaranyaka Bhashya Varthika. The author is different from Narasimha Swami, author of Advaita Deepika and other works. There is a commentary on this in A.L. |
| १२१.         | बृह्वारण्यवातिकसम्बन्धोक्तिः<br>Brihadaranya Vartika<br>Sambandhokti                            | श्रीविश्वानुभवः<br>Sri Viswanubhava                           | न<br>M        | श्रम्<br>N.P.        | M.P.L., C. O.L.,<br>G.O. M.L., A.L. | A short commentary of Sri Sureshwaracharya's<br>Brihadaranya Bhashya Varthika.                                                                                                                 |
| <b>१</b> २२. | बृहवारण्यवातिकव्याख्यान्यायकल्पलिका<br>Brihadaranya Vartika Vyakhya-<br>Nyayakalpalatika        | श्रीम्रानन्दपूर्णं विद्यासागरः<br>Sri Anandapurna Vidyasagara | बे<br>D       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L., O.L.                      | Do.                                                                                                                                                                                            |
| १२३.         | मैत्रेयीबाह्यणभाष्यतात्पर्यवीपिका<br>Maitreyi Brahmana Bhashya<br>Tatparya Dipika               | श्रीमहादेवेन्द्रसरस्वती<br>Sri Mahadevendra Saraswati         | ते<br>T~.     | ग्रम्<br>N.P.        | S M                                 | A metrical treatise on the fourth Brahmana of the Brihadaranyopanishad.                                                                                                                        |

#### महैतप्रन्यकोशे

|              | ग्रन्थनामानि                                                              | ग्रन्यकर्तृनामान <u>ि</u>                         | लिपि:         | मु॰ झमु॰           | उपलब्धिस्थानम्        | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२४.         | बृहवारच्यकभाष्यटिप्पणी<br>Brihadaranyaka Bhashya<br>Tippani               | श्रीशिवानन्वयतिः<br>Sri Sivanandayati             | <b>ч</b><br>G | <b>धम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.              | A commentary on Sankara's Brihadaranya<br>Bhashya.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>१२</b> ४. | बृहवारण्योपनिषञ्जाष्यम्<br>Brihadaranyopanishad Bhashya                   | श्रीसायणाचार्यः<br>Sri Sayanacharya               | <b>₹</b><br>D | <b>चम्</b><br>N.P. | I.O.                  | A commentary on Brihadaranyakopanishad.                                                                                                                                                                                                               |
| १२६.         | बृहदारच्यकोपनिवद्दीपिका<br>Brihadaranyakopanishad<br>Dipika               | श्रीञपूरानन्दः<br>Sri Sankarananda                | ₹<br>D        | <b>धम्</b><br>N.P. | S.M., I.O.,<br>A.S.L. | 100.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १२७.         | बृहवारक्यकोपनिषव्ष्याख्या<br>Brihadaranyakopanishad<br>Vyakhya            | श्रीविज्ञानभिक्षुः<br>Sri Vijnanabhikshu          | बे<br>D       | <b>धम्</b><br>N.P. | C.S.C.                | Do.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>१</b> २८. | बृहवारण्यकथ्यास्या-प्रकाशिका<br>Brihadaranyaka Vyakhya-<br>Prakasika      | श्रीवासुवेवष्रह्य<br>Sri Vasudeva Brahma          | बे<br>D       | <b>चम्</b><br>N.P. | O. I.                 | Do.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १२६.         | बृह्वारण्यकथ्याच्या-मिताक्षरा<br>Brihadaranyaka Vyakhya-<br>Mitakshara    | श्रीनित्यानन्दः<br>Sri Nitvananda                 | à<br>D        | ě                  | An., S.B.D.<br>Chow.  | A commentary on-do-according to the Kanwa text. The author says that after writing a bigger (Vipula) Commentary for Jnanins, he is writing this smaller (Mitakshara) for the use of those who cannot understand (तत्क्रलनासमर्थानां) that commentary. |
| ₹३०.         | बृहवार <del>ण्यकोपनिषद्ण्यास्या</del><br>Brihadaranyakopanishad<br>Vyakya | भी उपनिषद्शह्येन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>D       | <b>ዛ</b><br>የ      | A.L                   | A commentary on the Brihadaranyakopanishad.                                                                                                                                                                                                           |

Bhaskarananda, Achyuthananda and Sivasankara have written commentaries on Brihadaranyaka. They have been printed and are available at S.B.D. but it is not clear if they are Advaitic.

| 292. | बोधानन्दगीता   | भौबोषानन्दयञ्चा       | ₹ | घमु  |              |                                                 |
|------|----------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------------------------------------------|
|      | Bhodhanda Gita | Sri Bhodhananda Yajwa | D | N.P. | C.O.L., I.O. | An explanation of the ten Principal Upanishads. |

#### भीपनिषदप्रन्याः

|               | ग्रन्थनामानि                                                                     | <b>ग्रन्यकर्तृं</b> नामाान                          | लिपि:     | मु० ध्रमु०           | उपलब्धिस्यानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹₹₹.          | प्रात्मपुराणम्<br>∆tmapnrana                                                     | भीशकुरानन्दः<br>Sri Sankarananda                    | D D       | <b>मु</b><br>P.      | Chow., V.P.    | Versified summary of the contents of the principal Upanishads in 18 chapters. The following Upanishads are treated herein: Aitareya, Brihadaranyaka, Kata, Thaithereeya, Chandogya, Kena, Mundaka, Prasna, Kowshitaki, Swetaswatara, Garbha and Atharva Sira. One Ramakrishna is said to have written a ommentary on this.    |
| <b>१३</b> १.  | वेदान्तमुक्तावलिः<br>Vedantamuktavali                                            | श्रीबेस्लंकोण्ड रामरायः<br>Sri Bellankonda Ramaraya | ते<br>Tc. | <b>ໆ</b><br>P        | A.G.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १३४.          | धनुभूतिप्रकाशिका<br>Anubhutiprakasika                                            | श्रीविधारण्यः<br>Sri Vidyaranya                     | D D       | मु<br>P              | N.S.P.         | A metrical paraphrase, also called Sarvopanishad Sara, of the twelve Upanishadst in twenty Adhyayas. The Upanishad treaed herein are:—Aitareya, Thaithiriya, Chandogya, Mundaka, Koushitaki, Maitrayana, Katavalli, Swetaswatara, Brihadaranyaka, kena, Nrisimhatapini. This is also called Upanishad Karika or Vidyaprakasa. |
| <b>१३</b> ५.  | बज्ञोपनिषद्रहस्यम्<br>Dasopanishad Rahasya                                       | Sri Ramachandra                                     | )<br>D    | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | B.U.           | This is a small metrical work containing ten verses and giving the gist of the ten principle Upanishads.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>१३६.</b>   | उपनिषस्तारसंग्रहः<br>Upanishad Sara Sangraha                                     | श्रीमुबद्धाच्यः<br>Sri Subrahmanya                  | D D       |                      | G.O.M.I        | A short work in seventy one verses containing the important tenets of the Advaita as contained in the Upanishads. The verses are addressed to Sri Rama. The author has written a commentary called Vidvanmanohara. Sri Vidyaranya is quoted in many places.                                                                   |
| ₹ <b>३७</b> . | नृत्तिहपूर्वतापिनीयोपनिच-क्राच्यम्<br>Nrisimha Purva Tapini<br>Upanishad Bhashya | भीकाषुराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                 | D<br>D    |                      | V.V.P., An.    | A commentary on Nrisimha Purva Tapini<br>Upanishad.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                | ग्रन्थनामानि .                                                            | ग्रन्थकर्तृनामा <b>नि</b>                          | लिपि:         | मु• ग्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b>               | वि <b>ब</b> रणम्                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३८.           | नृतिहोत्तरतापिनीयभाष्यम्<br>Nrisimhottaratapini Bhashya                   | श्रीगीडपादाचार्यः<br>Sri Goudapadacharya           | <b>ð</b><br>D | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.,<br>I. O.                   | G. O. M. L. says "Sri Suka Munindra Sishya<br>Gowdapada Muni Virachita Uttara<br>Tapiniopanishad Bhashyam." |
| <b>? ? .</b> . | नृतिहोत्तरतापिनीयभाष्यम्<br>Nrisimhottara Tapini Bhashya                  | श्रीशिष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya           | ते<br>Te.     | <b>श्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.I,<br>I. O.                    | G. O. M. L. says "Bhagavat Sankaracharya<br>Kritam Nrisimhottara Tapiniya Vyakya<br>Sampurnam."             |
| १४०.           | नृसिहोत्तरतापिनीयदीपिका<br>Nrisimhottara Tapiniya Dipika                  | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidyaranya                  | बे<br>D       | <b>म्</b><br>!'      | An.                                  | Commentary on Nrisimha Uttara Tapini<br>Upanishad, This is also called Tapiniya<br>Rahasyartha Vivaranam,   |
| १४१.           | नृसिहोत्तरतापिनीकारिका<br>Nrisimhottaratapini Karika                      | म्रज्ञातम्<br>Unknown                              | बे<br>1)      | श्रम्<br>N.P.        | C.O.L.                               | A metrical work describing Pranavopasana as described in Nrisimhatapiniyopnishad.                           |
| १४२.           | <b>नृसिहतापिनीयोपनिषद्दीपिका</b><br>Nrisimha Tapiniyopanishad<br>Dipika   | श्रीशङ्करानन्वः<br>Sri Sankarananda                | बे<br>1)      | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L<br>I,O., A.L.,<br>S.M., O.I. | Dipika on both the purva and uttara Tapins.                                                                 |
| १४३.           | <b>नृसिहतापिनीयोपनिषद्दीपिका</b><br>Nrisimhatapiniyopanishad<br>Dipika    | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                        | đ<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., I.O.                           | Dipika on both the purva and uttara Upanishads.                                                             |
| <b>\$</b> 88.  | <b>नृसिहतापिनीयोपनिषद्व्याख्या</b><br>Nrisimhatapiniyopanishad<br>Vyakhya | श्रीउपनिषद्वह्योन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>1)      | <b>मृ</b><br>।       | A.L.                                 | Commentary on Do.                                                                                           |
| १४४.           | श्वेताश्वतरोपनिषद्भाष्यम्<br>Swetaswataropanishad Bhashya                 | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya              | बे<br>D       |                      | An.                                  | Bhashya on Swetaswataropanishad.                                                                            |
| १४६.           | <b>इवेताइवतरोपनिषद्दीपिका</b><br>Swetaswataropanishad Dipika              | श्रीशङ्करानन्दः<br>Sri Sankarananda                | बे<br> )      | •                    | An.                                  | Commentary on Do.                                                                                           |
| १४७.           | इवेताइबतरोपनिचहीपिका<br>Swetaswataropanishad Dipika                       | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                        | बे<br>D       | म्<br>P              | Än.                                  | Do.                                                                                                         |

#### ग्रीपनिषदग्रन्थाः

| •               | •<br>ग्रन्थनामानि                                                                | ग्रन्थकर्नृनामान <u>ि</u>                                  | वितंतः    | मु० अमु०             | द्यालब्धिरवानम्           | विवरणम्                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| १४⊏.            | <b>इवेताइवतरोपनिषद्विवरणम्</b><br>Svetaswataropanishad<br>Vivarana               | श्रीविज्ञानभगवन्<br>Sri Vijnana Bhogavan                   | दे<br> )  | म्<br> }             | $\Delta m$                |                                                               |
| १४६.            | द्वेताद्वतरोपनिषद्ध्याख्या<br>Svetaswataropanishad Vjokhya                       | श्री <b>उपनिषद्बह्योन्द्रः</b><br>Svi Upanishad Brobnepdea | ई<br> }   | ਸ<br>ਮੈ              | V.1                       |                                                               |
| १५०.            | <b>ग्रथवंशिखोपनिषःद्गाप्यम्</b><br>Athoryesikhopanishad<br>Bhashya               | श्री <b>शङ्कराचार्यः</b><br>Sri Saukaracharva              | ते<br>!)  | श्रम<br>N.P.         | Α.1.                      | $E^{\alpha}$ , $A^{\alpha}$ and $A^{\alpha}$ and $A^{\alpha}$ |
| १४१.            | <b>श्रथवंशिखोपनिषद्दीपिका</b><br>Athary, sikk spanishad Dipika                   | श्रीक्षञ्जरानन्दः<br>Sri Sankoranarda                      | ें<br> }) | ग्रम्<br>N.P.        | S.M. (<br>M.F. I<br>O. I. |                                                               |
| १४२.            | श्रथवंशिकोषितदद्वीषिका<br>Atharyesikhopanishad Depika                            | श्रीतारायणः<br>Sri Naswasa                                 | ीव<br>_)  | ਸ<br> '              | V., S.D.                  |                                                               |
| १५३.            | <b>श्रथर्वज्ञिलोपनिषद्व्याल्या</b><br>Atharvasikhopanishad Vyak <sup>h</sup> e a | श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmeraha         | द<br>। 1  | म्<br>।              |                           |                                                               |
| <b>ર</b> પ્ર ૪. | श्रववंदिरोपनिषःद्गारयम्<br>Atharyasiropanishad Bhashya                           | श्रीक्ष <b>द्भराचार्यः</b><br>Sti Saakoracharya            |           | मु<br>\.!'.          | V.1 .                     |                                                               |
| १५५.            | <b>ग्रथर्वशिरोपनिषद्दीपिका</b><br>Athoryasivopanishad Dipika                     | श्रीयाञ्करानन्दः<br>Sri Sankaramenda                       | [)        | <b>म</b><br>         | <b>Λ</b> τ.               |                                                               |
| १५६.            | श्रथबंद्धिरोपनियद्दीपिका<br>Arharvasiropanishad Dipha                            | श्रीनारायण:<br>Sri Nanyana                                 | हें<br>;) | म्<br>!              | $\Delta n$ .              | $\omega_{\mathbf{a}_{i}}$                                     |
| १ ५७.           | श्रथवंशिरोपनिषद्व्याख्या<br>Atharvasiropanishad Vyakhya                          | श्रीउपनिषद्ग्रह्मेन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra       | बे<br>1)  | म्<br>P              | Λ.L.                      | Do.                                                           |
| १५८.            | <b>बज्रमूच्युपनिषद्भाष्यम्</b><br>Vajrasuchyupanishad Bhashya                    | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                      | दे<br>()  | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | C.S.C., I.O.              | Birashyn e a Xanas acha Upagisbad.                            |
| 8×E.            | <b>सर्वोपनिष</b> त्सारः<br>Sarvop.mishat Sara                                    | श्रीक्ष <b>पुराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya             | दे<br>1)  | <b>श्रम्</b><br>N.P. | Λ.Ι                       | Probably a short as after on Sava Savop mishad.               |

#### **मद्रतप्रन्यको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                        | ग्रन्थकर्नृनामानि                        | लिपिः   | म्० ग्रम्०           | उपल <b>िश्वस्था</b> नम् | विवरणम्                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>१६</b> ०. | <b>सर्वोपन्त्रिद्दीपिका</b><br>Sarvopanishad Dipika | <mark>श्रीनारायणः</mark><br>Sri Narayana | बे<br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | An., S.B.D.             | Commentary on Sarvopanishad (Probably Sarva Saropanishad.) |

One Pandit Lakshmana Suri has written Vartika in small Anustup verses in all the ten principal Upanishads. The vartika on the Mandukyopanishad has been printed. The other vartikas are available with Sri T. A. Venkatrama Ayer, Judge Supreme Court, New Delhi.

§ 33 Vedanta Muktavali: —An exposition of Isa, Kena, Kata, Prasna, Munda, Mandukya, Taithariya, Chandogya, Aitareya, Brihadaranyaka, Kaivalya and Svataswetra Upanishads in seven hundred and eightythree Sardulavikridita verses. This ends with a praise of Advaiya (Advaita Prasamsa) in 6 verses.

# प्रकीर्णा उपनिषदः

| ₹.         | भ्रमृतनादोपनिषद्दीपिका<br>Amritanadopanishaddipika            | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananada              | बे<br>D   | मु<br> }              | An., S.M.      |                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|
| ₹.         | ग्रमृतनादोपनिषद्दीपिका<br>Amritanadopanishaddipika            | <mark>श्रीनारायणः</mark><br>Sri Narayana                 | बे<br>D   | म्<br>।'              | An.            |                                                |
| ₹.         | <b>भ्रमृतनाबोपनिषद्व्याख्या</b><br>Amritanadopanishad Vyakhya | <b>श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः</b><br>Sri Uponishadbrahmendra | बे<br> }) | म्<br>!'              | Λ. L.          |                                                |
| ٧.         | <b>ग्रमृतबिन्दूपनिषद्दीपिका</b><br>Amritabindupanishaddipika  | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda               | वे<br> )  | म्<br>P               | Au., S.M.      |                                                |
| <b>X</b> . | श्रमृतबिन्दूपनिषद्दीपिका<br>Amritabindupanishaddipika         | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              |           | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | Λ. L.          | This is said to have been printed in Calcutta. |
| <b>Ę</b> . | श्चमृतिबन्दूपनिषद्दीपिका<br>Amritabindupanishaddipika         | श्रीसवाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasivabrahmendra        | ते<br>Te  | ग्र <b>म्</b><br>N.P. | G,O.M.L., O.I. |                                                |
| <b>ن.</b>  | श्रमृतबिन्दूपनिषद्व्याख्या<br>Amritabindupanishad Vyakhya     | श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः<br>Sri Upanishadbrahmendra        | बे<br>D   | म्<br>P               | Л. L.          |                                                |

#### ग्रौपनिषदप्रन्थाः

|             | ग्रन्थनामानि                                                     | ग्रन्थकर्नृनामान <u>ि</u>                                | निपि:              | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                    | विवरणम्                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ت</b> .  | <b>त्रात्मप्रबोधोपनिषद्दीपिका</b><br>Atmaprabodhopanishaddipika  | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda               |                    | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 10.,0.1.                          | It is not clear if this is the same as Hamsopanishad. |
| €.          | <b>श्रात्मप्रबोधोपनिषद्दीपिका</b><br>Atmaprabodhopanishaddipika  | <b>श्रीनारयणः</b><br>Sri Narayana                        |                    | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 1.0., 0.1.                        |                                                       |
| ₹٥.         | <b>ग्रात्मोपनिषद्दीपिका</b><br>Atmopanishaddipika                | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda               |                    | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Ι. Ο.                             |                                                       |
| ११.         | <b>द्यारमोपनिषद्दीपिका</b><br>Atmopanishaddipika                 | <b>श्रीनारायणः</b><br>Sri Narayana                       | बे<br> }           | म्<br>!'             | An.                               |                                                       |
| <b>१</b> २. | <mark>श्रात्मोपनिषद्व्याख्या</mark><br>Atmopanishad Vyakhya      | <b>श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra | दे<br>D            | म्<br> }             | Λ. L.                             |                                                       |
| ₹₹.         | <b>त्रारुणिकोपनिषद्दीपिका</b><br>Arunikopanishaddipika           | <b>श्रीशङ्करानन्बः</b><br>Sri Sankarananda               | <b>वे</b><br>1)    |                      | An., LO., O.L.,<br>S.M., G.O.M L. |                                                       |
| १४.         | <mark>श्रारुणिकोपनिषद्दोपिका</mark><br>Arunikopanishaddipika     | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D            | <b>म</b><br> }       | An., I.O., O.I.                   | Also said to have been printed at Calcutta            |
| १५.         | <mark>म्रारुणिकोपनिषद्ध्यास्या</mark><br>Arumikopanishad Vyakhya | श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishadbrahmendra        | बे<br>D            | म्<br>P              | A.L.                              |                                                       |
| १६.         | <b>कृष्णोपनिषद्दीपिका</b><br>Krishnopanishaddipika               | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>1)           | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 1.O., O.I.                        | Said to have been printed.                            |
| १७.         | <b>कृष्णोपनिषव्य्थास्या</b><br>Krishnopanishad Vyakhya           | <b>श्रीउपनिषद्बह्येन्द्र:</b><br>Sri Upanishadbrahmendra | <b>दे</b><br>D     | <b>म्</b><br>Р       | A.L.                              |                                                       |
| <b>१</b> ८. | <b>कंवल्योपनिषद्दीपिका</b><br>Kaivalyopanishaddipika             | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda               | दे<br>1)           | <b>म</b><br>P        | An., G.O.M.L.,<br>1.O.            |                                                       |
| ₹€.         | <b>कैवल्योपनिषद्दीपिका</b><br>Kaivalyopanishaddipika             | <b>श्रीनारायणः</b><br>Sri Narayana                       | बे<br>D            | म्<br>P              | An., G.O.M.L.,<br>I.O., S.M.      | This is said to have been printed in Calcutta.        |
| २०.         | कैवस्योपनिषद्दीपिका<br>Kaivalyopanishaddipika                    | श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasivabrahmendra        | <del>ते</del><br>Т |                      | G,O.M,L.                          |                                                       |

| 7 | 0 |
|---|---|
|---|---|

#### **ग्रहैतग्रन्थको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                                                           | <b>ग्र</b> स्थकतृंनामानि                                | लिपि:     | मु० अनु०              | उपलब्ध <del>स</del> ्थानम्               | विवरणम्                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| २१.          | <b>कंबल्योपनियद्दीपिका</b><br>Kaivəlvopanishaddipil. :                                 | <mark>श्रीविद्यारण्यः</mark><br>Sri Vidvaronyo          |           | <b>ग्रम्</b><br>\ 1'. | B.O.R.I.                                 |                                                                                   |
| <b>२</b> २.  | <b>कैबल्योर्पानघद्व्याख्या</b><br>Kaivalyopamshad Vyakliya                             | श्री <b>उपनिषद्बहोन्द्रः</b><br>Sal Up mishadbadmacade  | दे<br>1)  | म्<br>।'              | Λ.1                                      | C. P. and B. attributes a commentary on this Upanishad to Sri Sankara, (No. 1046) |
| २३.          | <b>कोषोतक्युपनिषद्दीपिक।</b><br>Kanshitokvupamstorddipil. t                            | श्रीमञ्जूरानन्दः<br>Sa Shankarananda                    | द्वे<br>D | म्<br>।'              | Δ                                        |                                                                                   |
| २४.          | <b>कौषोतक्युपनिषद्दीपिका</b><br>Kandututa upanista ddipika                             | र्श्वःतारायणः<br>२०                                     |           | श्रमु<br>\.T'.        |                                          |                                                                                   |
| २४.          | <b>कीचीतक्युपनिषद्व्या</b> ख्या<br>Kanshitalo uponishod Nookin                         | र्श्वरिवरण्देवयतिः<br>Sci Vishandes (seti               | दे<br> }  |                       | G.O.M.1,                                 | outhors name is variously given as Vasas-<br>endouvati, Krishnadevayati.          |
| २६.          | <b>कौषीतक्युपनिष</b> क् <b>यास्या</b><br>Kanshitakyupanishad Vilakle                   | श्रीनागरनाराग्रणः<br>Sri Nagaranarayana                 |           | ग्रम<br>\.!'          | O.I., M.P.L                              |                                                                                   |
| २७.          | <b>कौषीतस्युर्धनमद्भ्यास्या</b><br>Kanshitekvapassished Astakh                         | श्रीसायनाचार्यः<br>Sa Saa action a                      |           | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  |                                          | It is not clear where it is available.                                            |
| २ <b>८</b> . | <b>कौषीतक्ष्युर्गानष</b> द् <b>ट्याल्या</b><br>Kanshitakyupanishad Veal hy             | श्रीष्ठपनिषद्¶द्धोन्द्रः<br>Sri Upadi madbedos on       | ंद<br> )  | <b>ਸ</b><br>ਮੌ        | A.1.                                     |                                                                                   |
| ₹€.          | क्षुरिकोपनिषद्वीपिका<br>Kahir ikopaniahaddipika                                        | श्रीनारायणः<br>Sri Nancoos                              | बे<br>1)  |                       | A9., G O.M.<br>Bom, R.A S.<br>I.O., S.M. | This so it is to have been printed in Calcutta                                    |
| ₹0.          | <b>क्षुरिकोपनिषद्व्यास्य।</b><br>Kshin ikopanis aad Vsakhva                            | श्रीउप <b>निषद्वहोत्द्रः</b><br>Sri Cpenthadtas himadis | ंद<br>।)  |                       | Λ.Ι                                      |                                                                                   |
| ₹₹.          | <b>गणपतिपूर्वतापिनीयोपनिषद्वीपिका</b><br>Ganapatipurvatapatsivopattis-<br>heddipika    | श्रीनारायणः<br>Sa Norsyama                              |           | <b>ग्रम्</b><br>\.?.  | O.1.                                     |                                                                                   |
| <b>३</b> २.  | <b>गणपतिपूर्वतापिनीयोपनिषद्व्यास्या</b><br>Gamapatopurvarapiniyopani-<br>shad yealdr a | श्रीजपत्त्रियद्वस्तोन्द्रः<br>Sri Upanish albrahacudra  | दे<br>।)  |                       | Λ.Ι                                      |                                                                                   |

|             | <i>:</i>                                                               |                                                    | ग्रीपनि    | षदग्रन्थाः                |                                                                                       | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •           | • ग्रन्थनामानि                                                         | ग्रन्थकर्तृनामानि                                  | (सिंद:     | मु० ध्रम्                 | उपलब्धिस्थानम्                                                                        | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ₹₹.         | <b>गर्भोपनिषद्भिषका</b><br>Garbhoporisheddipika                        | श्रीशङ्करानन्दः<br>Srl Sankaronanda                | बे<br>!)   | म्<br> }                  | $\begin{array}{c} \Delta a_{\rm G}  S_s M_{\rm G}  G_s O \\ M  A_{\rm G} \end{array}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ₹ %.        | <b>गर्भोपतिषद्दीपिका</b><br>Garbhopanishaddilla                        | श्रीनारायणः<br>Str N. rayyan                       | ें<br>  1  | <b>म</b><br>?             | $\nabla_{S_{t}} S_{t} M_{t}$                                                          | d 60 have been — i Catenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>३</b> ५. | न <b>भोपनिषड्वियरणम्</b><br>Godhlopea hd Vivacee                       | <b>अज्ञातम्</b><br>NortKarsa (                     | ग्र<br>(;  | <b>ग्र</b> मु<br>\r.      | P.U.S.M.L.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ફદ.         | सभौषितिषद्द्यास्या<br>G. जिल्हा वं 'च्ले Verblaa                       | श्रीउपनिषद्महोग्द्रः<br>Sel Un Pskilotts bac sele  | ₹<br>11    | म<br>।                    | <b>N.</b> 1                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>2</b> 9. | याम <b>ोपनिष</b> ्रीषिक।<br>Genedope deleddioil                        | श्रीनारायणः                                        | <b>;</b> > | İ'                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>₹</b> E. | गारुद्रो <b>र्धानषट्यास्या</b><br>Grand or alled Vyrkh                 | श्रीज्ञ <b>िनयदश्रह्मंद्रः</b><br>Sei Up - i hadea |            | म्<br>।                   | V.I                                                                                   | Conc. P. 1966 Constraint and the second state on the second state on the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state |  |
| ₹ &.        | भोजालनाषिन्युपनिष्यद्वीषिक।<br>Goodan pina panishaddipit               | श्रीनारायणः<br>Sri Nara a                          |            |                           | ٧.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 30.         | यो <b>धाननाधिन्यपनिषञ्ज्याख्या</b><br>Gopeletapur upem had<br>Veakta a | श्रीविश्वेदघरः<br>Sri Visuesware                   |            | <sup>-</sup> ग्र <b>म</b> | Best, R. A.S.<br>L., S.M., T. C.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 8 <b>?.</b> | <b>गोपालतापिन्युपनिषद्ग्याख्या</b><br>Gopalatapinyupanishad<br>Vyakhya | श्रीउपनिषद्श्रह्मेन्द्रः<br>Sri Upanishadinans     | 국<br>[)    | म्<br>!'                  | Λ.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ૪૨.         | चुलिकोपनिषद्गेषिका<br>Clintikoponi luddipil e                          | श्रीनाराथणः<br>Sci Norwen                          |            |                           | $\Lambda_{\rm SC}$ S.M.                                                               | The remainder of the Sen Sen Communication to a security within a high year Control Library Berody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ४३.         | <b>जात्रालोषनिषद्दीपिका</b><br>Johnlopenishadelipika                   | श्रीगङ्करानन्दः<br>Sri Sankarra                    |            | म्<br>।'                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

รุ่ง เรโกษามกรู้เห

| It is not clear if this is the same as Hamcopa-<br>nished.                            | 7n; G.O.M.L.,<br>C. L.                    | <b>#</b>                                  | (I             | <b>औशङ्करानव्यः</b><br>Sri Sinteammanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | परमहंसोपनिवद्गीयका<br>Pकारunahamsopanishaddipika                                    | ,ξχ          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                       | "TV                                       | d<br><b>h</b>                             | <b>ફ</b>       | <b>शोउपनिषक्षहोन्दः</b><br>Sri 1 panishadbrahmendra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ाज्यालक्ष्याच्या</b><br>Ziralambopanishad Vyakhya                                | ۶۶.          |
| It is not clear if this is the same as Viralambo-<br>panishad Dipika by Sankarananda, | "TV                                       | d'X                                       |                | स्रज्ञावर्म<br>राज हमलाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मुष्यास् <b>ब्रम्नीपन्निम्हारम्</b><br>प्रदायाधि badzinaqodnahrtiZ                  | ٧٤.          |
|                                                                                       | TV                                        | d                                         | <b>₹</b>       | <b>ः इन्छक्ष्यम् ।</b><br>Educated and proposition of the contraction of the | <b>नादक्षिन्दूपनिषद्ध्याख्या</b><br>Sadabindupanishad Vyakhya                       | ۲٥.          |
| This is said to have been printed in Calcutta-<br>also.                               | Am, A.L., O.L.,<br>Bom, R.A.S., C.<br>L., | <b>ը</b>                                  | ([<br>*        | <b>शीनारायण:</b><br>Sri Xanayana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ाक्नीदृष्टीपट्टन्डोडान्</b><br>saliqibbadzinaqnbuidabaZ                          | х£.          |
|                                                                                       | "TO ""TV                                  | ત<br><b>દ</b>                             | (I)            | <b>ះទាំងទទុកទៅទទៅ</b><br>enhromdendbadsinsqT ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ध्यान <b>बिन्दू</b> पनिष्युब्सास्या<br>Dhyanabindupanishad<br>अप्रोप्तेय <i>्रि</i> | <b>.</b> ጋይ  |
| This is said to have been printed in Calcutta.                                        | TOI.AaA                                   | ğ.<br>d                                   | (I<br><b>₹</b> | श्रीनारायणः<br>१५ Xaraçana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्यान <b>बिन्द्रपनियद्गिषका</b><br>Dhymnaldanpanisheddipika                         | . ወጆ         |
|                                                                                       | "TV                                       | d<br><b>h</b>                             | <b>ફ</b>       | <b>श्रीउपनिषद्वक्षांन्द्रः</b><br>subtemilardbahahandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>त्रेगोबन्द्रपनिषद्व्याख्या</b><br>Tejebindupaniehad <i>Vea</i> dhya              | <b>.</b> \$8 |
| This is also printed in Calcutta.                                                     | LO "LV "nv                                | d<br><b>h</b>                             | (I<br><b>≹</b> | <b>सीमाराययः</b><br>१५ स्टब्स्याययः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>तक्षीकिन्द्वपनिवहीक्का</b><br>EsliqibbadainaqubnidojeT                           | አጸ'          |
|                                                                                       | "L.Z.                                     | d<br>ំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំំ | ()<br>\$       | श्रीवर्णनेषद् <mark>वस्तुन्यः</mark><br>Sri Upanishahardmahaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ीपविद्यालिक स्थालका<br>आसामीत्रक्तिका क्षेत्रका                                     | <b>'</b>     |
| 1400 granthas; this is also called "Moksha<br>Lakshmi Vilasam."                       | "TV "TO                                   | <b>44</b><br>41.V                         |                | <b>भीक्षक्रके के सम्बद्धाः स्टब्स्</b><br>चित्रक्षा क्षाता क्षाता स्वता स्वता क्षाता क्षाता स्वता क्षाता स्वता क्षाता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>आयालीयनिवद्ध्याख्या</b><br>Jabalopanishad Vyakhya                                | ,Ę¥          |
| This is said to have been printed in Calcutta.                                        | /.                                        | d<br>h                                    | (l<br>€        | ट्रान् ट्राक्रमर्थमाम<br>श्रीनाद्यावतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>आबालीपनिवहीपका</b><br>Jabalopánishaddipika                                       | ۶۶.          |
| विवर्णम्                                                                              | <u>उत्तलिह्यस्यानम्</u>                   | मै० समै०                                  | :मीम्पे        | <b>नो।मा</b> म्हेकश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . म्यामामान्यः                                                                      |              |

#### ग्रीपनिषदग्रन्थाः

|               | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्त्नामानि                                        | लिपि:          | म० श्रम्०            | उपलब्धिस्थानम्           | विवरणम                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>X</b> 8.   | <b>परमहंसोपनिषद्दीपिका</b><br>Paramahamsopanishaddipika                  | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D        | म्<br>।'             | An.                      | This is said to have been printed in Calcutta-<br>also. |
| ሂሂ.           | <b>परमहंसोपनिषद्ग्याख्या</b><br>Paramahamsopanishad Vya-<br>khya         | <b>श्रीउपनिषद्बह्यन्द्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra  | <b>बे</b><br>D | म्<br>!'             | A.L.                     |                                                         |
| ५६.           | <b>पिण्डोपनिषद्दीपिका</b><br>Pindopanishaddipika                         | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D        | म्<br>P              | An., O.I., C.I.,         | This is said to have been printed in Calcutta also.     |
| <b>ধ</b> ও.   | <b>पिण्डोपनिषद्ग्याल्या</b><br>Pindopanishad Vyakhya                     | <b>श्रीउपनिषद्बह्यन्त्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra  | बे<br>D        | <b>म्</b><br>P       | Λ.1                      |                                                         |
| ሂሩ.           | <mark>प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्दीपिका</mark><br>Pranagnihotropanishaddipika | <b>श्रीनारायणः</b><br>Sri Narayana                       | बे<br>1)       | म्<br> }             | An., O.L., S.M.,<br>C.L. |                                                         |
| <b>પ્ર€</b> . | प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्ब्याख्या<br>Pranagnihotropanishad Vya-<br>khya     | <b>श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra | बे<br>D        | म्<br>!'             | A.L.                     |                                                         |
| <b>ξ</b> ο.   | <b>ब्रह्मबिन्दूपनिषद्दीपिका</b><br>Brahmabindupanishaddipika             | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda               |                | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | O.L., A.L.               | This is said to have been printed.                      |
| ६१.           | <b>ब्रह्मबिन्दूपनिषद्दीपिका</b><br>Brahmabindupanishaddipika             | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D        | <b>म्</b><br>P       | An., O.L., A.L.          |                                                         |
| <b>६</b> २.   | <b>ब्रह्मबिन्दूपनिषव्ज्याख्या</b><br>Brahmabindupanishadvyakhya          | <b>श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra | बे<br>D        | <b>म्</b><br>।'      | A.L.                     |                                                         |
| <b>६</b> ३.   | <b>ब्रह्मविद्योपनिषद्दीपिका</b><br>Brahmavidyopanishaddipika             | श्रीशङ्करानन्दः<br>Sri Sankarananada                     |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.I                      | This is said to have been printed in Calcutta-          |
| <b>Ę</b> ¥.   | <b>ब्रह्मविद्योपनिषद्दीपिका</b><br>Brahmavidyopanishaddipika             | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D        | म्<br>P              | Au., S.M., A.L.          | C. P. and B. attributes a Commentary on this            |
| <b>६</b> ४.   | <b>ब्रह्मविद्योपनिषद्व्याख्या</b><br>Brahmavidyopanishadvyakhya          | भीउपनिषद्बह्योन्द्रः<br>Sri Upanishadbrahmendra          | ₹<br>D         | <b>मु</b><br>P       | A.L.                     | to Sri Sankaracharya (No. 3373).                        |

| २४           |                                                                       |                                                           | ग्रहेतग्र | न्यकोशे                  |                                 |                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|              | ग्र <b>न्थनामानि</b>                                                  | <u> अन्यकतृंतामानि</u>                                    | लिपि:     | म्० ग्रमु०               | उपत्रव्यिस्थानम्                | विवरणम                                      |
| <b>६</b> ६.  | <b>ब्रह्मोपनिषदीपिका</b><br>Brahmopanishaddpika                       | श्रीशङ्केरानन्दः<br>Sri Sankarananda                      | दे<br>।)  | <b>म</b><br> }           | An., S.M., I.O<br>O.I., G.O.M.I |                                             |
| <b>૬</b> છ.  | <b>ब्रह्मोपनिषद्दीपिका</b><br>Bretunopani Juddipika                   | श्रीनारायणः                                               | ते<br> )  | म<br>।'                  | Va., 8.M., O.                   | his is said — rave been printed in Calcuita |
| εū.          | <b>ब्रह्मोपनिषद्द्यास्या</b><br>Budanopæished Vydde a                 | श्री <b>उपनिषद्बह्येन्द्रः</b><br>s e Upantshedholone     | दे<br> )  | ਸ<br>ਹੈ                  | <b>V.L.</b>                     |                                             |
| €ē.          | <b>ब्रह्मोपनियद्व्यास्या</b><br>Brothmoponiole d Viscidio a           | श्रजातम्<br>Nor füronya                                   | दे<br> }  | <b>श्रम्</b><br>\ ।      | P.F.L.                          |                                             |
| 50.          | ब्र <b>ह्मोपनिषद्मारमंग्रहदीधिका</b><br>Bir haiophad had S<br>Eddinha | ग्रतातम                                                   |           | श्रम्<br>∖्./'.          | A.L.                            | Seen printed in 15.                         |
| ૭ १.         | महानारायणोपनिषद्दीपिकाभाष्यम्                                         | श्रीदकारण्यः                                              |           | ग्रम्<br>N.P.            | A.t.                            |                                             |
| 5₽.          | महानारायणोपनिषद्वीपिका<br>Madi ar vector posit h                      | धीनारायण:                                                 |           | श्र <b>न</b><br>< 11     | O.L. C.L.                       |                                             |
| . 3          | महानारायणोधित प्रवृद्धारका<br>Medical (1990) (11) (19                 | र्थाउपन <del>िषक्षको</del> ।                              |           |                          | V 1                             |                                             |
| . d.         | सहोपनिषद्दीपिका<br>Mahopanishaddipaks                                 | श्रीक्ष <b>क्षुरा</b> नस्यः                               |           | 했 <del>다.</del><br>지, P. | LO., O.L , C.L.                 |                                             |
| 3 <b>%</b> . | महोषनिषद्वीषिका<br>Mohoposish sadipoka                                | श्रीनारायणः<br>S.i N.a . १९५                              | ₹<br>1)   | ग्रम्<br>N.P.            | I.O., O.I., S.M.                |                                             |
| 55.          | म्होपनिषद्व्याभ्या<br>Mahopaolshi d Veal lisa                         | श्रीउपनिषद् <b>बह्येन्द्रः</b><br>sri Upaaishadbrahmendra | दे<br>1)  | ਸ<br>P                   | A.L.                            |                                             |

#### म्रापानववप्रन्थाः

|             | 'ग्रन्थनामानि                                                                  | ग्रन्थकर्तुनामानि (                                                                       | लेपिः   | मु० भ्रमु०            | उपलब्धिस्थानम्                     | विवरणम्                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>७७</b> . | मैत्रायण्युपनिषद्दीपिका<br>Maitrayanyupanishaddipika                           | श्रीरामतीर्षः<br>Sri Ramatirtha                                                           | बे      | म्                    | An., A.L.I.O,<br>Ben. R.A.S.       |                                                                                                                                                                  |
| <b>৩</b> ፍ. | मैत्रायण्युपनिषद्व्याख्या<br>Maitrayanyupanishad<br>Vyakhya                    | श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः<br>Sri Upanishadbralunendra                                        | हे<br>D | <b>म्</b><br>1'       | A.L.                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>3</b> 0  | योगतत्वोपनिषद्दीपिका<br>Yogatatvopanishaddipika                                | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                                                               | हे<br>D | <b>म्</b><br>P        | An., A.L., Bom.<br>R.A.S ,O.L.,C.I | This is said to have been printed in Galcutta                                                                                                                    |
| <b>50.</b>  | योगतत्वोपनिषद्व्याख्या<br>Yogatatvopanishad Vyakhya                            | श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishadbrahmendra                                         | đ<br>D  | <b>मु</b><br>Р        | A.I                                |                                                                                                                                                                  |
| <b>= १.</b> | रामपूर्वतापिन्युपनिषद्दीपिका<br>Ramapurv:.tapinyupanishad-<br>dipika           | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                                                               | दे<br>D | म्<br>P               | An.                                |                                                                                                                                                                  |
| <b>5</b> 7. | रामोत्तरतापिन्युपनिषद्दीपिका<br>Ramottaratapinyupanishad-<br>dipika            | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                                                               | बे<br>D | म्<br>P               | Bom, R.A.S.                        | This is said to have been printed in Calcutta.                                                                                                                   |
| <b>द</b> ३. | रा <b>मपूर्वतापिन्युपनिषब्</b> व्यास्या<br>Ramapurvatapinyupanishad<br>Vyakhya | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                   | बे<br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | S.M.                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>5</b> 8. | रामोत्तरतापिन्युपनिषद्व्याख्या<br>Ramottaratapinyupanishad<br>Vyakhya          | श्रीसुरेश्वराश्रमी<br>Sri Sureswarasrami                                                  |         | म्र <b>म्</b><br>N.P. | O.I.                               | This is also called Ramachandra Jyotsna.  The author bows to Sri Vyasa Sri Sankara and Sri Sureswara and says that he follows the Bhashyakara in his Commentary. |
| <b>5</b> ٤. | रामोत्तरतापिनीव्याख्या<br>Ramottaratapini Vyakhya                              | श्रीमाधवः<br>Sri Madhava                                                                  | ₹<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | Not clear                          | This is also called Bhaktikalpalatha.                                                                                                                            |
| <b>द</b> ६. | रामतापिनीच्यास्या-पदयोजना<br>Ramatapini VyakhyaPada-<br>yojana                 | श्रीरामानन्दयतिः<br>Sri Ramananda Yati                                                    | đ<br>D  | न्नम्<br>N.P.         | O.I.,A.L.,G.O.<br>M.L.             |                                                                                                                                                                  |
| ۲७.         | रामतापिनीच्याख्या<br>Ramatapini Vyakhya                                        | श्रीविश्वेश्वरः (पूर्वा) मृद्गलः (उत्तरा)<br>Sri Visveswara (Purva) ·<br>Mudgala (Uttara) | đ<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L.                           |                                                                                                                                                                  |

|             | ग्रन्थनामानि                                                            | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                | लिपिः           | मु० ध्रमु०           | उपल <b>िषस्थानम्</b>        | विवरणम्                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>55.</b>  | रामतापिन्युपनिषद्ब्याख्या<br>Ramatapinyupanishad Vyakyha                | श्रीनागेश्वरसूरिः<br>Sri Nageswarasuri                   | ते<br>Te        | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | G.O.M.L.                    |                                                                                      |
| <b>5</b> ٤. | रामतापिन्युपनिषद्व्याख्या<br>Ramatapinyupanishad Vyakhya                | <b>श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra | <b>बे</b><br>D  | <b>म्</b><br>P       | A.L.                        |                                                                                      |
| ٠٠٩         | रामतापिन्युपनिषद्व्याख्या<br>Ramatapinyupanishad Vyakhya                | श्रीम्रानन्दवनः<br>Sri Anandavana                        | <b>बे</b><br>1) | <b>म्</b><br>Р       | A.L., Ben. R.<br>A.S., I.O. | This is also called Anandanidhi                                                      |
| ٤٤.         | बासुदेवोपनिषद्दीपिका<br>Vasudevopanishad Dipika                         | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I.O., O.I., C.L.            |                                                                                      |
| €₹.         | <b>बासुवेवोपनिषद्</b> व्या <mark>ख्या</mark><br>Vasudevopanishad Vyakha | श्रीउपनिष <b>्वह्योन्त्रः</b><br>Sri Upanishadbrahmendra | <b>बे</b><br>D  | <b>मु</b><br>P       | Λ.Ι                         |                                                                                      |
| €₹.         | <b>षट्चकोपनिषद्दीपिका</b><br>Shatchakropanishad Dipika                  | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                        |                                                                                      |
| EY.         | <b>षट्चकोपनिषद्व्याख्या</b><br>Shatchakropanishad Vyakhya               | <b>श्रीउपनिषद्वह्येन्द्रः</b><br>Sri Upnishadbrahmendra  | बे<br>D         | <b>मु</b><br>Р       | A.L.                        |                                                                                      |
| ٤x.         | <b>घढेतानन्दलहरी</b><br>Advaitananda Lahari                             | <b>श्रीग्रद्वेतानन्दः</b><br>Sri Advaitananda            | ते<br>Te        | <b>म्</b><br>P       | V. P.                       | This is said to contain the essence of five<br>Upanishads. पञ्चोपनिषत्तात्पर्यदीपिका |

Sri Upanishad Brahmendra has written commentaries on all the 108 Upanishads and they have been printed at Adyar. Rajachudamani Dikshita is said to have written commentaries on all the Uponishads vide his own words in the begining of his Kavyadarpana. (व्याकृता याजुषी शाखा तथोपनिपदोऽखिला:) The author of Prakatartha Vivarana is also said to have written commentaries on all the 108 Upanishads. Sri Ramachandrendra in his Mahakavya Pathavali says that Sri Vidyaranya has written commentaries on all the 108 Upanishads-vide. (विद्यारण्याचार्येर्ष्टोत्तरशतोपनिपदो व्याख्याताः) He also says that Sri Sadasiva Brahamendra and Sri Swayamprakasananada have written commentaries on 32 Upanishads Vide. (सदाधिवब्रह्मेन्द्रें: स्वयम्प्रकाशा-नन्दैश्च द्वात्रिशद्पनिपदो व्याख्याताः)

# श्रीभगवद्गीता-भाष्य-तद्व्याख्याश्च

#### Sri Bhagavadgita Bhashya and Commenteries.

|            | ग्रन्थनामाान                                                                                          | ग्रन्थकतृ <b>न</b> ।मानि                            | लिपि:   | मु० घ्रमु०     | उपलब्धिस्थानम्                              | विवरणम्                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹.         | श्रीभगवब्गीता<br>Sri Bhagavadgita                                                                     | श्रीव्यासः<br>Sri Vyasa                             | बे<br>D | <b>मु</b><br>Р | Available at all<br>Sanskrit Book<br>Shops. | This is one of the 3 Prasthanas of the Vedanta<br>Philosophy, the other two being the Upa-<br>nishads and the Brahmasutras. |
| ₹.         | श्रीभगवव्गीताभाष्यम्<br>Sri Bhagavadgita Bhashya                                                      | श्रीशिष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya            | बे<br>D | <b>म्</b><br>P | V.V.P., G.P.etc                             | Sri Sankara's Bhashya on Bhagavat Gita.                                                                                     |
| ₹.         | श्रीगीताभाष्यटीका<br>Sri Gita Bhashya Tika                                                            | श्रीघ्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                 | d<br>D  | <b>म्</b><br>P | V.V.P., An.,<br>N.S.P., G.P.                | Commentary on Do.                                                                                                           |
| ٧.         | सुबोधिनी<br>Subodhini                                                                                 | श्रीघराचार्यः<br>Sridharacharya                     | बे<br>D | <b>म्</b><br>P | N.S.P                                       | Commentary on Gita. A manuscript of this work dated 1689 is available at the Saraswati Mahal.                               |
| ų.         | गुडापंदीपिका<br>Gudartha Dipika                                                                       | श्रीमषुसूबनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Saraswati     | đ<br>D  | म्<br>P        | N.S.P                                       | Do. This is a very good commentary.                                                                                         |
| <b>Ę</b> . | गीतातात्पर्यबोधिनी<br>Gita Tatparya Bodhini                                                           | श्रीशकुरानन्दः<br>Sri Sankarananda                  | बे<br>D | <b>म्</b><br>P | A.C.                                        | Do.                                                                                                                         |
| <b>v</b> . | श्रीमब्भगवब्गीताञाष्ट्ररभाष्यार्क-<br>प्रकाशः<br>Srimad Bhagavat Gita San-<br>kara Bhashyarka Prakasa | श्रीबेल्लञ्जोण्डरामरायः<br>Sri Bellankonda Ramaraya | बे<br>D | म्<br>P        | K.V.S.S.                                    | A very learned commentary on the Bhagavat<br>Gita                                                                           |
| <b>5.</b>  | गीताभावप्रकाशिका<br>Gita Bhava Prakasika                                                              | श्रीसदानन्दः<br>Sri Sadananda                       | D<br>D  | <b>म्</b><br>Р | G.P.P.                                      | Do.                                                                                                                         |
| €.         | पैशाचभाष्यम्<br>Paisacha Bhashya                                                                      | श्रीहनुमान्<br>Sri Hanuman                          | बे<br>D | <b>म्</b><br>P | G.P.P., An.                                 | Do.                                                                                                                         |
| ₹٥.        | परमार्थप्रपा<br>Paramartha Prapa                                                                      | श्रीदेवज्ञपण्डितः<br>Sri Daivajna Pandita           | ₹<br>D  | <b>म्</b><br>Р | G.P.P., B.U.                                | Do.                                                                                                                         |

## मद्वतग्रन्यकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                                                  | ग्रन्थकर्तृनामा <b>नि</b>                             | लिपिः          | मु० ग्र <b>मु०</b>   | उपलब्धिस्थानम्                                                  | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११.         | भाष्योत्कर्षवीपिका<br>Bhashyotkarsha Dipika                                   | श्रीधनपतिसूरिः<br>Sri Dhanapati Suri                  | đ<br>D         | म्<br>P              | G.P.P., N.S.P.                                                  | Do. This is a very good commentary. The author criticises other commentators who thought they follow Advaita, differ in some respects from Sri Sankara's interpretation and establishes that Sri Sankara's is the correct explanation. |
| <b>१</b> २. | न्नह्यानन्दगिरिः<br>Brahmanandagiri                                           | <b>श्रीवेजूटनाथः</b><br>Sri Venkatanatha              | बे<br>D        | <b>म्</b><br>P       | V.V.P.                                                          | This is a very good commentary on the Gita.                                                                                                                                                                                            |
| १३.         | गीताभाष्यसंक्षेपः<br>Gita Bhashya Sankshepa                                   | श्रीकेशवसाक्षिभगवान्<br>Sri Kesavasakshi Bhagavan     | म<br>M         | ग्रम्<br>N.P.        | M.P.L., C.O.L.,<br>G.O.M.L.                                     | An abridgment of Sri Sankara's Gita Bhashya.                                                                                                                                                                                           |
| १४.         | तस्वार्यचित्रका<br>Tatwartha Chandrika                                        | श्रीराघवानन्दसरस्वती<br>Sri Raghavananda Saraswati    | प्र<br>G       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I., C.O.L.,<br>G.O.M.L.                                       | A commentary on the Gita.                                                                                                                                                                                                              |
| १५.         | श्रीभगवव्गीताटीका<br>Sri Bhagavadgita Tika                                    | श्रीरामानन्दः<br>Sri Ramananda                        | प<br>G         | ग्रम्<br>N.P.        | O.I.                                                            | Do.                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६.         | प्रबोधवन्द्रिका<br>Prabodha Chandrika                                         | श्रीब्रह्मेन्द्रसरस्वती<br>Sri Brahmendra Saraswati   | <b>वे</b><br>D | <b>भ्रम्</b><br>N.P. | S.B.L., O.I.                                                    | Do. It is not clear if this is the same as probo-<br>dha Chandrika by Sri Dattareya No. 3102,<br>Central Provinces and Berar Sanskrit Mss.<br>catalogue.                                                                               |
| १७.         | भगवद्गीताच्या <mark>च्या-पदयोजना</mark><br>Bhagavadgita Vyakhya<br>Padayojana | श्रीरामचन्द्रसरस्वती<br>Sri Ramachandra Saraswati     | म्र<br>G       | म्रम्<br>N.P.        | S.M., O.I., C.<br>O.L., M.P.L., G.<br>O.M.I, A.L.,<br>P.U.S.M.I | This is a rare work.                                                                                                                                                                                                                   |
| ₹5.         | भगवद्गीताव्यासभावप्रकाशिका<br>Bhagavadgita Vyasa Bhava-<br>prakasika          | श्रीलिङ्गोजीपण्डितः<br>Sri Lingoji Pandita            | ते<br>Te       | श्चम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                        | Commentary on the Gita.                                                                                                                                                                                                                |
| ₹€.         | भगवद्गीताव्याख्या-भारततस्वदीपः<br>Bhagavadgita Vyakhya-Bha-<br>rata Tatwadipa | श्रीनीलकष्ठः<br>Sri Nilakanta                         | वे<br>D        | <b>मु</b><br>P       | N.S.P., B.U.                                                    | Do.                                                                                                                                                                                                                                    |
| २०.         | भगवव्गीतालघुष्याख्या<br>Bhagavadgita Laghu Vyakhya                            | श्रीराघ <b>वानन्दतीयंः</b><br>Sri Raghavananda Tirtha | बे<br>D        | श्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                        | Do.                                                                                                                                                                                                                                    |

#### गीतासम्बन्धिनो ग्रन्थाः

|     | यन्थनामानि                                                                  | ग्रन्थकर्त् <b>नामानि</b>                          | लिपिः    | मु० ग्रम् ०              | उपलब्धिस्थानम्                       | विवरणम                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१. | भगवद्गीतासङ्गतिमाला<br>Bhagavadgita Sangati Mala                            | श्रीभारद्वाजः<br>Sri Bharadwaja                    | प<br>G   | <b>ग्रम्</b><br>N.P.     | G,O,M,L.                             | A small treatise giving the main theme in each Adhyaya of the Gita.                                                                             |
| २२. | भगवद्गीतासङ्गतिमालाध्यास्या<br>Bhagavadgita Sangatimala<br>Vyakhya          | भन्नातम्<br>Not Known<br>ऽ                         | प<br>G   | <b>ग्रम्</b><br>N.P.     | G.O.M.L.                             | Commentary on the above.                                                                                                                        |
| २३. | भगवव्गीताव्याख्या<br>Bhagavadgita Vyakhya                                   | श्रीराजाङ्गरमाकान्तः<br>Sri Rajangaramakanta       | Sara     | <b>ग्रम्</b><br>ıda N.P. | O.I.                                 | 22 seems to be Advaitic and 23 Visishtadvaitic; but since they are shown under the heading "Advaitic" in the Catalogue, they are included here. |
| २४. | भगवद्गीताब्याख्या-सस्वप्रकाशिका<br>Bhagavadgita Vyakhya-Tat-<br>waprakasika | श्रीराजाङ्गलक्ष्मणः<br>Sri Rajanga Lakshmana       | Sara     | ग्रम्<br>ıda N.P.        | O.I.                                 |                                                                                                                                                 |
| २४. | गीताभाष्यदिप्पणी<br>Gita Bhashya Tippani                                    | श्रीम्रनुभूतिस्बरूपः<br>Sri Anubhuti Swarupa       | ष<br>G   | <b>ग्रम्</b><br>N.P.     | O.I., A.L., M.<br>O.L., C.O.L.       |                                                                                                                                                 |
| २६. | गीताभाष्यटिप्पणी<br>Gita Bhashya Tippani                                    | म्रज्ञातम्<br>Not Known                            | प्र<br>G | <b>ग्रम्</b><br>P        | S.M., C.O.L.,<br>A.L.,<br>P.U.S.M.L. | It is not clear if this is the same as No. 25.                                                                                                  |
| २७. | भगवद्गीतार्थप्रकाशिका<br>Bhagavadgitartha Prakasika                         | श्रीउपनिषद्वह्येन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>P        | A.L.                                 | A good commentary on the Gita.                                                                                                                  |
| २८. | भागवद्गीताभाष्यविवेचनम्<br>Bhagavadgita Bhashya Vivc-<br>chana              | म्रज्ञातम्<br>Not Known                            | प<br>G   | <b>ग्रम्</b><br>N.P.     | O.I., G.O.M.L                        | It is not clear if this the same as Sri Ananda-<br>giri's Tika.                                                                                 |
| ₹€. | भगवब्गीतार्थप्रकाशिका<br>Bhagavadgitartha Prakasika                         | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                            | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P.     | O.I.                                 | It is not clear if this is the same as 27 supra.                                                                                                |
| ₹0. | गीतारहस्यार्थवर्षणम्<br>Gita Rahasyartha Darpana                            | प्रजातम्<br>Not Known                              | ते<br>Te | ग्रम्<br>N.P.            | G.O.M.L.                             | An attempt to bring out the inner meaning of the Gita in the light of Advaita.                                                                  |
| ₹₹. | भगवद्गीताब्याख्या<br>Bhagavadgita Vyakhya                                   | प्रज्ञातम्<br>Not Known                            | हे<br>D  | <b>ध्रम्</b><br>N.P.     | Bom. R.A.S.                          |                                                                                                                                                 |

|     | ग्रन्थनामानि                             | ग्रन्थकर्तृनामानि       | लिपिः  | मु० श्रमु० | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹२. | गीतार्षप्रकृष्टिका<br>Gitartha Prakasika | म्रज्ञातम्<br>Not Known | đ<br>D | मु<br>N.P. | G.O.M.L.       | This works treats of the benefits from a study of the 18 Adhyayas of the Gita. This forms chapters 11 to 15 of Vayu Rahasya and is in the form of conversation between Vayu and Garuda. |

Besides the works noted above, there are some other works relating to the Gita, but full information about them is not available. A list of such works are given below:—

- 1. गीताविचारणप्रकरणम् (Gita Vicharana Prakarana) by Sri Devadatta Sadana; a printed copy of this is said to be available in the I. O. Library.
- 2. भगवद्गीताटीका Bhagavat Gita Tika by Sri Achutananda (No. 3495 C. B. B. S. M. S.)
- 3. पादभूषणम् Padabhushanam by Sri Raghunatha Suri referred to in the authors Sankara Padabhushanam.
- 4. रसिकरञ्जनी Rasikaranjani by Sri Kalyana Bhatta.
- 5. गीताव्यास्या-प्रकृश: Gita Vyakhya Ankusa by Sri Vasudeva Abhyankar.
- 6. बालबोधिनी Balabodhini by Sri Gayaprasad.
- 7. सिद्धिदात्री Siddhi Datri. Author's name is not known.

### ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य-तदुव्याख्याश्र

#### Brahma Sutra Sankara Bhashya and commentaries

| १०          | ब्रह्मसूत्राणि<br>Brahma Sutras            | <b>श्रीव्यास:</b><br>Sri Vyasa                | बे<br>1)       | <b>मु</b><br>P | Generally avai-<br>lable at old<br>Sanskrit-book<br>shops | This is one of the 3 Prasthanas of Vedanta Philosophy.                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹.          | ब्रह्मसूत्रभाष्यम्<br>Brahma Sutra Bhashya | श्रीश <b>ङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya | <b>बे</b><br>D | <b>ໆ</b><br>P  | Do.                                                       | Bhashya on Sri Vyasa's Brahma Sutras according to the Advaita School of thought.                                                                          |
| ₹.          | पञ्चपाविका<br>Panchapadika                 | श्रीपद्मपादाचार्यः<br>Sri Padmapadacharya     | बे<br>D        | <b>मु</b><br>P | Chow., M.P.H.                                             | Commentary on the above. This is the earliest commentary on Sri Sankara's Brahma Sutra Bhashya written during his life time itself by his direct deciple. |
| <b>V.</b> . | पञ्चपादिकादिवरणम्<br>Panchapadika Vivarana | श्रीप्रकाशास्मयतिः<br>Sri Prakasatmayati      | बे<br>D        | म्<br>P        | Chow., M.P.H                                              | Commentary on the above. This is the basis of the Vivarana School of Advaita Philosophy.                                                                  |

|             | ग्रन् <b>य</b> नामानि                                                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                 | लिपि:     | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्       | विवरणम्                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥.          | पञ्चपाविकाविवरणभ्यास्या-तस्व-<br>दीपनम्<br>Panchapadika Vivarana<br>Vyakhya Tatwadipana         | भीग्रलण्डानन्दमृनिः<br>Sri Akhandananda Muni                      | बे<br>D   | <b>म्</b><br>Р       | $D_0$ .              | Commentary on the above.                                                                                                                                                                     |
| €.          | विवरणभावप्रकाशिका<br>Vivarana Bhava Prakasika                                                   | श्रीनर्रासहाश्रमी<br>Sri Narasimhasrami                           | बे<br>D   | <b>म्</b><br>P       | м.р.н.               | Do. Narasimhasrami is also the author of many other advaitic works.                                                                                                                          |
| <b>y.</b>   | पञ्चपादिकाविवरणव्याख्या-भाव-<br>द्योतिनिका<br>Panchapadika Vivarana Vya-<br>khva Bhavadyotanika | श्रीचित्सुखाचार्यः<br>Sri Chitsukhacharya                         | बे<br>D   | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.             | This is also called Vivarana Tatparya Dipika.                                                                                                                                                |
| <b>5</b> .  | पञ्चपाविकाविवरणव्याख्या-टीकारत्नम्<br>Panchapadika Vivarana Vya-<br>khya Tikaratna              | श्रीम्रानन्दपूर्णः (विद्यासागरः)<br>Sri Anandapurna (Vidyasagara) | बे<br>) D | <b>धम्</b><br>N.P.   | Do.                  | Commentary on Panchapadika Vivarana.                                                                                                                                                         |
| €.          | पञ्चपादिकाविवरणोज्जीविनी<br>Panchapadika Vivaranojjivini                                        | श्रीयज्ञेत्वरदीक्षितः<br>Sri Yajneswara Dikshita                  | ते<br>Te  | <b>भ्रम्</b><br>N.P. | Do.                  | Do. The author says that he writes this commentary after reading Sri. Narasimhasrami's commentary.                                                                                           |
| १०.         | ऋजुविवरणम्<br>Rijuvivarana                                                                      | श्रीसर्वज्ञविष्णुभट्टः<br>Sri Sarvajna Vishnu Bhatta              | बे<br>D   | म्<br>P              | M.P.H., E.T.L<br>Co. | Do. Vidyaranya's Guru Vidyatirtha is also called Sarvajna Vishnu. His identity with this author is a point for research. He is praised as a new incarnation (Navavatara) of Kumarila Bhatta. |
| ११          | ऋजुविवरणध्याख्या<br>Rijuvivarana Vyakhya                                                        | म्रज्ञातम्<br>Not known                                           | म<br>M    | भ्रम्<br>N.P.        | C.O.L                | Commentary on Sarvajna Vishnu's Rijuvivarana.                                                                                                                                                |
| <b>१</b> २. | पञ्चपाविकाविवरणवर्पणम्<br>Panchapadika Vivarana<br>Darpana                                      | श्रीरङ्गराजाध्वरी<br>Sri Rangarajadhvari                          | ना<br>N.  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                 | The author is the father of the famous Appayya<br>Dikshita. This is a commentary on Pra-<br>kasatma's Panchapadika Vivarana.                                                                 |
| ₹₹.         | भद्धतभूषणम्<br>Advaita Bhushana                                                                 | श्रीबोधेन्द्रसंयमीन्द्रः<br>Sri Bodhendra Samyamindra             | s         | <b>म्</b><br>P       | <b>A.S.</b>          | An epitome of Panchapadika Vivarana.                                                                                                                                                         |
| <b>१४.</b>  | भानन्वबीपिका<br>Ananda Dipika                                                                   | श्रीवासुदेवेन्द्रसरस्वती<br>Sri Vasudevendra Sarswati             | s         | चम्<br>N.P.          | M.U.I                | This is a commentary on Sri Bodhendra's Advaita Bhushana.                                                                                                                                    |

#### भद्रतप्रन्यकोद्यो

|     | ग्रन्थनामा <b>नि</b>                                                                          | <b>ग्रन्थक</b> र्तृनामानि                                                      | लिपि:           | म् ० ग्रम् ०         | उपलब्धिस्थानम्        | विवरणम्                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| १५. | विवरणतत्त्ववीपनसारः<br>Vivarana Tatwadipana Sara                                              | श्रीविनायकः<br>Sri Vinayaka                                                    |                 | चमु<br>N.P.          | O.I                   | Λ commentary on Akhandananda's Tatwadipana.                                       |
| १६. | विवरणप्रमेयसंग्रहः<br>Vivaranaprameya Sangraha                                                | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidyaranya                                              | ₹<br>D          | <b>मु</b><br>P       | Chow., V.S.S.         | This is also called Vivaranopanyasa. This is a treatise of Panchapadika Vivarana. |
| १७ः | त्रय्यन्तभावदीपिका<br>Trayyanta Bhavadipika                                                   | श्रीरामानन्दतीर्थः<br>Sri Ramananda Tirtha                                     | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.L., G.O.<br>M.L.  | Do.                                                                               |
| १८. | पञ्चपादिकाटीका<br>Panchapadika Tika                                                           | श्रीम्रानन्द <b>पूर्णः (विद्यासागरः)</b><br>Sri Anandapınna (Vidyasa-<br>gara) | <b>बं</b><br>Be | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I.O.                  | A commentary on Panchapadika.                                                     |
| १६. | पञ्चपादिकाव्यास्या-कण्ठीरवः<br>Panchapadika Vyakhya<br>Kantirava                              | श्रीविज्ञानवासयतिः<br>Sri Vijnanavasayati                                      | बे<br>D         | <b>प्रमु</b><br>N.P. | G.O.M.L.              | Do.                                                                               |
| २०. | पञ्चपाविकाव्याख्या-प्रबोधपरिञोधिनी<br>Panchapadika Vyakhya<br>Prabodhaparisodhini             | श्रीद्यात्मस्बरूपभगवन्<br>Sri Atmaswarupa Bhagavan                             | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.              | Do.                                                                               |
| २१. | पञ्चपादिकाष्याख्या-तात्पर्यद्योतिनी<br>Panchapadika Vyakhya-Tat-<br>paryadyotini              | श्रीविज्ञानात्मा (श्रीविज्ञानाश्रमी)<br>Sri Vijnanatma (Vijnana-<br>srami)     | <b>बे</b><br>D  | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | G.O.M.L.              | Do.                                                                               |
| २२. | पञ्चपाविकाव्याख्या-वेदान्तरत्नकोज्ञः<br>Panchapadika Vyakhya<br>Vedantaratna Kosa             | श्रीनृष्टिहाश्रमी<br>Sri Nrisimhasrami                                         | ना<br>N         | श्रम्<br>N.P.        | S.M., G.O.M.L         | Do.                                                                               |
| २३. | पञ्चपाविकाष्याख्या-पदयोजनिका<br>पददीपिका<br>Panchapadika Vyakhya Pa-<br>dayojanika-Padadipika | श्रीधर्मराजाध्वरी<br>Sri Dharmarajadhwari                                      | प<br>G          | श्रम्<br>N.P.        | T.L.                  | Do.                                                                               |
| २४. | पञ्चपाविकाव्याख्या-तस्ववीपिका<br>Panchapadika Vyakhya-<br>Tatwadipika                         | म्रज्ञातम्<br>Not known                                                        | <b>à</b><br>D   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G <sub>1</sub> O.M.L. | Do. (May be that this is one of the commentaries already mentioned)               |

A CHARLES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE COURSE

#### सीत्रग्रन्थाः

|             | 'ग्रन्थनामानि                                                                        | ग्रन्थकर्त्नामानि                                             | निपि:     | म्॰ ग्रमु॰           | उपलब्धिस्थानम्                   | विकरणम्                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४.         | बह्मसूत्रशाङ्करभाष्यव्याख्या भामती<br>Brahmasutra Sankara Bhashya<br>Vyakhya Bhamati | श्रीवाचस्पतिमिश्रः<br>Sri Vachaspati Misra                    | बे<br>1)  | <b>म्</b><br>!'      | V.V.P., N.S.I<br>M.P.H.          | This is a commentary on Sci Sankara's Bra-<br>nmasurta Bhashya. This is the basis of the<br>Bhamati school of Advaita Philosophy, the<br>other being the Vivarana school based on<br>the Prakasatma's Panchapadika Vivarana. |
| २६.         | भामतीब्याख्या-कल्पतदः<br>Bhamati Vyakhya-Kalpataru                                   | श्रीद्यात्मानन्दः (ब्यासाश्रमी)<br>Sri Atmananda (Vyasasrami) | बे<br>1)  | म्<br>P              | V.V.P., N/S.P.                   | Commentary on the above.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>૨</b> ७. | <b>परिमलः</b><br>Parimala                                                            | श्रीग्रप्पय्यदीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita                 | बे<br>D   | म्<br>!'             | V.V.P., N.S.P.                   | Commentary on Kalpataru.                                                                                                                                                                                                     |
| २८.         | श्राभोगः<br>Abhoga                                                                   | श्रीलक्ष्मीनृसिंहः<br>Sri Lakshmi Nrisimha                    | बे<br>D   | <b>म्</b><br>P       | V.V.P., G.O.<br>M.L.             | Commentary on Kalpataru.                                                                                                                                                                                                     |
| ₹€.         | वेदान्तकल्पतरुमञ्जरी<br>Vedanta Kalpataru Munjari                                    | <b>श्रीभट्टवेद्यनाथः</b><br>Sri Bhatta Vaidyanatha            |           | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 1.0.                             | An abridgment of Kalpatarn                                                                                                                                                                                                   |
| ₹0.         | परिमलसंग्रहः<br>Parimala Sangraha                                                    | श्रीतारकब्रह्माश्रमी<br>Sri Taraka Brahmasrami                | ते<br>Te  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                         | An abridgment of Parimals.                                                                                                                                                                                                   |
| ३१.         | कल्पतद्य्याख्या<br>Kalpataru Vyakhya                                                 | भज्ञातम्<br>Not known                                         | बे<br>[]) | <b>ग्रम्</b><br>N.P. |                                  | A commentary on Kalpataru. Mentioned in<br>Hara Prasad Sastri's Notice of Sanskrit<br>Manuscripts. It is not clear where this is<br>available.                                                                               |
| ₹२.         | भामतीतिलकम्<br>Bhamati Tilaka                                                        | श्रीघल्लालसूरिः<br>Sri Allalasuri                             | म<br>M    | <b>ग्रम्</b><br>N.P  | C.O.L., G.O.<br>M.L., A.L., O.1. | A Commentary on Bhamati,                                                                                                                                                                                                     |
| ₹₹.         | ऋजुप्रकाशिका<br>Rijuprakasika                                                        | श्रीघ्रखण्डानुभूतियतिः<br>Sri Akhandanubhuti Yati             |           | <b>ग्रमु</b><br>N.P  | A.L.                             | Do.                                                                                                                                                                                                                          |
| ₹४.         | भामतीभाववीपिका<br>Bhamati Bhavadipika                                                | श्रीग्रच्युतकृष्णतीर्थः<br>Sri Achyuta Krishna Tietha         |           | <b>ग्रम्</b><br>N.P  | $\Lambda$ .D.                    | Commentary on Bhamati.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>३</b> ४. | भामतीयुक्तार्थसंग्रहः<br>Bhamatiyuktartha Sangraha                                   | यज्ञातम्<br>Not known                                         | ष<br>G    | <b>धम्</b><br>N.P.   |                                  | Summary of Bhamati. Mentioned in Hultzsch<br>Report of Sanskrit Manuscripts. Said to<br>be in the possession of one Anna Vajapeyar<br>of Tiruvidamarudur.                                                                    |

#### **मद्रतप्रस्थका**श

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                        | <b>ग्रन्थकर्तृनामानि</b>                              | लिपि:     | मु० ध्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                           | विवरणम्                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹.           | भामतीविवरणम्                                                                                        | श्रीसुत्रह्मण्यशास्त्री                               | वे        | म्                   |                                          | ,                                                                                                                                    |
|              | Bhamati Vivarana                                                                                    | Sri Subrahmanya Sastri                                | D         | <b>म्</b><br>P       | V.V.P.                                   | A Vivarana of Bhamati.                                                                                                               |
| ₹७.          | शारीरकन्यायनिर्णयः<br>Sariraka Nyayanirnaya                                                         | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                   | बे<br>D   | Ħ<br>P               | N.S.P.                                   | Commentary on Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhasya, Sri Anandagiri has written comm-<br>entaries on all the Bhashya's of Sri Sankara. |
| ₹5.          | भाष्यरत्नप्रभा<br>Bhashya Ratnaprabha                                                               | श्रीगोविन्दानन्दः<br>Sri Govindananda                 | बे<br>1)  | म्<br>P              | N.S.P., Chow.                            | Commentary on Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhashya,                                                                                  |
| 3€.          | <b>पूर्णानन्दीया</b><br>Purnanandiya                                                                | श्रीपूर्णानन्दः<br>Sri Purnananda                     | बे<br>D   | म्<br>P              | Chow.                                    | Commentary on the above. This is only upto Chatussutri.                                                                              |
| ¥o.          | भाष्यरत्नप्रभाभागव्याख्या (बीपिका)<br>Bhashya Ratnaprabhabhaga<br>Vyakhya (Dipika)                  | श्रीग्रन्युतकृष्णतीर्थः<br>Sri Achyuta Krishna Tirtha | बे<br>1)  | ग्रम्<br>N.P.        | C.O.L.,A.L., G.<br>O.M.L.                | Commentary on Govindananda's Ratnaprabha.                                                                                            |
| ४१.          | भाष्यरत्नप्रभाष्याख्या-म्रभिष्यक्ता<br>Bhashya Ratnaprabha Vya-<br>khya Abhivyakta                  | श्रज्ञातम्<br>Not known                               | ते<br>Te  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A,L.                                     | Do.                                                                                                                                  |
| ४२.          | संक्षेपशारीरकम्<br>Sankshepasariraka                                                                | श्रीसर्वज्ञात्ममृतिः<br>Sri Sarvajnatma Muni          | बे<br>D   | मु<br>P              | Chow.                                    | An abridgment in verse of Sri Sankara's Sariraka (Brahma) Sutra Bhashya.                                                             |
| ¥ <b>3</b> . | संक्षेपशारीरकव्याख्या-सिद्धान्तदीपः<br>Sankshepasariraka Vyakhya<br>Siddhantadipa                   | श्रीविश्ववेदः<br>Sri Viswaveda                        | प्र<br>G  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.,C.O.I,<br>M.P.L.,G.O.<br>M.L., O.I. | Commentary on the above.                                                                                                             |
| <b>ሄ</b> ሄ.  | संक्षेपशारीरकव्याख्या-तत्त्वबोधिनी<br>Sankshepasariraka Vyakhya<br>Tatvabodhini                     | श्रीनृतिहाश्रमी<br>Sri Neisimhasrami                  | बे<br>D   | <b>म्</b><br>P       | Chow.                                    | Do.                                                                                                                                  |
| <b>४</b> ૫.  | संक्षेपशारीरकव्याख्या-ग्रन्वयाथं-<br>प्रकाशिका<br>Sankshepasariraka Vyakhya<br>Anvayartha Prakasika | श्रीरामतीर्थः<br>Sri Rama Tirtha                      | बे<br>D   | <b>म्</b><br>Р       | Chow.                                    | Do.                                                                                                                                  |
| ¥Ę.          | संक्षेपज्ञारीरकव्याख्या<br>Sankshepasariraka Vyakhya                                                | श्रीप्रत्यग्विष्णुः<br>Sri Pratyagvishnu              | ग्न<br>(- | न्नम्<br>N.P.        | O.I.                                     | Commentary on Sankshepa Sariraka.                                                                                                    |

#### सीत्रप्रत्याः

|              | ग्रन्थनामानि                                                                    | <i>ग्रन्</i> थकर्तृनामानि                               | लिप <u>ि</u> ः | मु <b>० ध</b> नु०    | उपल <b>ब्धिस्थानम्</b> | विवरणम्                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ેઇ છે.       | संक्षेपज्ञारीरकव्याख्या-सारसंग्रहः<br>Sankshepasariraka Vyakhya<br>Sarasangraha | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Saraswati         | बे<br>D        | <b>म्</b><br>Р       | Chow.                  | Commentary on Sankshepa Sariraka.                                                     |
| ¥ <b>5</b> . | संक्षेपज्ञारीरकव्याख्या-सुबोधिनी<br>Sankshepasariraka Vyakhya<br>Subodhini      | श्रीग्रग्निजित्पुद्योत्तमः<br>Sri Agnijitpurushottama   | हे<br>D        | <b>मु</b><br>P       | An.                    | Do.                                                                                   |
| ¥Ę.          | संक्षेपशारीरकसम्बन्धोक्तिः<br>Sankshepasariraka Samban-<br>dhokti               | श्रीवेदानन्दः<br>Sri Vedananda                          | म<br>M         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.L., G.O<br>M.L.    | Do.                                                                                   |
| <b>X0</b> .  | संक्षेपशारीरकटीका<br>Sankshepasariraka Tika                                     | ग्रज्ञातम्<br>Not known                                 | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.S.C.L.               | Do.                                                                                   |
| <b>አ</b> የ.  | भाष्यभावप्रकाशिका<br>Bhashya Bhava Prakasika                                    | श्रीचित्सुखाचार्यः<br>Sri Chitsukhacharya               | वे<br>D        | म्<br>P              | М.Р.Н.                 | Commentary on Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhashya.                                   |
| <b>५</b> २.  | <b>ब्रह्मविद्याभरणम्</b><br>Brahma Vidyabharana                                 | श्रीग्रद्वेतानन्दः<br>Sri Advaitananda                  | बे<br>D        | नु<br>P              | S.V.P.                 | Do.                                                                                   |
| ¥₹.          | मुबोधिनी<br>Subodhini                                                           | श्रीशिवनारायणतीर्थः<br>Sri Sivanarayana Tirtha          | बे<br>D        | म्<br>P              | A.S.                   | Do.                                                                                   |
| ሂሄ.          | <mark>प्रकटार्थविवरणम्</mark><br>Prakatartha Vivarana                           | श्रीग्रनुभूतिस्वरूपाचार्यः<br>Sri Anubhutiswarupacharya | बे<br>D        | <b>म्</b><br>Р       | M.U.                   | De                                                                                    |
| <b>XX</b> .  | <b>बह्यसूत्रशीपिका</b><br>Brahmasutra Dipika                                    | श्रीशङ्करानन्दः<br>Sri Sankarananda                     | दे<br>D        | <b>मु</b><br>Р       | An., Chow.             | Do.                                                                                   |
| <b>५</b> ६.  | शारीरकन्यायरक्षामणिः<br>Sariraka Nyayarakshamani                                | श्रीग्रप्पय्यदीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita           | बे<br>[]       | मु<br>P              | S.V.P.                 | A discussion on Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhashya.                                 |
| <b>ሂ</b> ७.  | <b>शङ्करपादभूषणम्</b><br>Sankarapada Bhushanam                                  | श्रीरघुनायसूरिः<br>Sri Raghunatha Suri                  | बे<br>D        | <b>म्</b><br>Р       | An.                    | Reputation of Vyasa Tirtha's Tatparyachan-<br>drika and Javatirtha's Tatwa Prakasika, |
| ४८.          | द्यारीरकमीमांसाभाष्यवानिकम्<br>Sariraka Mimamsa Bhashya<br>Vartika              | श्रीनारायणानम्बसरस्वती ·<br>Sri Narayanananda Saraswati | बे<br>D        | <b>मु</b><br>P       | М.Р.Н.                 | Varthika on Sri Sankara's Brahmasutra Bhasya<br>in Prose.                             |

## मद्र**तप्रत्यको**दो

|             | ग्रन्थनामानि                                                                     | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                        | लिपि:    | मु॰ प्रमु            | <ul> <li>उपलब्धिस्थानम्</li> </ul> | विवरणम्                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> E. | शारीरकमीमांसाभाष्यवातिकटीका<br>Sariraka Mimamsa Bhashya<br>Vartika Tika          | श्रीबालंकृष्णानन्वसरस्वती<br>Sri Balakrishnananda Sara-<br>swati | बे<br>D  | म्<br>P              | C.U., Ben. R.A.S.                  | A Varthika on Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhashya in verse with commentary. This<br>is not available in full.                              |
| <b>\$0.</b> | बह्यसूत्रभाष्यार्थसंग्रहः<br>Brahmasutra Bhashyartha-<br>Sangraha                | श्रीब्रह्मानन्दयतिः<br>Sri Brahmananda Yati                      | बे<br>D  | म्<br>P              | C.O.P.                             | This has been printed by the Oriental Press, 9 Panchanan Ghosh Street, Calcutta from Indian Historical Quarterly Vol. XIII (1937).          |
| <b>६१</b> . | बह्मसूत्रभाष्यव्याख्या-विद्याश्री:<br>Brahmasutra Bhashya Vyakh-<br>ya Vidvasri  | श्रीज्ञानोत्तमभट्टारकः<br>Sri Juanottama Bhattaraka              | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L                            | A short prose commentary on Sri Sankara's Sutra Bhashya.                                                                                    |
| <b>६</b> २. | विवरणोपन्यासः<br>Vivaranopanyasa                                                 | श्रीरामानन्दसरस्वती<br>Sri Ramananda Saraswati                   | बे<br>D  | <b>म्</b><br>Р       | Chow.                              | Do.                                                                                                                                         |
| <b>६३</b> . | शारीरकमीमांसाभाष्यटिप्पणी-प्रदीपः<br>Sariraka Mimamsa Bhashya<br>Tippani-Pradipa | श्रीग्रनन्तकृष्णशास्त्री<br>Sri Anantakrishna Sastri             | बे<br>D  | म्<br>P              | М.Р.Н.                             | An exposition of Sri Sankara's Brahma Sutra<br>Bhashya.                                                                                     |
| <b>Ę</b> ¥. | वेदान्तदीपिका-विषयविदग्धा<br>Vedanta Dipika Vishaya<br>Vidagdha                  | श्रीसभानायशतकतुः<br>Sri Sabhanatha Satakratu                     | बे<br>D  | म्रम्<br>N.P.        | C.O.L.                             | A metrical elucidation of Sri Sankara's Brah-<br>ma Sutra Bhashya.                                                                          |
| <b>६</b> ४. | वेदान्तनयभूषणम्<br>Vedanta Nayabhushana                                          | श्रीस्वयंत्रकाञ्चानन्दः<br>Sri Swayamprakasananda                | दे<br>1) | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Ben.R.A.S., S.S.<br>M.             | A summary of Brahma Vidyabharana.                                                                                                           |
| <b>६</b> ६. | शास्त्रवर्षणः<br>Sastradarpana                                                   | श्रीग्रमलानन्दः<br>Sri Amalananda                                | वे<br>[) | म्<br> }             | V.V.P.                             | A masterly treatise of each Adhikarana of the<br>Brahmasutras according to Sri Sankara<br>Phashya.                                          |
| <b>६७</b> . | सुत्रार्थचिन्तामणिः<br>Sutrartha Chintamani                                      | श्रीबाञ्छेश्वरयज्वा<br>Sri Vancheswara Yajwa                     | बे<br>D  | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.I., S.S<br>M.                | A metrical treatise on Sri Sankara's Brahma<br>Sutra Bhashya with commentary by the author<br>himself. Each verse is in praise of Sri Siva. |
| <b>६</b> ८. | प्रदेतकामधेनुः<br>Advaita Kanadheuu                                              | श्रीउमामहेश्वरः<br>Sri Umamaheswara                              | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | s.M.                               | A prakarana in two parichhedas explaining Brahmasutras.                                                                                     |

|              | ग्रन्थनामानि                                                  | ग्रन्यकर्त् <b>नामानि</b>                                             | लिपि:                  | मु० प्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹ <b>ę</b> . | भद्देतप्रकाशः<br>Advaita Prakasa                              | श्रीदुर्गाप्रकाशयतिः<br>Sri Durgaprakasa Yati                         | <b>बे, प्र</b><br>D.G. | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.               | A short treatise in 9 parts in the form of a conversation between a teacher and a pupil on Brahmasutras.                                                                                                                                 |
| ૭૦.          | <mark>ग्रद्वेतविद्यातिसकम्</mark><br>Advaita Vidya Tilaka     | श्रीसमरपुङ्गवदीक्षितः<br>Sri Samarapungava Dikshit                    | बे<br>D                | <b>म्</b><br>P       | Chow.                  | A short treatise on Brahmasutras,                                                                                                                                                                                                        |
| ૭१.          | म्रद्वेतिवद्यातिलकदर्पणः<br>Advaitavidya Tilaka Darpana       | श्रीषमंग्यदीक्षितः<br>Sri Dharmaiya Dikshita                          | बे<br>D                | म्<br>P              | Chow.                  | Commentary on Advaita Vidya Tilaka.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>૭</b> ૨.  | भद्रेतसूत्रापंपद्धतिः<br>Advaita Sutrartha Paddhati           | श्रीकृष्णावधूतपण्डितः<br>Sri Krishnavadhuta Pandita                   | बे<br>[)               | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.               | Prose explanation of the Brahmasutras according to Advaitic School by a Madhya.                                                                                                                                                          |
| <b>9</b> ₹.  | <mark>श्रद्वेतामृतम्</mark><br>Advaitamrita                   | श्रीबह्येन्द्रसरस्वती<br>Sri Brahmendra Saraswati                     |                        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 1.O., Ben.R.A.S.       | A (reatise on Brahmasutras,                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9</b> 8.  | ग्रधिकरणचतुष्टयो<br>Adhikarana Chatushtayi                    | श्रीकृष्णशास्त्री (करङ्गुलम्)<br>Sri Krishna Sastri (Karungu-<br>lam) | बे<br> )               |                      | В.Р.                   | A discussion of Anandamayadhikarana and 3 other adhikaranas.                                                                                                                                                                             |
| <b>૭</b> ૪.  | श्रिषकरणरत्नमाला<br>Adhikaranaratnamala                       | श्रीभारतीकृष्णतीर्थः<br>Sri Bharatikrishna Tirtha                     | बे<br> }               | मु<br>।'             | An.                    | A metrical summary of the Adhikaranas of the Brahmasutras giving the Purvapaksha and Siddhanta. This is attributed to Sri Vidyaranya also. This is also called Vaiyasika Nyayamala. The author himself has written a commentary on this. |
| ૭६.          | ग्रधिकरणरत्नमाला<br>Adhikaranaratnamla                        | श्रीशुकप्रकाशः<br>Sri Sukaprakasa                                     | दे<br>D                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.I                | This is also a metrical summary of the Adhi-<br>karanas of the Brahmasutras.                                                                                                                                                             |
| <b>99</b> .  | ग्रिषिकरणार्थसंग्रहः<br>Adhikaranartha Sangraha               | श्रीसाधनायोगी (?)<br>Sri Sadhanayogi (?)                              | बे<br>1)               | म्<br>P              | К.К.                   | This is included in the printed edition of the Sutra Bhashya published by the Kamakoti Kosasthanam. 4, Francis Joseph Street, Madras, 1.                                                                                                 |
| ∙95.         | म्रावित्यभाष्यवार्तिकवृत्तिः<br>Aditya Bhashya Vartika Vritti | श्रीबालकृष्णानन्दः (?)<br>Sri Balakrishnananda (?)                    | बे<br>D                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 1.0.                   | Seems to be an extract from original work probably Balakrishnananda's Sariraka Mimamsa Bhashya Varthika.                                                                                                                                 |

#### **अद्वतप्रन्यको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                               | ग्रन्थकर्तृनामानि                             | लिपि:          | मु० भ्रमु०           | उपल <b>िधस्थानम्</b>                           | विवरणम्                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>૭</b> ૄ.  | <b>चतुरसूत्रीव्याख्या</b><br>Chatussutri Vyakhya           | ग्रज्ञानम्<br>Not known                       | <b>ヸ</b><br>Be |                      | C.S.C.L.                                       | A short commentary of the first four sutras of the Brahmasutras.                                                                                                                                            |
| <b>50.</b>   | तस्यकोस्तुभः<br>Tatwa Kaustubha                            | श्रीभट्टोजीबीक्षितः<br>Sri Bhattoji Dikshita  | बे<br>D        | म्<br>P              | G.O.M.L., I.O.<br>A.L., O.I., M.<br>P.L.       | Epitome of the Brahmasutras criticising the Advaita view. This is being printed by V.V.P.                                                                                                                   |
| द <b>१</b> . | तत्त्वचित्रका<br>Tatwa Chandrika                           | श्रीउमामहेक्बरः<br>Sri Umamaheswara           | Тс             | <b>म्</b><br> ?      | MSS, available<br>at:—S.M., G.<br>O.M.L., A.L. | A prose work in 18 Ullasas criticising Ramanuja's, Srikanta's and Madhava's interpretation of Brahmasutras and establishing Sri Sankara's view. He says that there were 99 commentators before Sri Sankara. |
| <b>د</b> ۷.  | तस्वसारायणब्रह्ममीमांसा<br>Tatwasarayana Brahma<br>Mimamsa | श्रीदक्षिणामूर्तिः<br>Sri Dakshinamurthi      |                | म्<br>P              | B.L.S.P.                                       | Seems to be a Vrithi on Brahmasutras. Seems to be part of Guru Jnana Vasishta taught by Sri Vasishta to Sri Rama. Sri Dakshinamurti explains the Brahmasutras to Sri Brahma.                                |
| <b>د</b> ٦.  | ग्रधिकरणकञ्चुकम्<br>Adhikarana Kanchuka                    | श्रीग्रप्पय्यदीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita | त<br>l'c       | म्<br>P              | B.L.S.1                                        | Commentary on the above.                                                                                                                                                                                    |
| £¥.          | नयमञ्जरी<br>Nayamunjari                                    | श्रीग्रप्पय्यवीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita | बे<br>D        | म्<br>P              | V.V.P.                                         | Metrical summary of the Brahmasutras; forms part of Chaturmatasara where Dwaita, Ramanuja and Srikanta's systems of Philosophy are explained.                                                               |
| <b>د</b> χ.  | निर्मलकृष्णभाष्यम्<br>Nirmala Krishna Bhashya              | श्रीनिर्मलकृष्णः<br>Sri Nirmala Krishna       |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | LO.                                            | A metrical commentary on Brahmasutras.                                                                                                                                                                      |
| <b>د</b> ξ.  | बह्मसूत्राधिकरणसंगतिः<br>Brahmasutradhikarana San-<br>gati | श्रीवित्सुखमृतिः<br>Sri Chitsukha Muni        | बे<br>1)       |                      | J.O.R.                                         | Explanation of the inter-relation between the various Adhikaranas of the Brahmasutras.                                                                                                                      |
| ۲७.          | बह्मसूत्राधिकरणमञ्जरी<br>Brahmasutradhikarana<br>Munjari   | श्रीचित्सुखमुनिः<br>Sri Chitsukha Muni        | वे<br>D        | <b>म्</b><br>Р       | J.O.R.                                         | Index of the Adhikaranas of the Brahmasutras.                                                                                                                                                               |

| •           | ·ग्रन्थनामानि                                                                 | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                          | लिपि:         | मु० ग्रमु०           | उपल <b>ब्</b> धस्थानम् | वितरणम्                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.         | बह्यसूत्राधिकरणन्यायानुक्रमणिका<br>Brahmasutradhikarana<br>Nyayanukramanika   | भोकृष्णानुभूतियतिः<br>Sri Krishnanubhuti Yati                      | बे<br>D       | <b>म्</b><br>P       |                        | Index to the recognised nyayas in the commentary on the Adhikaranas of the Brahmasutras. Only part printed in the Brahmasutra Edit in M.P.H. MSS, available in G.O.M.L. |
| <b>εξ</b> . | ब्रह्मसूत्राधिकरणसंख्याश्लोकाः<br>Brahma Sutradhikarana<br>Sankya Slokas      | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                                            | प्र<br>G      | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                   | A short metrical work enumerating the number of Sutras (sloka) in each Adhikarana of the Brahmasutras.                                                                  |
| €0.         | ब्रह्ममीमांसासूत्रव्याख्या<br>Brahmamimamsa Sutra<br>Vyakhya                  | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                            | बे<br>D       | <b>प्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.               | A short commentary on Brahmasutras.                                                                                                                                     |
| €₹.         | ब्रह्मसूत्राधिकरणसूत्रानुक्रमणिका<br>Brahmasutradhikarana<br>Sutranukramanika | श्रज्ञातम्<br>Not known                                            | बे<br>D       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.               | Index to the Adhikaranasutra's in each Adhikarana.                                                                                                                      |
| €₹.         | ब्रह्मभीमांसासूत्रसारसंग्रहः<br>Brahmamimamsa Sutra<br>Sarasangraha           | श्रीप्रज्ञानन्दम् निः<br>Sri Prajnananda Muni                      | ते<br>Te      | <b>चम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.               | A summary of the Brahasutra.                                                                                                                                            |
| €₹.         | <b>बह्ममीमांसाधिकरणार्थसंग्रहः</b><br>Brahmamimamsadhikaranartha<br>Sangraha  | श्रीगोपालकृष्णाचार्यः<br>Sri Gopalakrishnacharya                   | d<br>D        | <b>घम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.               | <b>D</b> σ.                                                                                                                                                             |
| £¥.         | बह्मसूत्रानुगुण्यसिद्धिः<br>Brahmasutranugunyasiddhi                          | श्रीकृष्णशास्त्री (करंगुलम्)<br>Sri Krishna Sastri<br>(Karungulam) | D<br>D        | म्<br>P              | G.V.P.                 | This treats about the connection between the various Sutres of the Brahmasutras.                                                                                        |
| €¥.         | बहासूत्रकमः<br>Brahmasutra Krama                                              | प्रजातम्<br>Not known                                              |               | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.M.L.                 | Do.                                                                                                                                                                     |
| €€.         | बह्मसूत्रकुतूहलम्<br>Brahmasutra Kutuhala                                     | श्रीकृष्णानन्दसरस्वती<br>Sri Krishnananda Saraswati                | <b>≹</b><br>D | म्<br>P              | R.P.                   | A small work discussing the first 24 sutras of the Brahmasutras.                                                                                                        |
| <b>ર</b> છ. | बह्मसूत्रचन्द्रिका<br>Brahmasutra Chandrika                                   | प्रज्ञातम्<br>Not known                                            | <b>प</b><br>G | धम्<br>N.P.          | G.O.M.L., A.L.         | A brief summary of the Brahmasutras.                                                                                                                                    |

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                              | ग्रन्थकर्नृनामानि                                                       | लिपि:           | मु <b>० भ्र</b> मु०  | उपल <b>िधस्थानम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹5.          | ब्रह्मसूत्रतात्पर्यप्रकाशिका<br>Brahmaşutca<br>Tatparyaprakasika                                          | श्रीसुब्रह्मण्याग्निचन्मलीन्द्रः<br>Sri Stibrahmanyagnichit<br>Makhindr | <b>बे</b><br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.             | A short commentary on the Brahmasutras; also called Sariraka Mimamsa Siddhanta Kaumudi.                                                                                                                                     |
| <b>8 8</b> . | बह्यसूत्रतात्पर्यविवरणम्<br>Brahmasutra Tatparva<br>. Vivarana                                            | श्रीभेरवञ्चर्म<br>Sri Bhairaya Sarma                                    | Đ               |                      | Chow.                | A short treatise on the Brahmasutras.                                                                                                                                                                                       |
| <b>१००</b> . | बह्मसूत्रपदयोजनी—ब्रह्मामृतर्वाषणी<br>Brahmasutra Padayojani<br>Brahmamritavarshini                       | श्रीसदाशिवसरस्वती<br>Sri Sadasiva Saraswati                             | बे<br>1)        | <b>ग्रम्</b><br>V.P. | LO.                  | Do.                                                                                                                                                                                                                         |
| १०१.         | ब्रह्मसूत्रापरपर्यायशारीरकसूत्रार्या<br>द्विशतिका<br>Brahmasutraparaparyaya<br>Sariraka Sutraryadvisatika | श्रीष्रात्मारामशर्मा<br>Sri Atmarama Sarma                              | दे<br>1)        | <b>म्</b><br>Р       | N.S.P.               | A short work in 200 verses treating Brahmasutras,                                                                                                                                                                           |
| १०२.         | बह्यसूत्रबह्यतस्वसिद्धान्तविवृतिः<br>Brahmasutra Brahmatatwa<br>Siddhanta Vivriti                         | <b>श्रीउपनिषद्ब्रह्मेन्द्रयोगी</b><br>Sri Upanishad Brahmendra<br>Yos   | <b>बे</b><br>D  | म्<br>}'             | A. L.                | A short metrical treatise on Braha atras.                                                                                                                                                                                   |
| १०३.         | बह्मसूत्रमाहात्म्यम्<br>Brahmasutra Mahatmya                                                              | श्रीव्यासः<br>Sri Vyasa                                                 | ते<br>'Ta       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.             | Describes the greatness of the Brahmasutras and the effect of its Parayanam.                                                                                                                                                |
| १०४.         | बह्मसूत्ररत्नावली<br>Brahmasutra Ratnavali                                                                | श्रीसुब्रह्मण्यशास्त्री<br>Sri Subrahamanya Sastri                      | बे<br>D         | म्<br>P              | An.                  | A simple and easy commentary in Anushtup verse on Brahmasutra Sankara Bhashya.                                                                                                                                              |
| १०५.         | बह्मसूत्ररहस्यसंग्रहः<br>Brahmasutra Rahasya Sangraha                                                     | श्रीभास्करबाहुशर्मा<br>Sri Bhaskarabahu Sarma                           | <b>बे</b><br>1) | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.             |                                                                                                                                                                                                                             |
| १०६.         | ब्रह्मसूत्रविवरणम्<br>Brahmasutra Vivarana                                                                | श्रोपरमानन्बधनः<br>Sri Paramananda Ghana                                | ते<br>Te        | ग्रम्<br>N.P.        |                      | Said to have been in the possession of one Chiri-<br>kula Subrahmania Sastri of Ongole. A<br>commentary on the Brahmasutras also called<br>Chidananda Brahma Vilasam. The author<br>is also known as Brahmananda Saraswati. |
| १०७.         | ब्रह्मसूत्रविषयवाष्यविवृतिः<br>Brahmasutra Vishayavakya<br>Vivriti                                        | श्रीरामानन्दः<br>Sri Ramananda                                          | ग्र<br>G        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L              | A commentary on the Vishaya Vakyas in the Brahmasutra (Bhashya).                                                                                                                                                            |

#### सौत्रग्रन्थाः

|              | ंग्रन्थनामानि                                                               | ग्रन्थकर्तृनामानि                                     | लिविः           | मु० श्रमु०           | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| १०६.         | बह्मसूत्रसंक्षेपण्यास्या<br>Brahmasutra Sankshepa<br>Vyakhya                | श्रीरामधनः<br>Sri Ramaghana                           | बे<br>D         | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.     | $\Lambda'$ short commentary on the Brahmasutras.                          |
| ₹0€.         | बह्मसुत्रसंग्रहतात्पर्यनिरूपणम्<br>Brahmasutrasangraha<br>Tatporya Nirupana | श्रज्ञातम्<br>Not known                               | ग्र<br>(;       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.       |                                                                           |
| ११०.         | <b>बह्यसूत्रार्थवीपिका</b><br>Brahmasutrartha Dipika                        | श्रीवेड्कट:<br>Sri Venkata                            | ते<br>Te        | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.       | Do.                                                                       |
| १११          | बह्मसूत्रार्थप्रकाशिका<br>Brahmasurratha Prakasika                          | श्रीजयरामः<br>Sri Jayarama                            |                 | श्चमु<br>N.P.        | P,U.S,M.1      | Do.                                                                       |
| ११२.         | ब्रह्मसूत्रभाष्यथ्याख्या<br>Brahmasutra Bhashya Vyakhya                     | ग्रज्ञातम्<br>Not known                               | ते<br>Te        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.       |                                                                           |
| ११३.         | बह्मसूत्रव्याख्या<br>Brahmasutra Vyakhya                                    | <mark>ग्रज्ञातम्</mark><br>Not known                  | ने<br>Te        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I.O.L.         | Contains commentary on Sutras 24 to 27 of the 3rd pada of the 1st Adhaya. |
| <b>११</b> ४. | <b>बह्मसूत्रव्याख्या</b><br>Brahmasutra Vyakhya                             | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not known                  | म<br>G          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 8.M., G.O.M.L  | Seems to be fragment of some commentary.                                  |
| ११५.         | <b>बह्यसूत्रव्याख्या</b><br>Brahmasutra Vyakhya                             | श्रीजयसिंहः<br>Sri Jayasimha                          | दे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | J.M.P.L.       | It is not clear if this is Advaitie.                                      |
| ११६.         | <b>बेदान्तव्यासोक्तसूत्रवृत्तिः</b><br>Vedanta Vyasokta Sutra Vritti        | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Not known                        | <b>बं</b><br>Be | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | I.O.L.         | $\Lambda$ short commentary on the Brahmæntras.                            |
| ११७.         | वदान्तशाधना<br>Vcdanta Sodhana                                              | श्रीविट्ठलबुधाकरः<br>Sri Vittala Budhakara            |                 | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | O.M.L.         | Do.                                                                       |
| ११८.         | <b>वेदान्ससूत्रव्याख्या-चिन्द्रका</b><br>Vedanta Sutra Vyakhya<br>Chandrika | श्रीसन्मित्रश्रीभावदेवः<br>Sri Sanmitra Sri Bhavadeva |                 | ग्रम्<br>N.P.        | 1.O.L.         | Do. Written during Shahjehan's time.                                      |
| ११६.         | बदान्तसूत्रार्थचन्द्रिका<br>Vedanta Sutrartha Chandcika                     | श्रीकेशवदेवः<br>Sri Kesavadeva                        |                 | श्रम्<br>N.P.        | A. L.          | $oldsymbol{\Lambda}$ short commentary on the Brahmasutras.                |

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                                                          | <b>ग्रन्थक</b> र्तुनामानि                                                                          | लिपि:          | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                               | विवरणम्                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹२०.         | <b>बेदान्तोपन्त्यासः</b><br>Vedantopanyasa                                                                                            | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not known                                                               | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | ۸. L.                                        | A commentary on Brahma Sutras.                                                                                                     |
| <b>१</b> २१. | बैंग्यासिकब्रह्ममीमांसासूत्रसारसंप्रहः<br>पुरुषाथंसुबोधिनी<br>Vaiyasika Brahmamimamsa<br>Sutra Sarasangraha Purushar-<br>thasubodhini | श्रीज्ञानेन्द्रमुनिः<br>Sri Jnanendra Muni                                                         | प<br>G         | च्रम्<br>N.P.        | S.M., C.O.L.,<br>I.O., A.L.,<br>O.I., S.S.M. | Do. It is not clear if this is the same as Purushartha Sudhanidhi (Adyar Library).                                                 |
| <b>१</b> २२. | बह्मसूत्रभाष्यान्वयाथंसूत्रवृत्तिः<br>Brahmasutra Bhashyanva-<br>yartha Sutravrithi                                                   | श्रीरामभद्रः<br>Sri Ramabhadra                                                                     | ष<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                                   |                                                                                                                                    |
| <b>१</b> २३. | <b>ब्रह्मसूत्रवृत्तिः</b><br>Brahmasutra Vrithi                                                                                       | श्रीम्रादिशङ्करशिष्यः (श्रीमुरेश्वरा-<br>चार्यः)<br>Sri Adi Sankarasishya<br>(Sri Sureswaracharya) | बे<br>1)       | <b>म्</b>            | S. V. P.                                     | A Vrithi on Sri Sankara's Brahmasutra Bhashya. (This is reputed to be by Sureswaracharya).                                         |
| १२४.         | <b>बह्यसूत्रवृत्तिः (मिताक्षरी)</b><br>Brahmasutra Vrithi<br>(Mitakshari)                                                             | श्रीम्रश्नम्भट्टः<br>Sri Annambhatta                                                               | दे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                     | This is a Vrithi on Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhashya according to Bhamati School.                                              |
| <b>१</b> २५. | <b>ब्रह्मसूत्रविवृतिः</b><br>Brahmasutra Vivriti                                                                                      | भ्रज्ञातम्<br>Not known                                                                            | म<br>M         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | M.P.I                                        | This contains Vrithi on 23 Sutras of the 3rd pada of the 1st chapter. This is also called Vaiyasika Nyaya Sutra Tatparya Chintana. |
| <b>१</b> २६. | <b>ब्रह्मसूत्रवृत्तिः</b><br>Brahmasutra Vrithi                                                                                       | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not known                                                                     | <b>बे</b><br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                         | This is a Vrithi attributed to Sri Sankara himself according to the Colophon.                                                      |
| <b>१</b> २७. | ब्रह्मसूत्रवृत्तिः-ब्रह्मामृतर्वाषणी<br>Brahmasutra Vrithi<br>Brahmameita Vacshini                                                    | श्रीधर्मभट्टः (रामिकञ्करधर्मः)<br>Sri Dharmabhatta                                                 | बे<br>D        | <b>म्</b><br>P       | V.V.P. (MSS. available at C. O.L., S.S.J.L.) | This is also attributed to Sri Ramananda<br>Saraswati.                                                                             |
| <b>१</b> २८. | <b>बह्यसूत्रवृत्तिः</b><br>Brahmasutra Vrithi                                                                                         | श्रीनारायणतीर्थः<br>Sri Narayana Tirtha                                                            | बे<br>D        | ग्रम्<br>N.P.        | O. I.                                        | A vrithi on Brahma Sutras.                                                                                                         |
| <b>१</b> २६. | म्रह्मसूत्रवृत्तिः<br>Brahmasutra Vrithi                                                                                              | श्रीप्रकाशात्मा<br>Sri Prakasatma                                                                  | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O. I.                                        | Do.                                                                                                                                |

### सीत्रप्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                                         | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                      | लिपि:           | मु०श्रम्०            | उपलब्धिस्यानम्               | विवरणम्                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१३</b> 0. | बह्मसूत्रवृत्तिः-मुक्तावली<br>Brahmasutra Vrithi<br>Muktavali                                                        | श्रीष्रह्मानन्वसरस्वती<br>Sri Brahmananda Saraswati            | đ<br>D          | <b>म्</b><br>P       | An.                          | A zunning commentary on the Brahmasutras; also called Vedanta Muktavali,                      |
| १३१.         | बह्मसूत्रवृत्तिः-भाष्यसारसंग्रहः<br>Brahmasutra Vrithi<br>Bhashyasara Sangraha                                       | श्रीरामब्रह्मेन्द्रसरस्वती<br>Sri Rama Brahmendra<br>Saraswati |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A. L.                        | A vrithi on Brahma Sutras.                                                                    |
| <b>१३</b> २. | बह्मसूत्रवृत्तिः-विदृष्जनमनोहरी<br>Brahmasutra Vrithi<br>Vidwajjana-Manohari                                         | श्रीरङ्गनायः<br>Sri Ranganatha                                 |                 | <b>श्रम्</b><br>N.P. | I.O., B.O.R.<br>G., C.S.C.L. | Also called Vyasasutra Vrithi.                                                                |
| <b>१३३</b> . | बह्मसूत्रवृत्तिः-ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका<br>Brahmasutra Vrithi<br>Brahmatatva Prakasika                                | श्रीसदाशिवबद्धोग्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra               | <b>बे</b><br>1) | म्<br>।'             | V.V.P.                       | An excellent Vrithi on the Brahmasutras closely following Sri Sankara Bhashya.                |
| <b>१३</b> ४. | <b>बह्यसूत्रवृत्तिः</b><br>Brahmasutra Vrithi                                                                        | <b>श्रीशङ्करानन्दः</b><br>Sri Sankarananda                     | बे<br>D         | म्<br>।'             | Chow.                        |                                                                                               |
| <b>१३</b> ४. | बह्मसूत्रवृत्तिः-बह्मसूत्रभाष्यव्यास्या<br>Brahmasutra Vrithi<br>Brahmasutra Bhashya<br>Vyakhya                      | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not known                                 | ते<br>Tc        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S. M.                        |                                                                                               |
| <b>१३</b> ६. | बह्मसुत्रवृत्तिः-वेदान्तसुत्रसिद्धान्त-<br>सारसंग्रहः<br>Brahmasutra Vrithi-Vedanta-<br>sutra Siddhanta Sarasangraha | प्रशातम्<br>Not known                                          |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O. I.                        |                                                                                               |
| <b>१३७.</b>  | ब्रह्मसूत्रवृत्तिः-वेदान्तसिद्धान्तसंप्रहः<br>Brahmasutra Vrithi<br>Vedanta Siddhanta Bangraha                       | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not known                                 |                 | <b>प्रम्</b><br>N.P. | O. I.                        | It is not clear if this is the same as the previous one. Vedantasutra Siddhanta Sarasangraha. |
| <b>१३</b> ८. | ब्रह्मसूत्रवृत्तिः<br>Brahmasutra Vrithi                                                                             | प्रशातम्<br>Not known                                          | बे<br>D         | <b>चम्</b><br>N.P.   | G.O.M.I                      |                                                                                               |
| <b>१३</b> ६. | बह्मसूत्रवृत्तिः<br>Brahmasutra Vrithi                                                                               | भ्रज्ञातम्<br>Not known                                        | ≹<br>D          | <b>भम्</b><br>N.P.   | O. I.                        |                                                                                               |

#### म्रद्वतप्रन्यकोशे

|              | ग्रन्थनाम।नि                                                                            | ग्रन्थकर्तृनामानि                                    | लिपि:          | मु० ग्रमु०           | उपलव्धिस्थानम्          | विवरणम                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ₹४०.         | बह्यसूत्रवृत्तिः<br>Brahmasutra Vrithi                                                  | त्रज्ञातभ्<br>Not known                              | म<br>M         | ग्रम्<br>N.P.        | M.P.L.                  |                                                                              |
| १४१.         | बह्मसूत्रवृत्तिः-(वेदान्तसूत्रवृत्तिः)<br>Brahmasutra Vrithi<br>, (Vedantasutra Vrithi) | <b>ग्रजातम्</b><br>Not known                         | ते<br>Te       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G. O. M. L.             |                                                                              |
| <b>१</b> ४२. | <b>बहासुत्रवृत्तिः</b><br>Brahmasutra Vrithi                                            | म्रज्ञातम्<br>Not known                              |                | ग्रम्<br>N.P.        | P.U.S.M.L.              |                                                                              |
| १४३.         | बह्मसूत्रवृत्ति:-बह्मसूत्रटिप्पणी<br>Brahmasutra Vrithi<br>Brahmasutra Tippəni          | म्रज्ञातम्<br>Not known                              |                | श्चम्<br>N.P.        | P.U.S.M.L.              |                                                                              |
| १४४.         | ब्रह्मसूत्रवृत्तिः<br>Brahmasutra Vrithi                                                | श्रीरामकिङ्करः<br>Sri Ramakinkara                    |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O. I.                   |                                                                              |
| १४५.         | <b>बह्यसूत्रवृत्तिः-लघुवृत्तिः</b><br>Brahmasutra Vrithi<br>Laghuvrithi                 | <mark>श्रज्ञातम्</mark><br>Not known                 | ते<br>Te       | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | G.O.M.L.                | The difference between Vachaspati and others are noted.                      |
| १४६.         | ब्रह्मविचाराधिकरणप्रकरणम्<br>Brahmavicharadhikarana<br>Prakarana                        | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not known                 |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A. L.                   |                                                                              |
| <b>१</b> ४७. | बह्मसूत्रवृत्तिः-ग्रद्धेतसुधा<br>Brahmasutra Vrithi<br>Advaitasudha                     | श्रीरामिकञ्करधर्मः<br>Sri Ramakinkara Dhaema         |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Λ. Ι                    | It is not clear if this is the same as Brahmasutra<br>Vrithi by Ramakinkara. |
| १४८.         | भाष्यगाम्भीर्यार्थनिर्णयमण्डनः<br>Bhashyagambhüryartha<br>Nirnayamandana                | श्रीवेञ्कटराघवशास्त्री<br>Sri Venkata Raghaya Sastri | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S. M.                   | A short work dealing with Sri Sankara's Sutra<br>Bhashya.                    |
| <b>१४</b> ६. | लघुवातिकशतश्लोकी<br>Laghuvartika Satasloki                                              | श्रीउत्तमश्लोकः<br>Sri Uttamasloka                   | <b>वे</b><br>D | म्<br> }             | Chow.                   | An epitome of the Brahmasutras treating separately with each Adhikarana.     |
| १५०.         | <b>लघुन्यायसुधा</b><br>Laghunyayasudha                                                  | श्रीउत्तमञ्जोकः<br>Sri Uttamasloka                   | हे<br>D        | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L., P<br>U.S.M.L. | Commentary on the above.                                                     |

#### सीत्रग्रन्थाः

|              | प्रत्थनामानि                                                                                      | ग्रन्थकत्ंनामान <u>ि</u>                             | लिपि:           | म्० ग्रम्०           | उपलब्धिस्थानम                          | विवरणम्                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***          | विद्वन्मुखभूषणम् सध्याख्यम्<br>Vidvanmukha Bhushana<br>Savyakhya                                  | श्रीवेषूटाद्रिः<br>Sri Venkatadri                    | बे<br> )        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.I                                | A small treatise on Brahmasutras.                                                                                                       |
| <b>१</b> ५२. | वेदान्तकौम्दी<br>Vedanta Kaumudi                                                                  | श्रीरामाद्वयः<br>Sri Ramadvaya                       | बे<br>D         | <b>म्</b><br>P       | M.U.                                   | A discussion of the first four Adhikaranas of<br>the Brahmasutras according to Advaita;                                                 |
| <b>१</b> ५३. | ब्रह्मसूत्रवृत्तिः-उत्तरमीमांसासारार्थंमुघा<br>Brahmasutravrithi -Uttara<br>Mimamsa-Sararthasudha | श्रीसीतारामशास्त्री<br>Sri Sitarama Sastri           | <b>प्र</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                   | This is also called Advaita Sudha.                                                                                                      |
| <b>१</b> ५४. | वेदान्तकौस्तुभः<br>Vedanta Kaustubha                                                              | श्रीसीतारामः<br>Sri Sitarama                         | <b>प्र</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L                                | It is not clear if this is the same as the previous one.                                                                                |
| १४४.         | वेदान्तदर्शनम्-ब्रह्मामृतर्वाषणी<br>Vedantadarsana-Brahma-<br>mritavarshini                       | श्रीरामानन्दसरस्वती<br>Sri Ramananda Saraswati       | बे<br>D         | P                    | Chow., Au.                             | An exhaustive exposition of the Brahmasutras.                                                                                           |
| १४६.         | <b>बेदान्तनवमालिका</b><br>Vedantanavamalika                                                       | श्रीनीलमेघशास्त्री<br>Sri Nilamegha Sastri           | बे<br>D         | <b>म</b><br> '       | S.B.D.                                 | A very short summary of the Brahmasutras.                                                                                               |
| १ ५७.        | वेदान्तभाष्यप्रदीपोद्योतः<br>Vedanta Bhashyapradipodyota                                          | श्रीनागेशभट्टः<br>Sri Nagesabhatta                   |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.M.L.                                 |                                                                                                                                         |
| १५८.         | वेदान्तरक्षामणिः<br>Vedanta Rakshamani                                                            | श्रीम्रनन्तकृष्णशास्त्री<br>Sri Anantakrishna Sastri | बे<br> )        | म्<br>।'             | Author, Nurani.<br>Palghat,<br>Madras. | Au answer to the objections in Parapaksha<br>Nirakrithi by Tirupati Swami (*)                                                           |
| १५६.         | वेदान्तसिद्धान्तमृष्टिः<br>Vedantasiddhanta Mushti                                                | प्रज्ञातम्<br>Not known                              | बे<br>1)        | <b>ग्रम्</b><br>N P  | G.O.M.L.,<br>M.P.L.                    | A brief statement in Anushtup metre of the principles of the Brahma Sutra.                                                              |
| ₹६०.         | <b>वेदान्तसूत्रोपन्यासः</b><br>Vedanta Sutropanyasa                                               | श्रीरामेशभारती<br>Sri Ramesa Bharathi                | <b>वे</b><br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., C.O.L.,<br>G.O.M.L., A.L.        | An important dissertation on Brahma Sutras.                                                                                             |
| <b>∶१६१.</b> | <b>व्यासतात्पर्यनिर्णयः</b><br>Vyasa Tatparya Nirnaya                                             | श्रीष्मय्यण्णवीक्षितः<br>Sri Ayyanna Dikshita        | बे<br>1)        | <b>म्</b><br>।'      | V.V.P.                                 | Discusses the various interpretation of the Brahmasutras and establishes that Sri Sankara's is the one that expresses Sri Vyasa's view. |

## **प्रदुंतप्रःथको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                              | ग्रन्थकतृंनामान <u>ि</u>                        | लिपिः          | मु॰ ध्रमु॰           | उपलब्धिस्यानम्            | विवरणम्                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१६</b> २. | <b>ब्याससूत्रसङ्गतिः</b><br>Vyasasutra Sangatí                                                            | मनातम्<br>Not known                             | ष<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                      | A small work showing the sangatis between the various Sutras in the Brahmasutras.                                                   |
| १६३.         | शारीरकदर्पणम्<br>Sariraka Darpana                                                                         | चनातम्<br>Not known                             | बं<br>Be       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.S.C.L.                  |                                                                                                                                     |
| १६४.         | शारीरकमीमांसान्यायनिर्णयः<br>(भाष्यन्यायसंप्रहः)<br>Sarirakamimamsanyayanirnaya<br>(Bhashyanyayasangraha) | श्रीप्रकाशात्मयतिः<br>Sri Prakasatma Yati       | हे<br>D        | <b>मृ</b><br>Р       | M.U.                      | Gives the explanation of the various Nyayas discussed in the interpretation of the Brahmasutras.                                    |
| १६५.         | <b>ज्ञारीरकन्यायमणिमाला</b><br>Sarirakanyayamanimala                                                      | म्रज्ञातम्<br>Not known                         | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                  | A short exposition of Sri Sankara's Brahmasutra<br>Bhashya giving the number of Nyayas<br>contained in them according to each pada. |
| <b>१६</b> ६. | शारीरकमीमांसा (बह्यसूत्र) विवृतिः<br>Sarirakamimamsa (Brahma-<br>sutra) Vivriti                           | प्रज्ञातम्<br>Not known                         | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.O.L., A.I<br>O. I.      |                                                                                                                                     |
| <b>१</b> ६७. | शारीरकमीमांसासारार्यः<br>Sariraka Mimamsa Sarartha                                                        | प्रज्ञातम्<br>Not known                         | ₹<br>D         | <b>धम्</b><br>N.P.   | S.M.                      | Metrical recapitulation of the Brahmasutras<br>in the form of slokas in praise of Sri<br>Sundaresvara.                              |
| १६⊏.         | शारीरकरहस्यार्थवस्तुतस्वप्रकाशिका<br>Sariraka Rahasyartha<br>Vastutatwa Prakasika                         | श्रीरामतीर्यः<br>Sri Rama Tirtha                | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Bom. R.A.S                | A brief metrical recapitulation of the Brahmasutras.                                                                                |
| १६६.         | शास्त्रसंग्रहः (शारीरकमीमांसा-<br>शास्त्रसंग्रहः)<br>Sastrasangraha (Sariraka<br>Mimamsa Sastra Sangraha) | श्रीकृष्णानुभूतियतिः<br>Sri Krishnanubhuti Yati |                | <b>त्रम्</b><br>N.P. | C.O.L., A.L.,<br>G.O.M.L. | A discussion on the union of Jiva and Brahma expounding the meaning of the Brahmasutras.                                            |
| १७०.         | शारीरकशास्त्रसंग्रहः<br>Sariraka Sastrasangraha                                                           | श्रीरामतीर्थः<br>Sri Rama Tirtha                | <b>बे</b><br>D | ग्रम्<br>N.P.        | C.S.C.L.,<br>B.O.R.I.     | A brief note on the Brahmasutra Bhashya.                                                                                            |
| १७१.         | शारीरकसूत्रदीपिका<br>Sariraka Sutra Dipika                                                                | श्रीविट्ठलसुधाकरः<br>Sri Vittalasudhaka.a       |                | ग्रम्<br>N.P.        | O.M.L.                    |                                                                                                                                     |

#### सीत्रप्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामानि                                                                         | ग्रन्थकर्त् <b>नामानि</b>                                            | लिपि:    | मु०ग्रमुः            | उपलब्धिस्थानम्                                                       | विवरणम्                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७२.         | शारीरकसूत्रसारार्थचन्द्रिका-सुबोधिनी<br>Sarirakasutrasarartha<br>Chandrika-Subodhini | श्रीगङ्गाधरभगवत्पादिकङ्करः<br>Sri Gangadhara Bhagavatpada<br>Kinkara |          | <b>ध्रम्</b><br>N.P. | I.O.L.                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| १७३.         | शारीरकार्थसंक्षेपः<br>Sarirakartha Sankshepa                                         | <b>भीराघवार्यः</b><br>Sri Raghavarya                                 |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                                                 | Gives in a nutshell the essence of the Brahmasutras.                                                                                                                                                           |
| १७४.         | सूत्रभाष्यसारसंग्रहः<br>Sutra Bhashya Sarasangraha                                   | प्रज्ञातम्<br>Not known                                              | प्र<br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Mentioned in<br>Hultzsch report<br>of Sanskrit Mss.                  | This is said to be part of a bigger work called Kaivalya Sudha Nissarani.                                                                                                                                      |
| १७५.         | सूत्रार्थामृतलहरी<br>Sutrarthamcita Lahari                                           | श्रीकृष्णावधूतः<br>Sri Krishnavadhuta                                | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                             | Gives a brief statement of the Brahmasutras according to Advaita, Visishtadvaita and Dvaita, The author is a Madhva.                                                                                           |
| १७६.         | सूत्रार्थामृतलहरीव्याख्या<br>Sutrarthamrita Lahari<br>Vvakhva                        | श्रीकृष्णावधूतः<br>Sri Krishnavadhuta                                | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.1                                                              | Commentary on the above.                                                                                                                                                                                       |
| १७७.         | सूत्रारम्भसमर्थनम्<br>Sutrarambha Samarthana                                         | श्रीत्र्यम्बकमली<br>Sri Tryambaka Makhi                              |          | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | A.I, O.I.                                                            | Established the necessity for studing the Vedanta Sutras.                                                                                                                                                      |
| ₹७८.         | श्रीभाष्यदूषणम्<br>Sri Bhashyadushana                                                | श्रीस्वामिशास्त्री<br>Sri Swami Sastri                               | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L., S.M.                                                           | A criticism of the conclusion in the Sri Bhashya of Ramanuja.                                                                                                                                                  |
| <b>१७</b> ६. | समन्वयवृत्तिः<br>Samanyaya Vrithi                                                    | श्रीम्रनूपनारायणतकंशिरोमणिः<br>Sri Anupanarayana<br>Tarkasiromani    |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                                                           | Also called Brahmasutra Samanyaya vide<br>No. 855 in Hultzsch Report.                                                                                                                                          |
| ₹50.         | श्रद्भराशपुरभाष्यविमर्शः<br>Sankarasankara Bhashya<br>Vimarsa                        | श्रीबेल्लंकोण्डरामरायः<br>Sri Bellankonda Rama Raya                  | à<br>D   | <b>म्</b>            | Kavita Venkata-<br>Subrahmanya<br>Sastri, Narasa-<br>raopet, Guntur. | A very good work discussing the various inter-<br>pretations of the Brahmasutras according to<br>the Ramanuja and Madhya school and<br>establishing the correctness of the inter-<br>pretation by Sri Sankara. |
| ₹=१.         | शारीरकचतुस्सूत्रीविचारः<br>Sariraka Chatussutri Vichara                              | श्रीबेल्लंकोण्डरामरायः<br>Sri Bellankonda Rama Raya                  | à<br>D   | <b>म्</b><br>Р       | Do.                                                                  | A short treatise discussing the meaning of the 1st four Sutras of the Brahmasutras.                                                                                                                            |

|              | ग्रन्थनामानि                                   | ग्रन्थकर्तनामानि                         | <b>लि</b> षिः   | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> ८२. | मध्यप्यान्तदियाकरः<br>Madhva Dhwanta Diyakara  | ग्रज्ञातृम्<br>Not known                 | <b>प्र</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A. L.          | A criticism of the interpretation by Ananda Tirtha of the Brahmasutras. |
| ₹⊏३.         | चतुस्सूत्रीभामतीटीका-प्रकाशः<br>विकासश्च       | श्रीलक्ष्मीनाथ झा<br>Sci Lakshminatha Jh | वे<br>D         | <b>म्</b><br>P       | Chow.          |                                                                         |
| •            | Chatussutri Bhamati Tika<br>Prakasa and Vikasa |                                          |                 |                      |                |                                                                         |

Besides the works mentioned above, the following works also treat of the Brahmasutras. But in the case of some of them, only the name of the work is available but the authors name and place where they are available is not available. In the case of some, only the name of the work and its author is given. A list of such works are given below:

१. ब्रह्मेत्रप्रकाशः Advaitaprakasa. O.M.L. Also said to be known as Sariraka Mimamsa Bhashya. २. ब्रह्ममीमांसासंब्रहः Brahma Mimamsa Sangraha A.L. ३. प्रधिकरणकीमुदी Adhikara Kaumadi श्रीरामकृष्णः Sri Ramakrishna ४. पञ्चपाविकाविवरणव्याख्या Panchapadika Vivacana Vyakhya श्रीनरेन्द्रपुरी Sri Narendrapuri ५. ब्रह्मसूत्राधिकरणार्थसंब्रहः Brahmasutradhikacanartha Sangraha श्रीसाधनयोगी Sri Sadhana Yogi ६. ब्रह्मसूत्रतात्पर्यदेषिका Brahmasutra Tatparya Dipika श्रीग्रद्धतानन्वतीर्थः Sri Advaitananda Tirtha ७. ब्रह्मसूत्रतात्पर्यप्रकाशः Brahmasutra Tatparya Prakasa श्रीसदानन्वसरस्वती Sri Sadananda Saraswati ६. भाष्यानुप्रभा Bhashyanuprabha श्रीश्वयन्वकमखी Sri Tryambaka Makhi N.P. M.O.L., ६. ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या Brahmasutra Bhashya Vyakhya श्रीविश्ववेदः Sri Visvaveda १०. रत्नप्रकाशिका Ratnaprakasika श्रीग्रखण्डानुभूतियतिः Sri Akhandanubhuti Yati. Referred to in Page 844. Brahmasutra Bhashya Calcutta M. P. H. edition. ११. वेदान्तन्यायरत्नाविलः-ब्रह्माद्वेतप्रकाशिका Vedanta Nyayaratnavali Brahmadvaita Prakasika श्रीपुरुषोत्तमतीर्थः Sri Purushottama Tirtha १२. वेदान्तसूत्रभाष्यम् Vedanta Sutra Bhashyam श्रीविश्वनार्थासहदेदः Sri Viswanatha Simhadeva १३. सिद्धान्तार्णवशङ्करब्रह्मसूत्रभाष्यव्याख्या Siddhantarnava Sankara Brahma Sutra Bhashya Vyakhya श्रीरघुनाय भट्टाचार्यः Sri Raghunatha Bhattacharya.

Sri Nityananda the author of Mitakshara, a tika on Chandogyopanishad seems to have written a commentary on the Brahmasutras called Nyaya Sangraha (vide Bombay University Sanskrit MSS, Library No. 644). One Haridikshita is said to have written a commentary on the Brahmasutras which has been printed in Anandasrama but it is not clear if it is Advaitic. A work called Brahma Prakasika is referred to in Prakatartha Vivarana, probably a commentary on Brahmasutras, A work called Vivarana Tatparya is referred to in Adyar catalogue No. 470. One Ganapathi Sastri is said to have written a work called "Atha Sabdartha Vichara" (अवश्वायिक्षिण) Kaundinya, Ramabhadra Vidwan, Ramasrama (deciple of Nrisimhasrama) are also said to have written a vrithi on Brahmasutras (O. I.). The Mysore Library mentions a work Nyayanirnaya Sangraha by Narayana and 2 Vrithi's Advaita Ratnakosa and Amoda. The Shanti Niketan Library contains a work called Brahmasutra Bhasya Vyakhya by Krishnendu Anubhuti. The catalogus-catalogorum mentions (1) Dipika by Jnanendra Yati (2) Sutrendusekhara by Nagesa, Vedanta Sutra Ratna by Ramananda Tirtha and (3) Samanya Sutra Vrithi by Anandaparna.

## शाङ्करप्रकरणप्रन्थाः तद्व्याख्याश्च

## Sri Sankara's Prakarana granthas and commentaries thereon

|            | ग्रन्थनामानि                                                                 | <b>ग्रन्थ</b> कर्तृनामानि                | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۶.         | ग्रसण्डेकरसवाक्यार्थः<br>Akhandaikarasa Vakyartha                            | श्रांजापुराचायः<br>Sri Sankaracharya     |          | ग्रम्<br>N.P.        | A.L.           | This is a work attributed to Sri Sankara.                                                                                                                                                                                                                 |
| ₹.         | भ्रद्धेतपञ्चरत्नम्<br>Advaita Pancharatna                                    |                                          | बे<br>1) | <b>मु</b><br>P       | V.V.P.         | A collection of five verses in which Sri Sankara expounds the identity of the soul with Brahman. This is also called Atma Panchaka, Anubhaya Panchaka and Siya Pancharatna.                                                                               |
| ₹.         | शिवपञ्चरत्नस्याख्या<br>Siva Pancharatna Vyakhya                              | म्रज्ञातम्<br>Not Known                  | म<br>M   | <b>भ्रम्</b><br>N.P. | M.P.I          | A commentary on the above.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>¥</b> , | पञ्चरत्नमालिकाच्याख्या-कल्पवल्ली<br>Pancharatnamalika Vyakhya-<br>Kalpavalli | श्रीशिष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L., A.L. | De This is attributed to Sri Sankara<br>as the author says, "भगवान् राङ्करः प्रकटयति"                                                                                                                                                                     |
| ¥.         | पञ्चरत्नव्यास्या-बीषितिः<br>Pancharatna Vyaklıya<br>Didhiti                  | म्रज्ञातम्<br>Not Known                  | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.       | A commentary on Pancharatna.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ę.         | ष्पद्वेतमञ्जरी<br>Advaita Munjari                                            | श्रीताषुराचार्यः<br>Sri Sankaracharya    | दे<br>D  |                      | V.V.P.         | An enquiry into the leading principles of Advaita. S. M. attributes this to Sri Sankara. C. O. L. attributes this to Sri Sadasivabrahmam. G. O. M. L. attributes this to Nallasuri.                                                                       |
| <b>v</b> . | <mark>म्रद्वेतमञ्जरीव्यास्या</mark><br>Advaita Munjari Vyakhya               | म्रज्ञातम्<br>Not Known                  | ष<br>G   | म्रम्<br>N.P.        | S.M.           | It is not clear if this is the same as the commentary printed in the V. V. P.                                                                                                                                                                             |
| <b>د.</b>  | म्रद्वेतानुभूतिः<br>Advaitanubhuti                                           | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya    | đ<br>D   |                      | V.V.P.         | This is attributed to Sri Govinda Bhagavat-<br>pada who is said to have written it in imita-<br>tion of Sri Sankara's Vakyavritti. A copy<br>of Govinda Bhagavatpada's Advaitanubhuti<br>is said to be available in the Vasudevendra<br>Library, Mayuram. |

## मद्भतप्रम्थकोशे

|             | ग्रन्थनामानि '                                                                                 | <b>ग</b> न्थकर्तृनामानि                       | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                | विवरणम्                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| €.          | <mark>भ्रद्वेतमानसिकपूजा</mark><br>Advaitamanasika Puja                                        | श्रीश <b>कूराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya  | प्र<br>G        | <b>भ्रम्</b><br>N.P. | I.O.                          |                                                                                                                                                                                       |
| १०.         | म्रध्यात्मविद्योपदेशविधिः<br>Adhyatma Vidyopadesavidhi                                         |                                               |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., A.L., I.<br>O. (Sarada) | Also called Adhyatma Brahma Vidyopadesa-vidhi or Ajnanavabodhini, (?)                                                                                                                 |
| ११.         | ग्रध्यात्मसन्न्यासविधिः<br>Adhyatmasannyasa Vidhi                                              |                                               | <b>प्र</b><br>G | ग्रम्<br>N.P.        | O.1.                          |                                                                                                                                                                                       |
| <b>१</b> २. | ष्रध्यात्मपटलब्याख्या<br>Adhyatmapatala Vyakhya                                                |                                               | श<br>S          |                      | T.S.S.                        | A commentary by Sri Sankaracharya on the<br>Adhyauma Patala forming part of Apasta-<br>mba Dharma Sutra,                                                                              |
| ₹₹.         | श्रनात्मश्रीविगर्हणम्<br>Anatma Srivigarhana                                                   |                                               | बे<br>1)        | म्<br>P              | V.V.P., (A.L.)                | A short work which says that whatever one may possess in the world, they are absolutely of no use if one has not realised his own Atmasvarupa. 'ततः कि येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतः' |
| <b>१</b> ४. | न्नपरोक्षानुभूतिः<br>Aparokshanubhuti                                                          |                                               | <b>वे</b><br>D  | <b>म्</b><br>P       | V.V.P.                        | A short vedantic treatise wherein directions are given for self-realisation. This is also called Aparokshanubhavamrita.                                                               |
| १४.         | म्रपरोक्षानुभूतिब्याख्या-दीपिका<br>Aparokshanubhuti Vyakhya<br>Dipika                          | <b>श्रीविद्यारण्यः</b><br>Sri Vidyaranya      | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                    | Commentary on do.                                                                                                                                                                     |
| १६.         | भ्रपरोक्षानुभूतिब्याख्या-विज्ञान-<br>विनोदिनी<br>Aparokshanubhuti Vyakhya-<br>Vijnana-Vinodini | श्रीबालगोपालः<br>Sri Balagopala               | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | B.O.R.I., O.M<br>I            | Do.                                                                                                                                                                                   |
| १७.         | <b>ब्रात्मविद्योपदेशविधः</b><br>Atmavidyopadesa Vidhi                                          | श्रीश <b>ङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya | दे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.S.C.L.                      | It is not clear if this is the same as No. 10 supra.                                                                                                                                  |
| १८.         | ग्रष्टश्लोकी<br>Ashtasloki                                                                     | <i>n</i>                                      | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                          | Gives the definition of Prajnanam.                                                                                                                                                    |

## शाक्रुरप्रकरणप्रन्याः तद्व्याख्यादच

|             | ग्रन्थनामानि                                                                                                            | ग्रन्थकर्तृनामानि                                     | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपल <b>िधस्थानम्</b>                       | विवरणम्                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> €. | भाषायंभुजङ्गप्रयातस्त्रोत्राष्टोत्तर-<br>शतम् सव्याख्यम्<br>Acharya Bhujangaprayata<br>Stotrashtottarasata<br>Savyakhya | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                 | ते<br>Te | <b>चम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.                                   | It is not clear if this consists of 108 verses in praise of Sri Sankara. The name of the commentator is also not known.                 |
| २०.         | भारमचिन्तनम्<br>Atmachintana                                                                                            |                                                       | बे<br> ) | <b>म्</b><br>Р       | V.V.P.                                     | A small work, also called Brahma chintana. The same work under the name Svarupanubhava is attributed to Sri Padmapada. vide S. M. 7703. |
| २१.         | द्यात्मज्ञानप्रकरणम्<br>Atmajnana Prakarana                                                                             |                                                       | बे<br>1) | <b>म्</b><br>P       | V.V.P., (M.P.<br>L., S.M., O.L.)           | A work treating of self-realisation also called<br>Atmavidyopadesa Vidhi, Adhyatma Vidyo-<br>padesa and Vedantasaraprakasika.           |
| <b>२२</b> . | स्रात्मज्ञानप्रकरणटीका<br>Atmajnanaprakarana Tika                                                                       | <b>श्रीघ्रनन्तरामभगवन्</b><br>Sri Anantarama Bhagavan | म<br>M   | ग्रम्<br>N.P.        | C,O.L., G,O.<br>M.L., P.U.S.M.<br>L.       | A commentary on the above. The author is said to be a disciple of one Sri Krishnarama Pujyapada.                                        |
| २३.         | धात्मज्ञानप्रकरणव्याख्या<br>Atmajnanaprakarana<br>Vyakhya                                                               | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                   |          | <b>ध्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L., G.<br>O.M.L.                   | A commentary on Atmajnanaprakarana,                                                                                                     |
| २४.         | म्रात्मज्ञानप्रकरणविवरणम्-दोपिका<br>Atmajnanaprakaranavivarana<br>Dipika                                                | श्रीपूर्णानुभवः<br>Sri Purnanubhava                   | दे<br>D  | ,,<br>               | C.O.L.                                     | De                                                                                                                                      |
| २५.         | श्रात्मज्ञानप्रकरणव्याख्या-सन्प्रदाय-<br>तिलकम्<br>Atmajnanaprakarana Vya-<br>khya Sampradayatilaka                     | म्रनन्तराममृनिः<br>Sri Anantarama Muni                |          |                      |                                            | Do. It is not clear if this is the same as No. 22 supra.                                                                                |
| ₹€.         | म्रात्मज्ञानोपवेशविधिः<br>Atmajnanopadesa Vidhi                                                                         | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                 |          |                      | S.M., G.O.M.<br>L., M.P.L.,<br>Ben. R.A.S. | A short treatise on Advaita Vedanta similar to Upadesa Sahasri - in two parts - one verse and one prose.                                |

#### **पद्रतप्रत्यकोशे**

|     | ग्रन्थनामानि                                            | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                     | लिपि:   | मु० घ्रमु० | उपलब्धिस्थानम्                | विवरणम् |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------|
| २७. | द्मात्मज्ञान्तेपदेशविषिण्याख्या<br>Atmajnanopadesavidhi | भीम्रानन्वगिरिः (म्रानन्वधनः)<br>Sri Anandagiri (Anandaghana) | बे<br>D | म्<br>!'   | University of<br>Madras. Also |         |
|     | Vyakhya                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         |         |            | published in<br>Calcutta.     |         |

This is a commentary on Sri Sankaracharya's Atmajnanopadesa Vidhi. It is not clear if this is the same as No. 21 supra. Nor is it clear if it is the same as No. 26. No. 26 says it consists of two parts verse and prose. But this contains only prose. It is said that a disciple of Sri Krishnaramapujyapada has also written a commentary on Atmajnanopadesa Vidhi. It is not clear if this is the same as No. 22 or No. 25.

| २८. | <b>भ्रात्मानात्मविवेकः</b> | श्रीशङ्कराचार्यः  | वे | म् | Ashteker. (S.    |
|-----|----------------------------|-------------------|----|----|------------------|
|     | Atmanatmaviveka            | Sri Sankaracharya | Ð  | ρř | M., O. I., A.L., |
|     |                            | •                 |    |    | G.O.M.L.)        |

Treats of the difference between soul and matter. Though attributed to Sri Sankara, it is not found in the Memorial Edition. One Atmanatma Viveka has been published by Ashtekar but it differs from the one in S.M. There is another MS., in S.M. which seems to be an abridgement of Ashtekar's original text. A work under this name is also attributed to Sri Vasudevananda Saraswati and Sri Swamy Omprakasa Yati, vide G.O.M.L., A.L. and Ben. R.A.S.

| ₹€. | भ्रात्मानात्मविवेकव्याख्या-वेदान्त-<br>चूणिका<br>Atmanatmaviveka Vyakhya-<br>Vedantachurnika | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                             | प्र<br>G | <b>श्चम्</b><br>N.P. | C.IL. | Sannyasis are said to use this for their daily parayana. A work with the same is attributed to Sri Sadasiva is available at A. L. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹0. | द्यात्मानात्मविवेकव्याख्या-प्रकाशिका<br>Atmanatmaviveka Vyakhya-<br>Prakasika                | श्रीसदाशिवबह्योन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra                    | बे<br>D  |                      | A.L.  | It is not clear if this is the same as No. 29 supra.                                                                              |
| ₹१. | <b>ब्रात्मानात्मविवेशसंग्रहः</b><br>Atmanatmaviveka Sangraha                                 | श्रीपरमहसपारब्राजकाचार्यः<br>Sri Paramahamsa Parivrajaka-<br>charya |          |                      | A.L.  | The name of the author is not clear.                                                                                              |
| ₹२. | श्रात्मबोधः<br>Atmabodha                                                                     | श्रीराष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                            |          | म्<br>P              | V.V.P |                                                                                                                                   |

Also called Atmajnanabodhini, also Agamabodhini. This is one of the important prakaranas of Sri Sankara on the nature of the soul and its oneness with the supreme soul. It is said that it was composed at the time of the initiation of Sri Padmapada.

#### शाष्ट्ररप्रकरणग्रन्याः तद्व्यास्याश्च

|     | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तृनामानि                                       | लिपि:  | मु॰ ध्रमु॰           | उपल <b>िधस्थानम्</b>                          | विवरणम्                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹₹. | म्रात्मबोषव्याख्या-भावप्रकाशिका<br>Atmabodha Vyakhya-Bhava-<br>prakasika | श्रीबोधेन्द्र:<br>Sri Bodhendra                         | D      | <b>मम्</b><br>N.P.   | S.M.                                          | Commentary on the above. The author says that he is the disciple of one Sri Givananda Saraswati, an occupant of an Advaita Pitha.   |
| ₹¥. | म्रात्मबोधव्याख्या-बीपिका<br>Atmabodha Vyakhya-Dipika                    | श्रीविश्वेश्वरपण्डितः<br>Sri Visvesvara Pandita         |        |                      | S.M., P.U.S.M<br>L., M.P.L., C.<br>O.L., A.L. | Commentary on Atmabodha.                                                                                                            |
| ₹¥. | म्रात्मबोधव्याख्या<br>Atmabodha Vyakhya                                  | श्रीकृष्णानन्दसरस्वती<br>Sri Krishnananda Saraswati     | "      | म्<br>P              | I.C.O.                                        | Do.                                                                                                                                 |
| ₹.  | भारमबोधव्यास्या<br>Atmabodha Vyakhya                                     | श्रीपद्मपादाचार्यः<br>Sri Padmapadacharya               | ष<br>G | <b>मम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L., I.O.,<br>O.I.                       | Do.                                                                                                                                 |
| ₹७. | म्रात्मबोधव्याख्या<br>Atmabodha Vyakhya                                  | श्रीब्रह्मानन्दः<br>Sri Brahmananda                     | ð<br>D | <b>म्</b><br>P       | J.P.                                          | Do.                                                                                                                                 |
| ₹5. | भात्मबोधव्याख्या<br>Atmabodha Vyakhya                                    | श्रीम <b>षुसुदनसरस्वती</b><br>Sri Madhusudana Saraswati | "      | <b>धम्</b><br>N.P.   | I.O., P.U.S.M.<br>L.                          | Do.                                                                                                                                 |
| 3€. | मात्मबोधप्रकरणव्याख्या<br>Atmabodha Prakarana Vya-<br>khya               | श्रीचित्सुखिशष्यः<br>Sri Chitsukha Sishya               | **     | ••                   | P.U.S.M.I                                     | Do.                                                                                                                                 |
| ¥o. | भात्मबोधप्रकरणटीका-स्वोपन्ना<br>Atmabodha Prakarana Tika-<br>Svopanjna   | श्रीत्रकूराचार्यः (?)<br>Sri Sankaracharya (?)          |        |                      |                                               | This is also called Adhyatma Vidyopadesa Vidhi and Sankshepa Vedanta Prakriya. It is not clear if this is the same as No. 10 supra. |
| ४१. | भारमबोध<br>Atmabodha Vyakhya                                             | <b>श्रीरयुनायसरस्वती</b><br>Sri Raghunatha Saraswati    | đ<br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L., O.I.                                    |                                                                                                                                     |

Besides these commentaries on Atmaboda, there seem to be other commentaries also: 1. A commentary attributed to Sri Govinda Bhagavat-pada is said to have been printed in Grantha script at the Vidyakalpataru Press, Madras in 1894.

- 2. A work called Atmabodha Vrithi is said to be available at P. U. S. M. L.
- 3. Sri Advayananda Saraswati and 4 Sri Advaitananda are said to have written commentaries on Atmabodha.
- 5. Sri Vidyaranya is also said to have written a commentary on Atmabodha vide 1483. Hultzsch Report on Sanskrit Manuscripts.

|              | ग्रन्थनामानि                               | ग्रन्थकर्तृनामानि                             | लिपि:   | मु० ग्रम्०           | उपल <b>ब्धस्थानम्</b>        | विवरणम्                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥ <b>२</b> . | चात्मसाचाज्यसिद्धिः<br>Atmasamrajya Siddhi | श्रीश <b>ङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya | बे<br>D | <b>भ्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                   | Sri Gangadharendra Saraswati is said to have written a commentary on this called Kaivalyakalpa. |
| ¥₹.          | भवपूताष्टकम्<br>Avadhutashtaka             |                                               |         | ••                   | I.O.                         |                                                                                                 |
| <b>¥¥.</b>   | उपेदेशपञ्चकम्<br>Upadesa Panchaka          |                                               |         | <b>म्</b><br>Р       | V.V.P., Ashte-<br>ker., etc. |                                                                                                 |

**प्रदेतप्रन्यको**शे

Also called Sopana Panchaka, Abhyasa Panchaka, Panchaka, Viveka Panchaka, Sadhana Panchaka, Advaita Panchaka and Anubhava Panchaka. It is said that when Sri Sankara was on the point of attaining Siddhi, his disciples asked him to give in a nutshell his teachings and that he then gave his advice in these five slokas. This shows the various steps one has to go through before getting final bliss and is therefore called Sopana Panchaka.

| <b>४</b> ४. | उपदेशपञ्चकव्याख्या-किरणावली<br>Upadesapanchaka Vyakhya-<br>Kiranavali      | श्रीबालकृष्णानन्दसरस्वती<br>Sri BalakrishnanandaSaraswati | म<br>M   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | M.P.L., C.O.<br>L., A.L., G.O<br>M.L. | Commentary on No. 44.                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥Ę.         | <b>धनुभवपञ्चरत्नदीषितिः</b><br>Anubhava Pancharatna<br>Didhiti             | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                      | बे<br>D  | <b>n</b>             | C.O.I                                 | Do.                                                                                                  |
| ¥७.         | पञ्चरत्नकारिका<br>Pancharatna Karika                                       | श्रीसदाशिवः<br>Sri Sadasiva                               | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | V.V.P.                                |                                                                                                      |
| <b>ሄ</b> ፍ. | उपदेशसाहस्री<br>Upadesa Sahasri                                            | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                     |          |                      | V.V.P., M.U.,<br>R.M.M.               | One of the most popular works of Sri Sankara.  This is in two parts, one prose and the other poetry. |
| ¥Ę.         | उपदेशसाहस्रीव्याख्या-पदयोजनिका<br>Upadesa Sahasri Vyakhya-<br>Padayojanika | श्रीरामतीर्थः<br>Sri Rama Tirtha                          |          |                      | Mysore. (B.U., B.R.A.S., A.L.)        | This is a commentary on the prose portion of the Upadesa Sahasri.                                    |
| ¥o.         | उपवेशसाहस्रीव्यास्या-विवरणम्<br>Upadesa Sahasri Vyakhya-<br>Vivarana       | श्रीबोधनिधिः<br>Sri Bodhanidhi                            | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., C.O.L.,<br>A.L.                 | This is a commentary on the metrical portion of Upadesa Sahasri.                                     |

## शाष्ट्ररप्रकरणग्रन्याः तब्ब्यास्यादच

|              | ग्रन्थनामानि                                                            | ग्रन्थकर्तृनामानि                              | लिपि:    | मु० ग्रमु०         | <b>उपलब्धिस्थानम्</b>                       | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ሂ</b> የ.  | उपदेशसाहस्रीटीका<br>Upadesa Sahasri Tika                                | श्रीमानन्दघनः<br>Sri Anandaghana               | प<br>G   | ग्रम्<br>N.P.      | G.O.M.L., I.<br>O., S.M., G.O<br>L., M.P.L. | This is a commentary on the prose portion of the Upadesa Sahasri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४२.          | <mark>उपदेशसाहस्रीव्यास्या</mark><br>Upadesa Sahasri Vyakhya            | श्रीघलण्डात्मा<br>Sri Akhandatma               | d<br>D   | "                  | G.O.M.L.                                    | This is also called Gudartha Dipika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¥\$.         | उपदेशसाहस्रीव्याख्या<br>Upadesa Sahasri Vyakhya                         | श्रीत्र्यम्बकः<br>Sri Tryambaka                | <i>n</i> | <i>n</i>           | O.M.L.                                      | This is a commentary on Purvardha only.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XX.          | उपदेशसहस्रीव्यास्या<br>Upad sa Sahasri Vyakhya                          | म्रज्ञातम्<br>Not Known                        | "        | "                  | G.O.M.L.                                    | Commentary on Upadesa Sahasri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ሂሂ.          | एकश्लोकी<br>Ekasloki                                                    | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya          | बे<br>D  | <b>मु</b><br>।'    | V.V.P.                                      | One verse said to have been addressed to a leper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>५</b> ६.  | <b>एकश्लोकोब्यास्या-तस्वदीपनम्</b><br>Ekasloki Vyakhya-Tatva-<br>dipana | श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः<br>Sri Swayamprakasa Yati |          | <b>धम्</b><br>N.P. | S.M., G.O.M.<br>L., M.P.L.,A.L.             | Commentary on No. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ሂ</b> ড.  | एकादशोत्तरशतवाचयप्रन्यः<br>Ekadasottarasatavakya<br>Grantha             | श्रीक्ष <b>ूराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya  |          |                    | G.O.M.I                                     | This consists of 111 benedictory sentences based on Upanishadic passages and gives the essence of Advaita. It is not clear if this is the same as Brahmavid Asirvadha attributed to Sri Vidyaranya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ሂ</b> ፍ.  | <b>एकान्तनिर्णयः</b><br>Ekanta Nirnaya                                  |                                                |          | ,,                 | O.I.                                        | , in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second |
| <b>46</b> .  | काशिकापञ्चकम्<br>Kasika Panchaka                                        |                                                | <i>n</i> | म्<br>P            | V.V.P., S.M                                 | Five verses giving an allegorical meaning to the word "Kasi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>€0.</b>   | कौपीनपञ्चकम्<br>Koupina Panchaka                                        |                                                | đ<br>D   | "                  | V.V.P.                                      | Also called Yati Panchaka, This describes<br>the state of a true Muni. Each verse ends :<br>"कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ę <b>?</b> . | चिवानन्वात्मकस्तोत्रम्<br>Chidanandatmaka Stotra                        |                                                |          |                    | S.M.                                        | Describes the state of one who is immersed in<br>Bliss. Each verse ends : 'चिदानन्दसिन्धी सदाःहं<br>निमग्नः'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## **ई**तप्रन्यकोशे

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                    | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                            | लिपि:   | म्० ग्रमु०           | उपल <b>िधस्थानम्</b>       | विवरणम्                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>६</b> २.  | ज्ञानसन्त्यासः<br>Jnanasannyasa                                                                 | श्रीशक्तुराचार्यः (?)<br>Sri Sankaracharya           | बे<br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                       | 40 verses attributed to Sri Sankara.                                                                                                                                                                   |
| <b>६३.</b>   | ज्ञानांकुशविवरणम्<br>Jnanankusa Vivarana                                                        |                                                      |         | <b>म्</b><br> }      | A.S.                       | Commentary by Sri Sankara on a work called "Jnanankusa". The name of the author of Jnanankusa is not known.                                                                                            |
| <b>Ę</b> ¥.  | तस्योपदेशः<br>Tatvopadesa                                                                       | Sri Sankaracharya (?)<br>श्रीशङ्कराचार्यः <b>(?)</b> |         | <b>धम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L., Ben<br>R.A.S.    | Deals with Samashti Tatva, Vyashti Tatva,<br>Yoga Tatva, Advaita Tatva and Saiva<br>Tatva.                                                                                                             |
| <b>६</b> ५.  | <b>बक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्</b><br>Dakshinamurti Stotra                                           |                                                      |         | <b>ዛ</b><br>የ        | V.V.P., K.K., etc.         | 11 slokas giving the gist of Advaita in the form of a prayer to Dakshinamurti. At the beginning of the study of Sri Sankara Bhashyas, the disciples repeat these slokas and prostrate before the Guru. |
| <b>६</b> ६.  | <b>बक्षिणामूर्तिस्तोत्रव्याख्या-मानसोल्लासः</b><br>Daksbinamurtistotra Vya-<br>khya Manasollasa | श्रीमुरेश्वराचार्यः<br>Sri Surcsvaracharya           |         |                      | M.U., B.U.                 | Metrical commentary on Sri Sanakara's Dak-<br>shinamurti Stotra.                                                                                                                                       |
| <b>Ę ७</b> . | मानसोल्लासम्यारया-वृत्तान्तविलासः<br>Mar.asollasa Vyakhya-<br>Vrittantavilasa                   | श्रीरामतीर्थः<br>Sri Rama Tirtha                     |         |                      | M.U., B.U.                 | Commentary on Sri Suresvara's Manasollasa.                                                                                                                                                             |
| <b>ξ Ε</b> . | <b>दक्षिणामूर्तिस्तोत्रव्याख्या-तत्त्वसुषा</b><br>Dakshinamurtistotra Vya-<br>khva Tatvasudha   | श्रीस्वयंप्रकाशयतिः<br>Sri Svayamprakasa Yati        |         |                      | M.U.                       | Commentary on Dakshinamurti Stotra.                                                                                                                                                                    |
| <b>ξ</b> ξ.  | <b>त्रिपुटीत्रिपुरी</b><br>Triputi Tripuri                                                      | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                |         | <b>भ्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L., I<br>O. (Sarada) | A short Vedantic tract attributed to Sri San-<br>kara. It is not clear if this is the same as<br>Atmajnanopadesa Vidhi.                                                                                |
| <b>9</b> 0.  | न्निपुटीविवरणम्<br>Triputi Vivarana                                                             | श्रीम्रानन्दघनः<br>Sri Anandaghana                   |         | у "<br>С             | G,O,M.L.                   | Commentary on No. 69.                                                                                                                                                                                  |
| ७१.          | त्रिपुटीटीका<br>Triputi Tika                                                                    | श्रीप्रज्ञानानन्दः<br>Sri Prajnanananda              |         | d "                  | Ben. R.A.S.                | Do.                                                                                                                                                                                                    |

## शाङ्करप्रकरणग्रन्थाः तब्ब्याख्याश्च

|             | ग्रन्थनामानि                                                                            | ग्रन्थकर्तृ <b>नामानि</b>                                         | न्दिप:   | म०ग्रम०        | उपलब्धिस्थानम्                      | विवरणभ्                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७२.         | दशक्लोकी<br>Dasasloki                                                                   | <b>श्रीशङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya                      | बे<br>}) | <b>म्</b><br>P | V.V.P., Aste-<br>ker., etc.         | Also called Nirvana Dasaka and Chidananda<br>Dasaka, and describes Brahman by a pro-<br>cess of elimination, each verse ending:<br>'शियः केंब्रलोहिंग्'                                                                                                                  |
| ७३.         | <b>सिद्धान्तिबन्दुः</b><br>Siddhanta Bindu                                              | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Særaswatt                   |          |                | Chow., S.V.P.<br>G.O.S. (Barod      | This is a very learned commentary on Dasas-<br>loki and is an important book among the<br>Advaitins. There are about 9 commen-<br>taries on this work.                                                                                                                   |
| ৬४.         | लघुटीका<br>Laghe Tika                                                                   | श्रीनारायणतीर्थः<br>Sri Naravana Tirtha                           | ,,       | n              | Chow.                               | A commentary on Siddhanta Bindu, Sri<br>Narayana Tirtha is the Guru of Sri Brah-<br>mananda Sarasw, ti. He seems to have<br>written a tika on Siddhanta Bindu, called<br>Guru tika, vide page 233, Kasi Sanskrit<br>Series No. 65. This is also called Naraya-<br>nivam. |
| <b>૭</b> ૫. | <b>सिद्धान्तबिन्दुटीका-न्यायरत्नावली</b><br>Siddhanta Bindu Tika<br>Nyayaratnavali      | श्रीब्रह्मानन् <mark>दसरस्वती</mark><br>Sri Brahmananda Saraswati |          |                | S.V.P                               | A learned commentary on Siddhanta Bindu.                                                                                                                                                                                                                                 |
| ७६.         | सिद्धान्तिबन्दुच्याख्या-बिन्दुसन्दीपनम्<br>Siddhanta Bindu Vyakhya<br>Bindusandipana    | श्रीपुरुषोत्तमसरस्वती<br>Sri Purushottama Saraswati               | ,,       | n              | G.O.S., (Baroda) G.G.P.<br>(Bombay) | A connactivity on Siddama Bindu by a direct disciple of Sri Madhusudhana Saraswati. The author gives the sources from which Sri Madhasudhana Saraswati quotes in his                                                                                                     |
| ૭७.         | <b>सिद्धान्तविन्दुश्याख्या-विन्दुप्रदीपः</b><br>Siddhanta Bindu Vyakhya<br>Bindupradipa | श्रीवासुदेवाभ्यञ्करः<br>Sri Vasudevabhyankara                     | "        | 11             | G.O.S. (Poona)                      | $\Lambda$ good commentary on Siddhanta Bindu,                                                                                                                                                                                                                            |
| ৬৯.         | सिद्धान्तबिन्दुसारः<br>Siddhanta Bindu Sara                                             | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                                           | "        | "              | D.P. (Calcutta)                     | This has been commented upon by one Sri Theonatha Tarkavachaspati and both the original (Bindusara) and the commentary have been printed.                                                                                                                                |

#### **अद्वतप्रन्यको**शे

|     | ग्रन्थनामानि '                                               | <b>ग्रन्थक</b> र्तृनामानि      | लिप <u>ि</u> ः | मु० ग्रमु०                 | उपलब्धिस्थानम्    | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ve. | तस्वविवेकः-तस्वपदविवेकः<br>Tatva Viveka-Tatvampada<br>Viveka | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not Knbwn | बे<br>D        | <mark>ग्रम्</mark><br>N.P. | G.O.M.L.,<br>A.L. | Herein is discussed the meaning of "Tat" and "Tvam" with special reference to certain passages in the Siddhanta Bindu in the commentary on the 8th sloka as explained by Brahmananda in his Nyayaratnavali. Otherwise this does not appear to be a full commentary on Siddhanta Bindu. |

It is said that one Sri Gangadharendra Saraswati has written a commentary called Siddhanta Bindu Sikhara, vide footnote 2 on Page 553 of the proceedings of the 3rd Oriental Conference Madras. Nyayaratnaprabha is said to be another commentary on Siddhanta Bindu; but this has not been brought to light as yet even in manuscript form.

| <b>50.</b>  | द्वादशमञ्जरी<br>Dvadasamunjari                         | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharva          | बे<br>D       | म्<br>P       | V.V.P., Ashte-<br>ker., etc.             | The complete work is called Mohamudgara of which this forms the first 12 stanzas. It is a very well known work of Sri Sankara and has been printed in almost all the Indian scripts under the name of "Bhaja Govindam". It is said that Sri Sankara wrote these 12 stanzas while Sri Padmapada wrote the remaining portion of Mohamudgara, vide I. O. Vol. 2, Part 1 page 629. |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⊏</b> ₹. | द्वादशमञ्जरीव्याख्या<br>Dvadasamunjari Vyakhya         | श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः<br>Sri Svayamprakasa Yati | म<br>M        | ग्रम्<br>N.P. | C.O.L., G.O.<br>M.L.                     | Commentary on Dvadasamanjari. The commentator makes himself clear by giving profuse quotations from Sruti and Smriti. This is also called Makaranda.                                                                                                                                                                                                                           |
| ۶ą.<br>•    | द्वादशमहाबाक्यविवरणम्<br>Dvadasa Mahavakya<br>Viyarana | श्रीक्षङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya        | <b>ð</b><br>D |               | S.M., B.U.,<br>M.S.L., M.P.<br>L., O.I., | This is attributed to Sri Sankara but the colephon does not say "Govinda Bhagvat-pada Sishya" as is usual.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲ą.         | निरञ्जनाष्टकम्<br>Niranjanashtaka                      | "                                              |               | <b>P</b>      | Jivananda Vid-<br>yasagara, Cal.         | A small work in eight verses attributed to Sri<br>Sankara. Each verse ends: 'तस्मे नमो ब्रह्म<br>निरञ्जनाय' One Taranath Tarka Vachas-<br>pati has written a commentary on this.<br>Both have been printed in Calcutta.                                                                                                                                                        |

### शाष्ट्ररप्रकरणग्रन्थाः तद्व्याख्याश्च

|                  | ग्रन्थनामानि                                                                                    | ग्रन्थकर्तृंनामानि                                                       | लिपि:    | म्० भ्रम्०           | उपलब्धिस्थानम                                         | विवरणम                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ς¥.              | निर्वाणष <b>्कम्</b><br>Nirvanashatka                                                           | श्रीशष्ट्रराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                                  | बे<br>D  | <b>म्</b><br>Р       | V.V.P.                                                | Also called Chidananda Sharkam and Atma<br>Sharkam, Each verse ends: 'चिदानन्दरूप;<br>शिवोऽहं शिवोऽहम्'                                             |
| <b>د</b> لا.     | पञ्चकोशविवेक:<br>Panchakosa Viveka                                                              |                                                                          | ते<br>Гс | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                                  |                                                                                                                                                     |
| <b>د</b> ξ.      | पञ्चीकरणम्<br>Panchikarana                                                                      |                                                                          | हे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | V.V.P., Chow.                                         | A short work describing the origin of the world.<br>It begins : 'ग्रथ परमहंसानां समाविविधि व्याख्या-<br>स्याम.'                                     |
| ۲७.              | पञ्चीकरणवार्तिकम्<br>Panchikarana Vartika                                                       | श्रीसुरेश्वराचायः<br>Sri Suresvaracharya                                 | "<br>""  | ,,<br>,,             | Chow., V.P.<br>(S.M., G.O.M.<br>L., I.O., M.P.<br>L.) | Metrical commentary on No. 86,                                                                                                                      |
| <b>55.</b>       | पञ्चीकरणवार्तिकटीका-घ्राभरणम्<br>Panchikarana Vartika Tika-<br>Abharana                         | श्रीम्रभिनवनारायणेन्द्रसरस्वती<br>Sri Abhinava Narayanendra<br>Saraswati | **       | "                    | Chow., (S.M., G.O.M.L., O.I                           | Commentary on Sri Suresyara's Vartika on<br>Panchikarana. It is not clear if this is the<br>same as Panchikarana Bhayaprakasa O. I.<br>and G.O.M.L. |
| <b>48.</b>       | पञ्चीकरणवार्तिकविवरणदीपिका<br>Panchikarana Vartika<br>Vivarana Dipika                           | भीनारायणतीर्थः<br>Sri Narayana Tirtha                                    | ते<br>Te | <b>प्रम्</b><br>N.P. | S.M.                                                  | Commentary on Sri Suresvara's Panchikarana Vartika.                                                                                                 |
| €0.              | पञ्चोकरणवातिकव्याख्या<br>Panchikarana Vartika<br>Vyakhya                                        | मन्नातम्<br>Not Known                                                    | ष<br>G   | <b>11</b>            | O.I.                                                  | Do. This is also called Arthaprakasika.                                                                                                             |
| <b>e</b> ₹.      | पञ्चीकरणस्यास्या-विवरणम्<br>Panchikarana Vyakhya-<br>Vivarana                                   | श्रीम्रानन्दगिरिः<br>Sri Anandagiri                                      | đ<br>D   | <b>म्</b><br>Р       | Chow., (G.O.<br>M.L., O.I., S<br>C.C.)                | Commentary on Sri Sankara's Panchikarana,                                                                                                           |
| <b>&amp; ?</b> . | पञ्चीकरणविवरणव्याख्या-तत्त्व-<br>चन्द्रिका<br>Panchikarana Vivarana Vya-<br>khya Tatvachandrika | श्रीरामतीर्षः<br>Sri Rama Tirtha                                         | 11<br>21 | 11<br>22             | Chow., (G.O. M.L., O.I., I. O.)                       | Commentary on the above,                                                                                                                            |

|              | ग्रन्थनामानि                                                                       | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                        | लिपि:    | मु॰ ग्रमु॰           | उपलब्धि <b>स्थानम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| €₹.          | पञ्चीकरणव्यास्था-विवरणम्<br>Panchikarana Vyakhya<br>Vivarana                       | श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः<br>Sri Svayamprakasa Yati   | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                   | Commentary on Panchikarana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £¥.          | ' <b>पञ्चीकरणव्याख्या</b><br>Panchikarana Vyakhya                                  | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Nor Known                   | "        | )1<br>))             | G.O.M.I                | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ ¥.         | <b>पञ्चीकरणव्याख्या</b><br>Panchikarana Vyakhya                                    | ब्रज्ञातम्<br>Not Known                          | ग्र<br>G | ))<br>\\             | G.O.M.I                | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>દ</b> ૬.  | पञ्चीकरणविवरणम्<br>Panchikarana Vivarana                                           | श्रीप्रज्ञानानन्दर्यातः<br>Sri Prajnananda Yati  | वे<br>1) | "                    | G,O,M,I                | Do. It is not clear if it is the same as Panchikrita tika printed in S. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| દહ.          | षञ्चीकरणविवरणम्-ग्रात्मानु-<br>सन्धानम्<br>Panchikarana Vivarana<br>Atmanusandhana | श्रज्ञातम्<br>Not Known                          | ते<br>Te | "                    | G.O.M.I                | Metrical commentary on Panchikarana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| €5.          | पञ्चीकरणविवेचना<br>Panchikarana Vivechana                                          | श्रज्ञातम्<br>Nor Known                          | बे<br>D  | "                    | S.M., M.P.L            | Seems to be a commentary on Sri Sankara's Panchikarana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| €€.          | <b>पञ्चीकरणभाष्यम्</b><br>Panchikarana Bhashya                                     | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya            | म्र<br>G | ,,                   | M.P.L.                 | This is attributed to Sri Sankara. This gives the definition of the subtle elements used for the escation of the Universe and aims at showing the three stages during concentration on Pranava. It is not clear if this work is that of Sri Sankara, much more a bhashya. The colophon to No. 586 M.O.L. says Panchikarana Bhashya by Sri Sankara Bhagavatpada and the author of the original work is said to be Govdapada, vide No. 587 M.P.L. |
| <b>१</b> ००. | पञ्चीकरणचन्द्रिका<br>Panchikarana Chandrika                                        | श्रीगङ्गाधरेन्द्रयतिः<br>Sri Gangadherendra Yati | बे<br>D  | <b>मु</b><br>P       | I.O.                   | Seems to be a short commentary on Sri San-<br>kara's Panchikarana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## शाष्ट्ररप्रकरणप्रन्थाः तद्व्यास्याद्य

|              | ग्रन्थनामानि                                  | ग्रन्थकर्तृनामानि                               | लिपिः    | म० ग्रम०             | उपलब् <del>धिस्थानम</del> ्     | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०१.         | पञ्चोकरणमहावास्यम्<br>Panchikarana Mahavakya  | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya           | बे<br>1) | <b>श्रमु</b><br>N.P. | S.M.                            | This work deals with the following six topics: (1) Anganyasa and Karmanyasa, (2) Panchikarana Prakriya, (3) Saguna and Ninguna Brahma Dhyana (4) Mahavakyartha Probodha Prakasa (5) Shodasa Maha Vakyasmarana and (6) Brahmanuchintana. Of these 2 and 6 have been printed separately in the V.V.P. It is not clear if the whole of this can be attributed to Sri Sankara. |
| १०२.         | <b>पञ्चीकृतम्</b><br>Panchikrita              | <b>श्रीराष्ट्रराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya | बे<br>D  | म्<br>P              | S,M.                            | Seems to be the same or similar to Panchi-<br>karana by Sri Sankara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १०३.         | परमानन्ददीपिका<br>Paramananda Dipika          |                                                 | ग्र<br>G | ग्रम्<br>N.P         | O.I., G.O.M.L                   | Gives a brief account of the Advaitic view of the Universe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०४.         | प्रणवभाष्यम्<br>Pranava Bhashya               |                                                 | बे<br>D  | "                    | Α.Ι                             | Also called Sanyasa Anhika Vidhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १०५.         | प्रबोधसुधाकरः<br>Prabodhasudhakara            |                                                 |          | <b>म</b><br> '       | V.V.P., (I.O.,<br>O.L., C.S.C.) | A metrical work treating on Advaita Vedanta,<br>In this Sri Krishna is regarded as the Para<br>Brahma. This is divided into 99 prakara-<br>nas. In some manuscripts this is attributed<br>to one Divakara Pandita.                                                                                                                                                         |
| १०६.         | प्रश्नोत्तरस्त्नमाला<br>Prosnottara Ratnamala |                                                 |          |                      | V.V.P., K.K.                    | A short work in the form of questions and answers. This is a very popular. The C.P. and Berar catalogue attributes this to Sni. Suka.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>१</b> ०७. | <b>प्रौढानुभूतिः</b><br>Proudhanubhuti        |                                                 |          |                      | Ashteker., V.V.<br>P.           | Describes the state of one in the enjoyment of Advaitanubhava. This consists of 17 verses in Sardulavikridita metre.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १०८.         | <b>बह्यनामावली</b><br>Brahmanamavali          |                                                 |          | ग्रम्<br>N.P.        | A.L.                            | A hymn on Brahman giving the various names by which He is referred to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## **भद्र तप्रन्यको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                                                   | ग्रन्थकर्तुनामानि                                  | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                  | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०१.         | बह्यानुसन्धानप्रकरणम्<br>Brahmanusandhana Pra-<br>karana                       | <b>बीशङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya         | đ<br>D   | <b>प्रम्</b><br>N.P. | A.L.                            | It is not clear if this is the same as Atmanuchintana or Brahmanuchintana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११०.         | बालबोधसंग्रहः<br>Balabodha Sangraha                                            | <i>n</i><br>                                       | );<br>); | ))<br>))             | S.M., A.L.                      | This is "Vedanta made easy" in the form of a dialogue between Guru and Sishya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १११          | बालबोधिनी<br>Balabodhini                                                       | "                                                  | "        | "                    | S.M., G.O.M.<br>L., A.L., O.I.  | A minor work giving in simple style the substance of Advaita. It is not clear if this is the same "Atmajnanopadesa Vidhi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>११</b> २. | मतखण्डनस्तोत्रम्<br>Matakhandana Stotra                                        |                                                    |          |                      | S.M.                            | This criticises Charvakas, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११३.         | मनीषापञ्चकम्<br>Manisha Panchaka                                               |                                                    |          | म्<br>P              | V.V.P., Ashte-<br>kar, etc.     | This is one of the most popular of Sri Sankara's works. It is said that Siva appeared before Sri Sankara in the garb of a chandala and when asked to move farther, asked Sri Sankar "whom do you want to go farther? Is it the body or the soul within?" Therefore Sri Sankara, thinking that no ordinary man can put a question like this, said that if a person has such a high realisation, he would consider him as his guru even if a chandala. This consists of five slokas and each ends: "ईशे मनीषा मम" |
| <b>११४.</b>  | मनीषापञ्चकव्यास्या-तात्पर्यवीपिका<br>Manishapanchaka Vyakhya<br>Tatparyadipika | श्रीसवाशिवश्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra | म<br>G   | म्<br>P              | A.S.                            | Commentary on Manisha Panchaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११४.         | मनीषापञ्चकथ्याख्या-मधुमञ्जरी<br>Manishapanchaka Vyakhya<br>Madhumunjari        | श्रीनृसिहाश्रमी<br>Sri Nrisimhasrami               | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., G.O.M.<br>L., C.O.L.,O.I. | Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ११६.         | मनीषापञ्चकविवरणम्-लघुविवरणम्<br>Manishapanchaka Vivarana<br>Laghuvivarana      | मज्ञातम्<br>Not Known                              | म<br>M   | 25                   | M.P.L., G.O.<br>M.L.            | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## शाष्ट्रारप्रकरणप्रन्याः तब्ग्याख्याद्य

|                        | • ग्रन्थनामानि                                             | ग्रन्थकतृंनामान <u>ि</u>                  | लिपिः         | म्० ग्रम्०           | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>'</b> ११७.          | मनीषापञ्चकटीका<br>Manishapanchaka Tika                     | Not Known                                 | đ<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.           | The author says that this is a summary of Sri Sadasiva's commentary on Manishapan-chaka.                                                                                                                                                                        |
| ११८.                   | मनीषापञ्चकव्याख्या<br>Manishapanchaka Vyakhya              | श्रीबालगोपालेन्द्रः<br>Sri Balagopalendra |               | <b>घम्</b><br>N.P.   | O.I.           | It is not clear if this is the same as Madhu-<br>munjari No. 115 supra.                                                                                                                                                                                         |
| ११६.                   | मनीषापञ्चकव्यास्या<br>Manishapanchaka Vyakhya              | प्रजातम्<br>Not Known                     | ते<br>Te      | <i>n</i>             | G.O.M.I        | Commentary on Manishapanchaka.                                                                                                                                                                                                                                  |
| ₹₹०.                   | महावाष्यमन्त्रः<br>Mahayakya Mantra                        | श्रीशिष्ट्वराचार्यः<br>Sri Sankaracharya  | D<br>D        | <i>n</i><br>         | S.M.           | This begins "Asya Sri" and continues "Atha<br>Mahavakyartha Bodha Prakaranam Vya-<br>khyasyamah". (श्रथमहानावयार्थवीधप्रकरणं व्याख्या-<br>स्याम:) This contains a block by some<br>author (name not known).                                                     |
| <b>'</b> ₹ <b>२</b> १. | महावाक्यविवरणम्<br>Mahavakya Vivarana                      |                                           | म<br>M        |                      | M.P.1.         | The colophon says "Mahavakya Vivarana"<br>by Sri Sankaracharya, disciple of Govinda<br>Bhagavatpada. This seems to be the same as<br>"Dvadasa Mahavakya Vivarana No. 82<br>supra.                                                                               |
| <b>१</b> २२.           | महावाक्यविवरणम्<br>Mahavakya Vivarana                      |                                           | D             |                      | O.I.           | This is attributed to Sri Sankara and begins "Atha Sadhana Chatushtaya Sampannasya Maha Vakyartham Vyakyasyamah". This is mentioned in Haraprasada Sasti's Notice on Sanskrit MSS. This MS., is dated Saka 175. It is not clear if this is the same as No. 121. |
| ₹२३.                   | महावाक्यविवरणम्<br>Mahavakya Vivarana                      |                                           | ते<br>Te      | "                    | S.M.           | Seems to be different from Nos. 121 and 122.                                                                                                                                                                                                                    |
| :१२४.                  | महावास्यविवेक:—ग्रष्टक्लोकी<br>Mahavakya Viveka-Ashtasloki | ?)<br>?)                                  | <b>g</b><br>G | <b>मु</b><br>P       | S.M.           | Though it is attributed to Sri Sankara, this really seems to be a portion of Sri Vidyaranya's Panchadasi and has been commented upon by Sri Rama Tirtha.                                                                                                        |

## **ग्रहेतप्रन्यको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                                        | ग्रन्थकर्तनामानि                      | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                              | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२५.         | महा <mark>वाक्याश्रंपञ्चीकरणम्</mark><br>Mahavakyartha Panchikarana | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Savkəracharya | वे<br>D  | <b>मु</b><br>P       | S.M. (G.O.M.<br>L.)                         | This contains explanations of some Maha-<br>vakyas. Sri Chitsuka says that it was written<br>at the time of his initiation.                                                                                                  |
| <b>१</b> २६. | महावाक्यार्थविचारः<br>Mahavakyartha Vichara                         | <i>11</i>                             |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>१</b> २७. | महा <b>वाक्यार्थविवरणम्</b><br>Mahavakyartha Vivacana               | n<br>n                                | म्न<br>G |                      | S.M., G.O.M.<br>L., A.L.                    | This is also known as Mahavakya Darpanam and is said to have been printed at Ellore. This is also called Mahavakya Vivekartha Sakshi Vivaranam. G. O. M. L. attributes this to Sri Vidyaranya.                               |
| <b>१</b> २⊏. | <b>महात्राक्यार्थोपदेशः</b><br>Mahavakyarthopadesa                  |                                       |          |                      | A.L.                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| १२६.         | महावाक्यनिर्णयः<br>Mahayakya Nirnaya                                |                                       | बे<br>D  |                      | A.L.                                        | t is not clear if this is the same as $N_{\rm C} = 126$ supra.                                                                                                                                                               |
| <b>१३</b> ०. | मायापञ्चकम्<br>Mayapanchaka                                         |                                       |          |                      | V.V.P.                                      | A short work describing the nature of Maya.<br>Each verse ends : 'ग्रघटितघटनापटीयमी माया"                                                                                                                                    |
| १३१.         | मायाविवरणम्<br>Mayavivarana                                         |                                       |          | श्चम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                    | A short work treating on Adhyaropavada,<br>Prapancha Vimarsa, etc.                                                                                                                                                           |
| <b>१</b> ३२. | योगतारावलिः<br>Yogataravali                                         |                                       |          | मु<br>!'             | V.P.P., Ashte-<br>kar. (A.L., G.<br>O.M.L.) | A short work attributed to Sri Nandikesvara and Sri Govinda Bhagavatpada also. One Sri Ramaswami has written a gloss on this. It is not clear if this is the same as Rajayoga Sara attributed to Sri Sankara, vide 93-2 A.L. |
| १३३.         | राजयोगसूत्रभाष्यम्<br>Rajayoga Sutra Bhashya                        |                                       |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L., P.U.S.M.<br>L., G.O.M.L.              | This is also called Vijrimbitha Yoga Sutra<br>Bhashya. There is a commentary on this<br>by Sri Vachaspati Misra. It is not clear if<br>this is on Yoga Sutras or Sri Sankara's<br>Bhashya on the same.                       |

### शाष्ट्रारप्रकरणप्रन्याः तक्ष्याख्याद्य

|              | <b>ग्र</b> न्थनामानि                                                            | <b>ग्रन्थकर्त्</b> नामानि                             | लिपिः    | मु० ग्रमु०           | <b>उपलब्धिस्थानम्</b>                                                               | विवरणम्                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| १३४.         | लघुवास्यवृत्तिप्रकरणम्<br>Laghuvakyavirthi Praka-<br>rana                       | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                 | बे<br>D  | P                    | V.V.P. (B.U.)                                                                       | This is a short work based on the bigger work of the same name.    |
| १३४.         | <b>सघुवास्यवृत्तिप्रकाशिका</b><br>Laghuvakyavrithi Prakasika                    | <b>श्रीरामानन्दसरस्वती</b><br>Sri Ramananda Sacaswati |          | ग्रम्<br>N.P.        | O.I.                                                                                | A commentary on 134.                                               |
| १३६.         | लघुवास्यवृत्तिव्याख्या-पुष्पाञ्जलिः<br>Laghuvakyarithi Vya-<br>khya Pushpanjali | म्रज्ञातम्<br>Not Known                               | "        | "                    | B.U.                                                                                | It is not clear if this is the same as 1123 Bom. R.A.S.            |
| १३७.         | <b>बाक्यदीपिका</b><br>Vakyadipika                                               | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                 | "        | "                    | P.U.S.M.L.                                                                          |                                                                    |
| १३८.         | <b>वास्यवृत्तिः</b><br>Vakyavrithi                                              | ))<br>))                                              |          | <b>मु</b><br>P       | V.V.P., Ashte-<br>ker, An. (S.M.,<br>O.I., B.U., G.<br>O.M.L., M.P.<br>L.)          | A short discourse on Advaita in the form of questions and answers. |
| <b>?3</b> E. | <b>वास्यवृत्तिटीका</b><br>Vakyavrithi Tika                                      | श्रीम्रानन्दघनः<br>Svi Anandagluma                    |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., G.O.M.<br>L., 1.O.                                                            |                                                                    |
| १४०.         | <b>वास्यवृत्तिव्याख्या-वीपिका</b><br>Vakyavrithi Vyakhya-<br>Dipika             | श्रीम्रानन्दस्वरूपः<br>Sci Anandaswacupa              | "        | "                    | G.O.M.L.                                                                            |                                                                    |
| १४१.         | वास्यवृत्तिव्याख्या-प्रकाशिका<br>Vakyavrithi Vyakhya-Pra-<br>kasika             | <b>श्रीविश्वेश्वरः</b><br>Sri Visweswara              |          | <b>म्</b>            | An. (S.M.,G.<br>O.M.L., B.R.<br>A.S., I.O., A.<br>L., O.I., M.P.<br>L., P.U.S.M.L.) | An exhaustive commentary on Vakyavrithi.                           |
| १४२.         | वाक्यवृत्तिव्याख्या-लघुटीका<br>Vakyavrithi Vyakhya-La-<br>ghutika               | म्रज्ञातम्<br>Not Known                               | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Λ.1                                                                                 |                                                                    |

#### ब्रहतप्रम्यकाश

|              | <b>ग्र</b> न्थनामानि                                                | ग्रन्थकर्तृनामा <b>नि</b>                          | लिपि:          | मु॰ ग्रमु॰           | उपलब्धिस्थानम्                                               | विवरणम्                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १४३.         | बाक्यसुधा<br>Vakyásudha                                             | श्रीशङ्कराचायः<br>Sri Sankaracharya                | <b>वे</b><br>D | <b>मु</b><br>P       | Chow. (G.O.<br>M.L., S.M.,<br>A.L., O.I., B.<br>U., I.O.)    | This is also known as Drik Drisya Viveka, and is attributed to Sri Bharati Krishna Tirtha Vidyaranya. One commentator attributes this to Sri Vidyaranya and Sri Brahmananda Bharati. |
| १४४.         | बाक्यसुधाटीका<br>Vakyasudha Tika                                    | श्रीब्रह्मानन्दभारती<br>Sri Brahmananda Bharati    | "              | <i>n</i><br>,,       | Chow. (S.M.,<br>G.O.M.L., A.<br>L., M.P.L., G<br>O.L., O.I.) | Also called Drik Drisya Viveka Vyakhya.                                                                                                                                              |
| १४५.         | <b>वाक्यमुधाव्यारूया</b><br>Vakyasudha Vyakhya                      | श्रीविश्वेश्वरः<br>Sri Visweswara                  | ग्र<br>G       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| १४६.         | वाक्यसुधाटीका<br>Vakyasudha Tika                                    | श्रीभूमिदासभूपालः<br>Sri Bhumidasa Bhupala         | बे<br>1)       | "                    | S.M., G.O.M<br>L.                                            |                                                                                                                                                                                      |
| १४७.         | बाक्यसुधाटीका<br>Vakyasudha Tika                                    | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Not Known                     |                |                      | 1.O., B.U.                                                   | The MS., is dated 788. This begins "Namo<br>Ramaya Devaya". The author seems to be<br>a desciple of one Sri Krishna "Krishnaya<br>Gurave".                                           |
| १४८.         | वाक्यसुधाटीका<br>Vakyasudha Tika                                    | श्रीरामचन्द्रयतिः<br>Sti Ramachandra yati          |                |                      | Ben. R.A.S.,<br>O.I.                                         |                                                                                                                                                                                      |
| १४६.         | बाक्यमुधाटीका<br>Vakyasudha Tika                                    | श्रीजगन्नायः<br>Sci Jagannatha                     |                |                      | O.M.L.                                                       | MS., is dated 1737.                                                                                                                                                                  |
| १५०.         | <b>वाक्यमुधाटीका</b><br>Vakyasudha Tika                             | <mark>श्रज्ञातम्</mark><br>Not Known               | ,,             | ,,                   | G.O.M.L.                                                     | The name of the commentator is not known.                                                                                                                                            |
| १५१.         | वाक्यमुघाटीका<br>Vakvasudha Tika                                    | श्रीद्यात्मानन्बसरस्वती<br>Sri Atmananda Saraswati | ,,             | मु<br>P              | Mentiond in I.<br>O.L. catalogue<br>Vol 2.                   |                                                                                                                                                                                      |
| <b>१</b> ५२. | बाक्यार्थानुभय (व ) प्रकरणम्<br>Vakyarthannıbhaya (va)<br>Prakarana | श्रीशङ्कराचार्यः ?<br>Sri Sankavachavya ?          | ष<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                                                   |                                                                                                                                                                                      |



|              | ग्रन्थनामानि                                             | ग्रन्थकर्तृनामानि                             | लिपि:   | म्० भ्रम्०           | उपलब्धिस्थानम्                                                                                  | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५३.         | विज्ञाननौका<br>Vijnananouka                              | <b>श्रीराङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya | बे<br>D | P                    | V.V.P. (S.M.,<br>I.O.)                                                                          | A minor work also known as Syarupanusan-<br>dhana. Each verse ends ''Tadevaham Asmi''.<br>''तदेवाहमस्मि''                                                                                                                                      |
| १५४.         | विज्ञाननौकाव्याख्या<br>Vijnananouka Vyakhya              | श्रीकुण्डः<br>Sri Kunda                       |         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.                                                                                            | Commentary on 153.                                                                                                                                                                                                                             |
| १४४.         | विद्वस्सन्न्यासविधिः<br>Vidvatsannyasa Vidhi             | श्रीराङ्कराचार्यः ?<br>Sri Sankaracharya ?    |         |                      | A.I.,                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५६.         | विवेक्क्यूडामणिः<br>Viveka Chudamani                     | 17<br>17                                      | बे<br>D | मु<br>P              | V.V.P., Ashte-<br>ker etc.<br>This has been<br>printed in many<br>places in various<br>scripts. | One of the most important of the minor works of Sri Sankara. One Harinatha Bhatta, disciple of Dravida Ratnaswami Sastri, has written a commentary on this and this has been printed in Banaras. This is also called Atmanatmavivekachudamani. |
| १४७.         | वेदान्तसदाचारप्रकरणम्<br>Vedantasadacharapraka-<br>ranam | "?<br>"?                                      |         | ग्रम्<br>N.P.        | A.L.                                                                                            | This is a work attributed to Sri Sankara. It is not clear if this is the same as Sadacharanusandhana printed by Ashtekar.                                                                                                                      |
| १५८.         | वेदान्तशतश्लोकी<br>Vedanta Satasloki                     | श्रीशङ्कराचार्यः ?<br>Sri Sankaracharya ?     |         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५६.         | वेदान्त (तस्व)सारः<br>Vedanta (Tatwa) Sara               |                                               | बे<br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                                                                                            | There is another work called Vedanta Sara attributed to Sri Sankara which is said to be have been printed in Kavya Itihasasangraha, Vol. XIII. This contains 124 stanzas while S.M. contains 33 granthas.                                      |
| १६०.         | वेदान्तशास्त्रप्रकरणम्<br>Vedantasastra Prakarana        |                                               |         |                      | O.I.                                                                                            | O. W. Commission of Grandess.                                                                                                                                                                                                                  |
| १६१.         | शतक्लोकी<br>Satasloki                                    | 11<br>11                                      | बे<br>D | <b>मु</b><br>P       | V.V.P., (B.U.<br>I.O., M.O.S.)                                                                  | This is an important minor work of Sri San-<br>kara in Sragdhara metre. This seems to<br>be known also as Vedantasataka.                                                                                                                       |
| <b>१६</b> २. | शतक्लोकीव्याख्या<br>Satasloki Vyakhya                    | श्रीम्रानन्वगिरिः<br>Sri Anandagiri           | "       | "<br>"               | M.O.S.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | ग्रन्थनामानि                                                                     | ग्रन्थकर्तृनामानि                                  | लिपिः           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                                                     | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६३.         | शतश्लोकीव्याख्या<br>Sataslóki Vyakhya                                            | प्रज्ञातम्<br>Not Known                            |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | I.O., B.U.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६४.         | षट्पबी<br>Shatpadi                                                               | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankacacharya              | बे<br>1)        | म्<br>P              | V.V.P.                                                                             | It is not clear if this is the same 'Shatpadi' available in O. I. on which one Vaikunta Sastry has written a commentary, vide page 158 Vol. I, O. I.                                                                                                              |
| १६४.         | सनत्सुजातीयभाष्यम्<br>Sanatsujatiya Bhashya                                      |                                                    | "               |                      | V.V.P., Chow.<br>Ashteker., (S.<br>M., G.O.M.L.,<br>M.P.L., O.I.,<br>B.U., C.S.C.) | Bhashya by Sri Sankara on Sanatsujatiya, a portion of the Udyogaparva of Mahabharata when Sri Sanatsujata teaches philosophy to Dhritharashtra at the request of Vidura.                                                                                          |
| <b>१६</b> ६. | सनत्सुजातीयभाष्यम्<br>Sanatsujatiya Bhashya                                      | श्रीबिन्दुमाधवप्रसादः<br>Sri Bindu Madhaya Prasada |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.S.C.                                                                             | This is included here as it is a commentary on<br>Sanatsujatiya for which Sri Sankara has also<br>written a Bhashya.                                                                                                                                              |
| १६७.         | <b>सर्वेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः</b><br>Sarvavedantasiddhanta<br>Sara Sangraha | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya              | <b>बे</b><br>1) | मु<br>P              | V.V.P., (C.O.<br>I, A.I, O.I.)                                                     | This is also attributed to one Sri Sadananda.                                                                                                                                                                                                                     |
| १६८.         | सर्वेसिद्धान्तसंग्रहः<br>Sarvasiddhanta Sangraha                                 | n<br>n                                             | म<br>M          | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | M.P.L., C.O.L.<br>G.O.M.L., A.L.                                                   | This is attributed to Sri Sankara and contains<br>the conclusions of the various systems of<br>philosophy prevalent during his time. There<br>is another work of this name attributed to<br>one Sri Raghavananda which has been<br>printed in T. S. S. as No. 52. |
| १६६.         | सर्वेसिद्धान्तसंग्रहच्याख्या<br>Sarvasiddhanta Sangraha-<br>Vyakhya              | श्रीशेषगोविन्दः<br>Sri Seshagovinda                |                 |                      | G.O.M.L.                                                                           | The author who is a disciple of one Sri Madhusudana says that Uttara-Mimamsa contains 8 Adhyayas, Devata Kanda 4 Adhyayas and Jnana Kanda 4 Adhyayas and that Sri Govindabhagavatpada has written a commentary on the Devata Kanda.                               |
| १७०.         | सहजाष्टकम्<br>Sahajashtaka                                                       | श्रीशङ्कराचार्यः ?<br>Sri Sankaracharya ?          | <b>ð</b><br>D   | <b>म्</b><br>P       | S.M.                                                                               | This is printed at pages 5471 to 5473 of S.M. Catalogue.                                                                                                                                                                                                          |

### शाष्ट्ररप्रकरणप्रन्याः तब्ब्याख्यादच

|              | ग्रन्थनामानि                                                                  | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                                  | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                   | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७१.         | स्वरूपनिरूपणम्<br>Svarupa Nirupana                                            | श्रीशिष्ट्वराचार्यः ?<br>Sri Sankaracharya ?                                       | đ<br>D   | <b>ध्रम्</b><br>N.P. | I.O.                                             | This work is attributed to Sri Sankara and begins 'ग्रनात्मभूतदेहदम् ग्रात्मवृद्धिप् देहिनम्' (?)                                                                                                                                                                             |
| <b>१</b> ७२. | स्वरूपानुसन्धानस्तोत्रम्<br>Svarupanusandhana Stotra                          |                                                                                    | ष<br>G   |                      | A.I                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७३.         | स्वात्मनिरूपणम्<br>Svatmanirupana                                             |                                                                                    | बे<br>D  | <b>ዛ</b><br>የ        | V.V.P., (S.M.<br>G.O.M.L., A.<br>L., O.I., B.U.) | This is a familiar work of Sri Sankara and consists of 126 Arya verses. This is called as वेदान्तोदय, बोधोदय, अनुभृतिरत्नावित and Atmanirupana. This is also known as Svatmaprakasika and Svatmananda Prakasika. This begins "श्रीगृश्चरणद्वश्चं वेन्देऽहं मथितद्रसहद्वद्दम्" |
| १७४.         | वेदान्तार्या सन्याख्या<br>Vedantarya-Savyakhya                                | श्रीसच्चिदानन्दसरस्वती (व्याख्याता)<br>Sri Sachidananda Saraswati<br>(Commentator) |          | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | O.I., A.L.                                       | Commentary on Syatmanirupana which is also called as said above,                                                                                                                                                                                                              |
| १७५.         | स्वात्मपूजा<br>Svatmapuja                                                     | <b>श्रीशङ्कराचार्यः</b><br>Sri Sankaracharya                                       | बे<br>D  | <b>मु</b><br> }      | V.V.P., (S.M.,<br>A.L., O.l.)                    | This is also known as Nirgunamanasika Puja.                                                                                                                                                                                                                                   |
| १७६.         | स्वानुभवप्रकरणम्<br>Svanubhava Prakarana                                      | 1)<br>1)                                                                           | ते<br>Te | न्नम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>१७७</b> . | <b>हरिमीडेस्तोत्रम्</b><br>Harimide Stotra                                    |                                                                                    | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | V.V.P.                                           | 43 verses in praise of Vishnu. It deals with Advaita philosophy.                                                                                                                                                                                                              |
| १७८.         | <b>हरिमोडेटीका</b><br>Harimide Tika                                           | <b>श्रीम्रानन्दगिरिः</b><br>Sri Anandagiri                                         | à<br>D   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | B.U., I.O., A.L.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७६.         | हरिमोडेक्यास्या-हरितस्वमुक्ताफलम्<br>Harimide Vyakhya-Hari<br>Tatwa Muktapala | श्रीस्वयम्भकाशयतिः<br>Sri Swayamprakasa Yati                                       |          | <b>म्</b><br>Р       | S.B.D., (G.O.<br>M.L., C.O.L.,<br>A.L., S.M.)    | Commentary on 177.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹50.         | हरिमोडेव्याच्या-लघुवीपिका<br>Harimide Vyakhya-Laghu-<br>dipika                | धनातम्<br>Not Known                                                                | ष<br>G   | <b>प्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### **प्रवंतपन्यको**ञे

|              | यन्थनामानि                                            | <b>ग्र</b> न्थकर्तृनामानि                                  | लिपि:  | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                    | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८१.         | हरिमीडेस्तुर्तिव्यास्या<br>Harimide Stuti Vyakhya     | भ्रज्ञातम् ।<br>Not known.                                 | đ<br>D | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>१</b> ६२. | हस्तामलकीभाष्यम्<br>Hastamalaki Bhashya               | श्रीशङ्कराचार्यः<br>Sri Sankaracharya                      | à D    |                      | V.V.P., N.S.P.,<br>(S.M., O.I., M.<br>P.L., I.O.) | Bhashya by Sri Sankara on a set of 13 slokas attributed to Sri Hastamalaka, a disciple of Sri Sankara. Sri Hastamalaka was born in Srivalli. He never spoke from the time of his birth. When Sri Sankara visited those parts, his parents brought him to Sri Sankara who asked him who he was. The boy then began to speak and verses came out of his mouth beginning "Naham Manushyo Nijabodharupaha". |
| १८३.         | हस्तामलकस्तोत्रव्याख्या<br>Hastamalakastotra Vyakliya | श्रीस्वयंप्रकाशमुनिः<br>Sri Swayamprakasa Muni             | ,,     | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L., C.<br>S.C., S.M.                        | Λ commentary on Hastamalaka Stotra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८४.         | हस्तामलकस्तोत्रय्याख्या<br>Hastamalakastotre Vyakhya  | श्रीम्रानन्दप्रकाशभट्टारकः<br>Sri Anandaprakasa Bhattaraka | म<br>M | "                    | G,O.M.I                                           | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८४.         | हस्तामलकदलोकव्याख्या<br>Hastamalakasloka Vyakhva      | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                    | đ<br>D | "                    | G.O.M.L.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Nos. 183 to 185 are included herein because they are also commentaries on Hastamalakiya for which Sri Sankara has written a Bhashya. The P. U. S. M. L. mentions a work called Vedantasara Sangraha with Hastamalakiya Bhashya. It is not clear if these are two different works or if one is the commentary on the other.

Besides the works mentioned above (1) One Sri Ramachandrananda Saraswati has written a commentary on Atmajnanopadesa Vidhi vide 3 G. 67 Ben. R. A. S. (2) One Sri Swami Nityananda Saraswati is said to have written a commentary on Advaita Pancharatna called Advaita Pancharatna Vivriti or Nirvanapanchaka Vivriti. This is said to be have been printed. (3) One Sri Nityanandanuchara is said to have written a vivarana on Aparokshanubhuti, vide C.P. and B. Cat. (4) C.P. and B. also mentions a work called Sanskara Bhashya by Sri Sankara. (5.) P. U. S. M. L. mentions a work called Siddhanta Panchaka Savyakhya, the text being attributed to Sri Sankara and the Vyakhya to one Sri Vimala Budhakara. (6.) A. L. mentions a work called Panchasloki Vyakhya as a work of Sri Sankara. (7.) I. O. Vol. 4 mentions a Panchikarana with 6 commentaries and a commentary called Advaitagama Hridaya on Panchikarana by one Sri Satyananda Saraswati. (8.) A. L. mentions two works called Mahavakyopadesa and Mahavakyopadesa Labhaprakarana as the works of Sri Sankara. (9.) A. L. also mentions one Patanjali Yogasutra Bhashya Vivarana as the work of Sri Sankara. (10.) Bori contains a work called Tatyabodha attributed to Sri Sankara.

# अद्व तप्रकरणग्रन्थाः

## Advaita Prakaranagranthas

|            | ग्रन्थनामानि                                                    | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                          | लिपि:         | मु० ग्रम्०           | <b>उ</b> पलब्धिस् <b>या</b> नम् | विवरणम्                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.         | म्रलण्डात्मप्रकाशिका<br>Akhandatmaprakasika                     | श्रीगोपालानन्बसरस्वती<br>Sri Gopalananda Saraswati | ते<br>Te      | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                        | An elementary treatise on Advaita.                                                                     |
| ₹.         | म्रज्ञानध्वान्तचण्डभास्करः<br>Ajnanadlivanta Chanda<br>Bhaskara | श्रीग्रमरेशशास्त्री<br>Sri Amarcsa Sastri          | "             | "                    | A.I                             | A short treatise explaining "Patyamasi"                                                                |
| ₹.         | भ्रज्ञानस्वरूपम्<br>Ajnanaswarupa                               | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Not Known                     | प्र<br>G      | "                    | G.O.M.L.<br>(Incomplete)        |                                                                                                        |
| ٧.         | ब्रहेतप्रन्थाः<br>Advaitagranthas                               | श्रीद्रप्पय्यदीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita      | बे<br>D       | "                    | A.L.                            | Probably a collection of Dikshita's Advaitic works.                                                    |
| ¥.         | ग्रद्वेतचन्द्रिका<br>Advaitachandrika                           | <b>श्रीसुदर्शनाचार्यः</b><br>Sri Sudarsanacharya   | "             | म्<br>!'             | S.B.D,                          | A good work on Sri Sankara's philosophy.                                                               |
| <b>Ę</b> . | म्रद्वेतचिन्तामणिः<br>Advaitachintamani                         | श्रीसुन्बरेशः<br>Sri Sundaresa                     | <b>प</b><br>G | <b>ध्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                        | A work reflecting Dvaita and supporting Advaita, also known as Vedantanyayasangraha.                   |
| <b>७.</b>  | म्रद्वेतचिन्तामणिः<br>Advaitachintamani                         | श्रीरंगोजीभट्टः<br>Sri Rangoji Bhatta              | बे<br>D       | <b>मु</b><br>P       | Chow.                           | Rangoji Bhatta is the brother's son and disciple of Bhattoji Dikshita. This is an attack on Madhvaism. |
| <b>5.</b>  | भ्रहेतचिन्तामणिः<br>Advaitachintamani                           | भीदेव:<br>Sri Dava                                 |               | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.<br>(Incomplete)            |                                                                                                        |
| ٤.         | ग्रहेतचू ड्रामणि:<br>Advaitachudamani                           | प्रज्ञातम्<br>Not Known                            | <b>ជ</b><br>G |                      | Λ.L.                            | This is a tributed to one Chidghanananda Sishya.                                                       |
| १०.        | म्रद्वेतजलजातम्<br>Advaitajalajata                              | श्रीपाण्डुरङ्गः<br>Sri Panduranga                  | बे<br>D       |                      | 0.1.                            |                                                                                                        |
| ११.        | महेतृतस्वदीपः<br>Aृdyaita Tatvadipa                             | भीनित्यानन्वः<br>Sri Nityananda                    | ष<br>G        |                      | S.M.<br>(Incomplete)            | Explains the meaning of "Tatvamasi".                                                                   |

### प्रदेतप्रन्यकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                    | ग्रन्थकर्तृनामानि                                    | लिपि:    | मु॰ भ्रमु॰           | उपल <b>ब्धिस्थानम्</b>                                                  | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> २. | भद्देततरणिः -<br>Advaitatæani                   | श्रीनटेशार्यः<br>Sri Natesarya                       | à<br>D   | <b>म्</b><br>Р       | в.Р.                                                                    | The author's Guru Sri Ramasubba Sastri of Tiruvanallur wrote a work "Chandrika Khandanam" criticising Vyasaraya's Tatparya Chandrika. One Venkataramacharya wrote a work called Chandrika Prakasa Prastava. Advaita Tarani is a reply to this Chandrika Prakasa Prastava. |
| १३.         | श्रद्वेततस्यप्रबोधनम्<br>Advaita Tatvaprabodha  | श्रीसाधुशान्तिचित्तः<br>Sri Sadhusantichitta         | <b>"</b> | "                    | A printed copy said to be available at the S. M. library.               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १४.         | <b>महेतरपंणः</b><br>Advaitadarpana              | म्रजातम्<br>Not Known                                | "        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I., P.U.S.M.<br>L.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>१</b> ५. | मद्वेतवर्पणव्यास्या<br>Advaitadarpana Vyakhya   | श्रीभजनानन्दः<br>Sri Bhajanananda                    | "        | "                    | ,,                                                                      | The commentary is called Bhavaprakasika.                                                                                                                                                                                                                                  |
| १६.         | म्रद्वेतवीपिकः<br>Advaitadipika                 | श्रीनर्रासहाश्रमी<br>Sri Narasimhasrami              | "        | <b>म्</b><br> }      | Chow. (O.I.,<br>G.O.M.L., I.<br>O., A.I., G.O.<br>L., M.O.I., S.<br>M.) | An important work on Advaita.                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७.         | भ्रद्वेतदीपिकाविवरणम्<br>Advaitadipika Vivarana | श्रीनारायणाश्रमी<br>Sri Narayanasrami                | बे<br>D  | <b>म्</b><br>Р       | Chow.                                                                   | Commentary on the above. This is also called Anandadipika. Besides this commentary, the Catalagus Catalagorum mentions two other tikas on Advaitadipika by Sadananda and Sundarayaji.                                                                                     |
| १६.         | <b>प्रदेत्तवीपिका</b><br>Advaitadipi <u>k</u> a | श्रीम्रनन्तकृष्णशास्त्री<br>Sri Anantakrishna Sastri | ))<br>>> | "                    | Sri Anantakrishna Sastri,<br>Nurani, South<br>Malabar.                  | This is a reply to Venkataramacharya's Chandrika Prakasa Prastava and Uttaradi Mutt Swami's Chandrika Mandana, both replies to Sri Remasubba Sastri's Chandrika Khandana, criticising Vyasaraya's Chandrika.                                                              |



#### अद्वतंत्रकरणप्रन्याः

|             | ग्रन्थनामानि                                 | ग्रन्थक <b>र्तृनामानि</b>                     | लिपि:    | मु॰ श्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b>                             | विवरणम्                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> €. | महैतवीपिका<br>Advaitadipika                  | श्रीकामाक्षी<br>Sri Kamakshi                  | ₹<br>D   | म्<br>P              | It is not clear<br>where it is ava-<br>ilable now. | The author was a native of Mayavaram in the Madras State. Probably the book may be available in Mayavaram.                                                                |
| २०.         | <b>प्रदेतवीपिका</b><br>Advaitadipika         | श्रीगोपालशास्त्री<br>Sri Gopala Sastri        | "        | "                    | Said to be printed in Banaras,                     |                                                                                                                                                                           |
| २१.         | <b>श्रहेतनवनीतम्</b><br>Advaitanavanita      | श्रीकृष्णावधूतः<br>Sri Krishnavadhuta         | "        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                           | This gives in brief the essence of Advaita.                                                                                                                               |
| २२.         | म्रद्वैतनिर्णयः<br>Advaitanirnaya            | श्रीग्रच्युतमुनिः<br>Sri Achyutamuni          |          |                      |                                                    | Do. G. G. mentions another Advaitanimaya by Sri Appayya Dikshita, probably a mistake for Sivadvaita Nimaya.                                                               |
| ₹₹.         | भ्रद्वेतप्रकाशः<br>Advaitaprakasa            | श्रीदुर्गाप्रसादयतिः<br>Sri Durgaprasada Yati |          |                      |                                                    | C. C. mentions two other Advaitaprakasas, one by Sri Ramananda Yati mentioned in his Yatharthamanjari and the other by Sri Vasudeva Gnana mentioned in his Kaivalyaratna. |
| २४.         | म्रद्वेतबोधप्रकरणम्<br>Advaitabodhaprakarana | <b>प्रजातम्</b><br>Not Known                  | प्र<br>G |                      |                                                    |                                                                                                                                                                           |

A short treatise in the form of questions and answers between pupil and teacher. It is not clear if this is the same as Advaita Bodha Dipika by a pupil of Chidambara Brahma Yogindra and Advaita Bodha by Ghnanasyama whose brother became a Sannsyasi under the name Chidambaraguru.

| २५.         | <b>ग्रहेतबो</b> धामृतम्<br>Advaitabodhamrita                     | म्रज्ञातम्<br>Not Known                           | बे<br>D   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.O.L.                      | This seems to be a commentary on some other work. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| २६.         | मद्वेतब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका<br>Advaitabrahmatatva Praka-<br>sika | <b>श्रीबीरराघवयज्</b> बा<br>Sri Viraraghava Yajva | ते<br>T'c | <b>म्</b><br>Р       | V.P. Nellore.               |                                                   |
| <b>૨</b> ७. | <b>पहुँतबह्मसिद्धिः</b><br>Advaitabrahmasiddhi                   | भीसदायन्दः<br>Sri Sadananda                       | बे<br>D   | ,,                   | C.U. (Ben.R.A.<br>S., O.I.) |                                                   |

A very good work criticising the systems of Jains, Charvakas, Yogacharas, Naiyayikas, etc. and establishing Advaita. A study of this book will make one not only well versed in Advaita but will also make him understand clearly all the other systems.

|      | ग्रन्थनामानि                                                                         | ग्रन्थकर्तनामान <u>ि</u>                                | लिपि:          | म्० ध्रम्०           | उपलब्धिस्थानम्                                                               | विवरणम्                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २८.  | श्रद्वैतश्रह्मसिर्देढण्याख्यारत्नम्<br>Advaitabrahmasiddhi Vya-<br>khyaratna         | श्रीम्रानन्दपूर्णमुनीन्द्रः<br>Sri Anandaparna Munindra | <b>दे</b><br>D | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | Ben. R.A.S.                                                                  | There seems to be another commentary on<br>Advaita Brahmasiddhi called Advaita Bra-<br>hmasiddhi Viniyoga Sangraha (vide C.C.).                |
| २६   | ब्रद्वेतमकरन्वः-सटीकः<br>Advaitamakaranda Satika                                     | श्रीलक्ष्मीघरः<br>Sri Lakshmidhara                      |                | म्<br> '             | V.V.P. (B.U.,<br>I.O., O.I., G.<br>O.M.L., C.O.<br>I, M.P.L., A.<br>I, S.M.) | A brief treatise in support of Advaita. The author himself seems to have written a brief tika. This is also printed at Vasumati Press, Madras. |
| `₹∘. | श्चद्वैतमकरन्दव्याख्या-रसाभिव्यञ्जिका<br>Advaitamakarandavyakhya-<br>Rasabhivyanjika | श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः<br>Sri Swayamprakasa Yati          |                |                      | V.V.P.                                                                       | The C.C. mentions six other commentaries on Advaitamakaranda.                                                                                  |
| ₹१.  | ब्रद्वैतमकरन्दः<br>Advaitamakaranda                                                  | श्रीसदाधिवश्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra      | "              | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.S.M.                                                                       | There is a commentary called Vijnana Dipika in S.S. Mutt, Kumbakonam on Advaitamakaranda.                                                      |
| ₹२.  | ब्रद्धेतमार्ताण्डः<br>Advaita Martanda                                               | श्रीब्रह्मानन्दतीर्थः<br>Sri Brahmananda Tivtha         | "              | म्<br> }             | It is not clear<br>where the book<br>is available now.                       | It is not clear if it refers to Lakshmidhara's or<br>Sadasiva Brahmendra's Advaita Makaranda.                                                  |
| ₹₹.  | म्रद्वेतमार्ताण्डः<br>Advaita Martanda                                               | श्रीग्रनन्तकृष्णशास्त्री<br>Sri Anantakrishna Sastri    | वे<br>D        | <b>मु</b><br>Р       | V.P. Calcutta.                                                               | This is a reply to Vyasasiddhanta Martanda which is itself a criticism on Ayyanna Dikshita's Vyasa Tatparya Nirnaya.                           |
| ₹४.  | म्रद्वेतमुक्ताकलापः<br>Advaitamuktakalapa                                            | म्रजातम्<br>Not Known                                   | ते<br>Te       | <b>मु</b><br>Р       | Kavi Ranjen<br>Press (?) Vidya<br>Vilas Press,<br>Madras. (I.O.)             | This seems to be a compilation.                                                                                                                |
| ₹¥.  | ब्रद्वेतमुक्तासरः<br>Advaitamuktasara                                                | श्रीलोकनाथः<br>Sri Lokanatha                            | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.,C.<br>O.L.                                                          | A short work criticising Ramanuja's and Madhva's systems. The author is the great grandson of Narasimhasrami of Alangudi.                      |

३६. ब्रह्नेतमुक्तासरव्याख्या-कान्तिः Advaitamuktasara Vyakhya-Kanti

G.O.M.L.

#### म्रद्वतप्रकरणप्रन्याः

|              | ग्रन्थनामानि                                                           | <b>ग्रन्थ</b> कतृनामानि                            | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपनिवस्थानम्            | विधरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹७.          | <mark>ग्रहेतरत्नम् (ग्रभेदरत्नम्)</mark><br>Advaitaratna (Abhedaratna) | श्रीमल्लनाराध्यः<br>Sri Mallanaradhya              | बे<br>1) | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹5.          | भ्रद्वेतरत्नदीपिकाव्याख्या<br>Advaitaratnadipika Vyakhya               | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                            | "        | ,,                   | G.O.M.L.                | Neither the name of the author nor—the com-<br>mentator is found.                                                                                                                                                                                                          |
| ₹€.          | म्रद्वेतरत्नप्रकाशः<br>Advaitaratna Prakasa                            | श्रीभ्रमरेक्वरज्ञास्त्री<br>Sri Amareswara Sastri  | Te       |                      | M.S.L.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ¥0.          | म्रद्वेतरत्नप्रकाशिका<br>Advaita/atna Prakasika                        | म्रज्ञातम्<br>Not Known                            | "        | "                    | G.O.M.L.                | It is not clear if this is the same as Advaitaratna, Prakasa (542), Maharaja's Palace Library, Trivandrum, where it is said that Advaitaratna is the text by Sri Nrisimhasrami and that the commentary (prakasa) is by one who seems to be a disciple of Sri Vasudevendra. |
| ४१.          | श्रद्वेतरत्नरक्षणम्<br>Advaitaratnarakshana                            | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Saraswati    | दे<br>D  | <b>मु</b><br>P       | N.S.P.                  | An important work on Advaita treating of<br>Paramarthika Satya, Vyavaharika Satya and<br>Pratibhasika Satya.                                                                                                                                                               |
| ४२.          | ग्रहेतरत्नाकर:<br>Advaitaramakara                                      | श्रीभ्रनन्तभट्टः<br>Sri Ananta Bhatta              | बे<br>D  | <b>च्रम्</b><br>N.P. | A.S.L.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ¥ <b>३</b> . | ग्रहेतमुकुर:<br>Advaita Mukura                                         | श्रीरङ्गराजाध्वरी<br>Sri Rangarajadhvari           | ,,       | 31<br>22             | O.I.                    | It is not clear if this is the same as Advaita-<br>vidya Mukura by Sri Rangarajadhyari.                                                                                                                                                                                    |
| <b>४४.</b>   | भ्रद्वेतिवद्याविनोदः<br>Advaitavidya Vinoda                            | श्रीम्रज्युतर्शामंमोदकः<br>Sri Achyutasarma Modaka |          | "                    | O.I.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४५.          | भ्रद्वेतिबिवेकः<br>Advaitaviveka                                       | स्रज्ञातम्<br>Not Known                            |          | "                    | O.J.                    | It is not clear if this is the same as Advaita<br>Viveka by one Asadhara Bharta on which<br>one Ramakrishna has written a commentary.                                                                                                                                      |
| ४६.          | भद्रेतवेदान्तरहस्यकारिकावली<br>Advaitavedantarahasyaka i-<br>kavali    | स्रज्ञातम्<br>Not Known                            | ते<br>Te | "                    | G.O.M.L.                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४७.          | श्रद्वेतवेदान्तविषयः<br>Advaitavedantavishaya                          | "                                                  | "        | "                    | G.O.M.L.<br>(Incomplete |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ७६ | महैतप्रन्थकोशे |
|----|----------------|
|----|----------------|

|                  | न्यनामानि                                                            | ग्रन्थकर्नृनामान <u>ि</u>                           | लिपिः     | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                              | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४८.              | <b>ग्रद्वैतशतकम्</b><br>Advaitasataka                                | <mark>ग्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                | म<br>M    | <b>न्नमु</b><br>N.P. | C.O.L., I.O.,<br>S.S.M., M.P.L              | This is a short treatise on Advaita and begins "Pranamya Paramatmanam".                                                                                                                                                           |
| ٧٤. <sub>.</sub> | <b>भ्रहेतशास्त्रसारोडारः</b><br>Advaitasastrasaroddhara              | श्रीरङ्गोजीभट्टः<br>Sri Rangoji Bhatta              |           | "                    | S.B.L.                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¥0.              | श्रद्वैतशास्त्रार्थविचारः<br>Advaitasastrartha Vichara               | श्रीहरियशक्तमां<br>Sri Hariyasas Sarma              | बे<br>D   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ሂ</b> የ.      | <b>प्रदं</b> तश्रुतिभेदनिरासः<br>Advaitasrutibhedanirasa             | <mark>श्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                | "         | "                    | G.O.M.L.                                    | Supports Advaita interpretation and criticises Dvaita interpretation of the Srutis.                                                                                                                                               |
| ४२.              | <b>ब्रहेतसंब्रहः</b><br>Advaitasangraha                              | श्रीरामः<br>Sri Rama                                | म<br>M    | "                    | M.P.L., C.O.<br>L., A.L.                    | This is of much use to those who want to acquire an elementary knowedge of Advaita.                                                                                                                                               |
| ¥\$.             | भ्रद्वेतसाम्राज्यम्<br>Advaitasantrajya                              | श्रीकृष्णानन्दसरस्वती<br>Sri Krishnananda Saraswati | बे<br>D   | म्<br>P              | S.B.D. (O.I.)                               | A work in refutation of Advaita.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ሂ</b> ሄ.      | ष्रद्वेतसारः<br>Advaitasara                                          | <b>घतातम्</b><br>Not Known                          | <i>11</i> | "                    | A printed copy is available in S.M.         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| XX.              | <b>ब्रहेतसिद्धाञ्जनम्</b><br>Advaitasiddhanjana                      | ,,                                                  | "         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.<br>(Incomplete)                    | A criticism of Sri Bhashya of Sri Ramanuja.<br>Contains only the first pada of the first<br>Adhyaya.                                                                                                                              |
| ५६.              | म्रद्वेतसिद्धान्तचिन्द्रका<br>Advaitasiddhanta Chandrika             | श्रीचन्द्रिकाचार्यः<br>Sri Chandrikacharya          | "         | <b>मु</b><br>P       | S.V.P. Kumba-<br>konam and O.<br>P. Madras. | The book is in the form of questions and answers and is said to be a very learned composition. The author himself has written a commentary on this called "Amritarasajhari". This is also called Advaita Siddhanta Guruchandrika. |
| <b>५७.</b>       | <b>ब्रहेतसिद्धान्तविजयः</b><br>Advaitasiddhanta Vijaya               | <b>धनातम्</b><br>Not Known                          | ते<br>Te  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.I.,                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ሂፍ.              | ब्रह्वेतसिद्धान्तविजयव्याख्या<br>Advaitasiddhantavijaya Vya-<br>khya | च्चनातम्<br>Not Known                               | ते<br>Te  | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |

मद्वतप्रकरणप्रन्थाः

७७

|             | ग्रन्थनामानि                                                                            | ग्रन्थकर्तृनामानि                                   | लिपि:    | मु० म्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                              | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥€.         | मद्वेतसिद्धान्तविद्योतना<br>Advaitasiddhanta Vidyotana<br>•                             | श्रीबह्यानन्दसरस्वती<br>Sri Brahmanda Saraswati     | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | Chow. (B.O.R.<br>1., A.L., G.O.<br>M.L.)    | This work refutes the Nyaya School. This is regarded as one of the best works of Brahmananda.                                                                                                                                                             |
| Ęo.         | भद्वैतसिद्धान्तवैजयन्ती<br>Advaitasiddhanta Vaijayanti                                  | श्रीत्र्यम्बकशास्त्रा<br>Sri Tryambaka Sastri       | "        | "                    | V.V.P. (G.O.<br>M.L., O.I., P.<br>U.S.M.L.) |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>६१</b> . | <mark>ब्रहेतसिङ्गन्तसंक्षेपः</mark><br>Advaitasiddhanta Sankshepa                       | यज्ञातम्<br>Not Known                               | ग्न<br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                    | This is also called Advaitavedanta Sankshepa,                                                                                                                                                                                                             |
| <b>६</b> २. | मदेर्तासद्धान्तसारसंग्रहः<br>Advaitasiddhantasara San-<br>graha                         | श्रीनारायणाश्रमी<br>Sri Narayanasrami               | बे<br>D  | <b>म्</b><br>Р       | S.B.D. (S.M.)                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ę</b> ₹. | ष्रद्वेतिसद्धान्तसूत्रमुक्ताविलः<br>Advaitasiddhantasutra<br>Muktavali                  | भ्रजातम्<br>Not Known                               | ष<br>G   | <b>श्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ę</b> ¥. | <b>प्रदेतसिद्धिः</b><br>Advaitasiddhi                                                   | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Saraswati     | đ<br>D   | <b>ዛ</b><br>P        | G.P., N.S.P.,<br>S.V.P.                     | This is one of the most important works in Advaitavedanta. This gives a crushing reply to Vyasaraya's Nyayamrita.                                                                                                                                         |
| <b>ξ</b> Χ. | भ्रद्वेतसिद्धियास्या-गुरुचन्द्रिका<br>Advaitasiddhivyakhya-Guru-<br>chandrika           | श्रीब्रह्मानन्दसरस्वता<br>Sri Brahmananda Saraswati |          |                      | M.S.S. (M.U.,<br>A.L., C.O.L.)              | This is a commentary on Advaitasiddhi. The author in his other work Laghu chandrika says: "विस्तरम्तु गृष्चन्द्रिकायाँ द्रष्ट्य". The author says that his Guru Sri Sivaramayogi is the real author of the two chandrikas and that he is only the scribe. |
| <b>६</b> ६. | <b>भद्वेतसिद्धिव्याख्या-सन्धुचन्द्रिका</b><br>Advaitasiddhivyakhyya-Laghu-<br>chandrika |                                                     |          |                      | N.S.P.                                      | Commentary on Advaitasiddhi,                                                                                                                                                                                                                              |

One Vyasarayayati wrote Nyayamrita criticising Advaita. Madhusudhana wrote Advaitasiddhi as a reply to this Nyayamrita. One Ramacharya wrote a commentary called Tarangini on Nyayamrita criticising Madhusudhana. To this Brahmananda Saraswati replied in his Chandrika. Vanamali Misra again ofiticised Brahmananda's Chandrika in his (Tarangini) Saurabha. Another work Nyaya Bhaskara was written criticising Brahmananda. This Nyaya Bhaskara was criticised by Tyagarajamakhi (Raju Sastri of Mannargudi in his Nyayendusekhara).

### म्रद्वेतग्रम्यकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                                                         | <b>प्रत्थकर्त्</b> नामानि                      | लिपि:    | मु० ग्रमु०    | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६७.         | <b>प्रहेतसिद्धिव्याख्या-सिद्धिव्याख्या</b><br>Advaitasiddhivyakha-Siddhi-<br>vyakhya | श्रीबलभद्रः<br>Sri Balabhadra                  | बे<br>1) | म्<br>P       | N.S.P.         | This is a commentary on Advaitasiddhi and attempts to refute Tarangini. Madhavananda Saraswati says in his Siddhantabindu that it was written for Balabhadra who was his Sishya.   |
| <b>६</b> द. | लघुचन्द्रिकाव्यास्या<br>Laghuchandrika Vyakhya                                       | श्रीविठ्ठलेशोपाध्यायः<br>Sri Vittalcsopadhyaya | ,,       | "             | N.S.P.         | A very good commentary on Laghuchandri-<br>ka, specially criticising Vanamala Misra's<br>Tarangini Saurabha.                                                                       |
| <b>₹</b> €. | श्रद्वेतिसिद्धिसिद्धान्तसारः<br>Advaitasiddhi Siddhantasara                          | श्रीसदानन्दव्यासः<br>Sri Sadananda Vvasa       | "        | "             | Chow.          | The author himself has written a commentary on this. Both have been published in Chowkhamba. He says he has written this for the use of those who cannot understand Advaitasiddhi. |
| <b>9</b> 0. | <mark>श्रद्वेतसिद्धरत्नम्</mark><br>Advaitasiddhi Rama                               | म्रज्ञातम्<br>Not Known                        | म्र<br>G | ग्रम्<br>N.P. | A.I            | A critical discussion of the second definition of Mithvatva in Advaitasiddhi.                                                                                                      |

Sri Purushottama Saraswati author of Bindusandipana, a commentary on Sri Madbusudhana Saraswati's Siddhantabindu, seems to have written a commentary on Advaitasiddhi called Siddhi Sadhaka, vide pages 20 and 70 of Siddhantabindu with Bindhusandipana, Gaekwad Oriental Series. But no manuscript even of this is available. P.U.S.M.L. mentions a work called Advaitasiddhi Sarachandrika. It is not clear if this refers to Advaitasiddhi, Laghu Chandrika or Siddhantasara. There is a book called Advaitasiddhi Upanyasa in the R.A.S. Bengal. It seems to be a rather independent work.

| <b>૭</b> १. | श्रद्वेतसुधा<br>Advaitasudha                                       | श्रीनारायणसरस्वती<br>Sri Narayana Saraswati | <b>बे</b><br>D | <b>मु</b><br>P      | L.V.P., (Bombay)<br>(S.B., O.I.) | It is not clear if this is the same as Advaitabrahmasudha, O.I.                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>૭</b> ૨. | <mark>ग्रद्वेतमुधासिन्धुः</mark><br>Advaitasudha Sindhu            | श्रीकृष्णशर्मा<br>Sri Krishna Sarma         |                | <b>ग्रम्</b><br>N.I | O.I.                             | It is not clear if this is a commentary on Advaitasudha.                                                           |
| ७₹.         | <b>ब्रद्वेत</b> रत्न <b>य:-सव्याख्य:</b><br>Advaitastava-Savyakhya | श्रीरघुनायसूरिः<br>Sri Raghumatha Suri      | बे<br>D        | म्<br>P             | G.P.P.                           | A work refiting the doctrines of Dvaita.  One Panduranga Sastri has written a commentary called Jnananjana Salaka. |

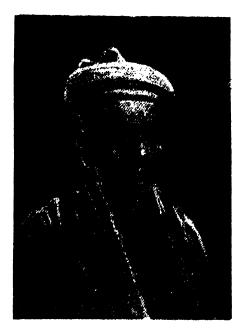

Vasudev: Abhyankar

Vasudeva Abhyankar belongs to Maharashtra. He was the editor of many ofthe books published by the Anandasram, Poona. He has written 'Advaitamoda' wherein he discusses the interpretation of Sri Sankara and Sri Ramanuja and concludes that Sankara's interpretation is the correct one. This is a useful work for a comparative study of both the systems.



Brahmendara Swami

The Present Head of the Upanishad

Brahmendra Mutt, Kancheepuram



Viswa Vikhyatha Karapatran Founder, Dharma Sangha Rance Rajya Parished, Kasa



Kaladi Venkatachala Sastri

Kaladi Venkutachala Sastri belongs to Palghat. He is a scholar in Vedanta and has contributed an article in Advaita Sabha Golden Jubilee Volume, on Advaitananda Swarupa.



#### S. Subramania Sastri

Sri S. Suhramania Sastri was born in Pranthiyankarai in Tanjore District, After studying Sahitva and Vedanta under Sri Sivaramendra Saraswathi, he studied Nyaya under Sami Sastri of Vishnupuram. He completed Nyaya under Venkatesa Sastriar of Bangalore and Mimamsa under Vaidvanatha Sastri of Bangalore. He completed his study of Vedanta under Venkatesa Sastri of Bangalore. He was the Advaita Sabha Pandit from 1942 to 1948. He is the editor of "Brahma Vidya" the journal of the Kumbakonam Adviata Sabha. He has contributed many articles to Advaita Sabha Golden Jubilee Number and other Journals and also edited and published Bhatta Dipika with the commentary: Prabhayathi, Vedanta Kaumudi Brahma Sutra Sankara Bhasya with Tippani, Brahma Sutra Bhasya Vyakyas Advaita Bhushana and Subodhini of Bodhendra and Narayana Tirtha, Nyayaratna Dipawali. Abhoga of Lakshmi Nrisimha. Nyayendu Sekhara, Pramanamala and Padartha Tatwa Vivarana. He is now the lecturuer in Sanskrit in the University of Madras.

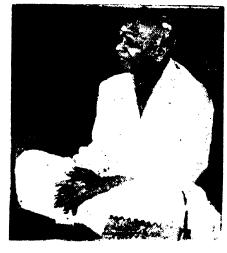

Mandalika Venkata Sastri

Sri Mandalika Venkata Sastri is a native of Batnavalli in East Godavari Dt., Andhra Pradesh. He is a great scholar in Nyaya and Vedanta. He was teaching Nyaya and Vedanta in Nellore, Masulipatam and Elluru. He has written learned articles in the Advaita Sabha Golden Jubilee Volume on Advaita in Bhagavata and on Bhagavat Gita.

#### श्रद्धतप्रकरणग्रन्थाः

|              | प्रन्थनामानि                                    | ग्रन्थ <b>कर्तृ</b> नामानि                                        | लिपि:    | मु० ग्रम्            | उपलब्धिस् <b>थानम्</b>                                                 | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>७</i> ४.  | महेतानुभवप्रकाशः<br>Advaitanubhava Prakasa      | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                           | दे       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.C.C. (It is<br>not clear if this<br>has been prin-<br>ted in N.S.P.) | S.B.D. mentions an Advaitanubhava Prakasa by one Raghavanandaji. It is not clear if it is the same as this work.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>૭</b> ૪.  | ग्रद्वेतानुभवोल्लासः<br>Advaitanubhavollasa     | <b>श्रीमुब्रह्मण्येन्द्रः</b><br>Sri Subrahmanyendra              | ते<br>Te | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ७६.          | ब्रहेतानुभूतिः<br>Advaitanubhuti                | म्रजातम्<br>Not Known                                             | बे<br>D  | "                    | O.M.L., O.I.                                                           | It is not clear if this is Sri Sankara's work,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ७७.          | भ्रद्वेतानुभूत्यष्टकम्<br>Advaitanubhutyashtaka | श्रीजीवन्मुक्तभिक्षुः<br>Sri Jivanmukta Bhikshu                   | "        | <b>म्</b><br>Р       | Mentioned in<br>LO, cat, vol 1                                         | The author himself seems to have written a commentary called Bhavartha Dipika.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ও</b> ፍ.  | भद्रतानुसन्धानम्<br>Advaitanusandhana           | श्रीरामब्रह्मेन्द्रशिष्यः<br>Sri Ramabrahmendra Sishya            |          |                      | S.M.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| હદ.          | ग्रहेतामृतम्<br>Advaitamrita                    | श्रीजगन्नाथसरस्वती<br>Sri Jagannatha Saraswati                    |          |                      | J.P. (I.O., O.I.<br>S.M.)                                              | An allegorical work describing the wanderings of Chittavrithi (described as a woman) in search of salvation which she finds by following the instructions of her brother Viveka. The author himself seems to have written a commentary on this (B.O.R.I).                                                                              |
| <b>50.</b>   | घडेतामृतसारकम्<br>Advaitamrita Saraka           | श्रीघादिनारायणः<br>Sri Adinarayana                                |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.O.L                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>5 ?</b> . | म्रद्वेतामोवः<br>Advaitamoda                    | श्रीवामुदेवाभयङ्करशास्त्री<br>S-i Vasudevabhayankara<br>Sastri    |          | म्<br>P              | An.                                                                    | The author discusses Mayavada, Paramarthavada and other v.das according to the views of Sri Sankara and Ramanuja and concludes that Sri Sankara's interpretation is correct. This is very very useful for making a comparative study of both the systems. One Viraraghavachari has written a reply to this called Pramartha Prakasika. |
| <b>5</b> 2.  | भ्रषिष्ठानविवेकः<br>Adhishtana Viveka           | श्रीपूर्णप्रकाशानन्वसरस्वती<br>Sri Purnaprakasananda<br>Saraswati | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Λ.Ι.,                                                                  | A treatise dealing with super-imposition of appearance.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# **प्रदेतप्रः वको**शे

|              | ग्रन्थनामानि                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                            | लिपिः           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b>                                  | विवरणम्                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 도 3.         | ष्मध्यात्मप्रकरणम्<br>Adhyatma Prakarana               | म्रजातम्<br>Not Known                        | बे<br>1)        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.                                                    |                                                                                                                             |
| <b>دلا</b> . | द्मध्यात्मवासुदेवः<br>Adhyatma Vasudeva                | श्रीरमणीदास:<br>Sri Ramanidasa               | "               | "                    | Ben. R.A.S.                                             |                                                                                                                             |
| <b>د</b> لا. | म्बन्धारोपः<br>Adhyaropa                               | श्रीवासुदेवशिष्यः<br>Sri Vasudeva Sishya     | <b>ते</b><br>Te | "                    | SM., G.O.M.<br>L.(Incomplete)                           |                                                                                                                             |
| <b>¤</b> Ę.  | ग्रध्यारोपप्रकरणम्<br>Adhyaropa Prakarana              | श्रनातम्<br>Not Known                        | ग्र<br>G        | ))<br>\)             | G.O.M.L., O.<br>I., A.L.                                | It is not clear if this is the same as Adhyatma<br>Prakarana No.D.16075 G.O.M.L.                                            |
| <b>5</b> 9.  | न्ननिवंचनीयस्थातिसिद्धिः<br>Anirvachaniyakhyati Siddhi | ···                                          | ते<br>Te        | "                    | S.M.                                                    |                                                                                                                             |
| <b>44.</b>   | भ्रनुबन्धचतुष्टयम्<br>Anubandhachatushtaya             | "                                            | बे<br>D         | "                    | A.I                                                     |                                                                                                                             |
| <b>4</b> €.  | द्मनुभवपञ्चकम्<br>Anubhavapanchaka                     |                                              |                 |                      | A.I                                                     |                                                                                                                             |
| €0.          | भ्रनुभवपञ्चविञ्चतिः<br>Anubhava Panchavimsati          |                                              | "               | <b>म्</b><br>Р       | S.M. (This is prined in S.M catalouge vol. 13)          | Expresses the experiences of one who realises that he is one with the Brahman.                                              |
| ٤٢.          | भ्रनुभवविलासः<br>Anubhavavilasa                        | श्रीहरिहरपरमहंसः<br>Sri Harihara Paramahamsa | बे<br>D         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                | The author describes the experiences in his realisation of Brahman. This is in the form of a Guru's teaching to his Sishya. |
| €₹.          | म्रनुभवसोपानम्<br>Anubhavasopana                       | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                      | <b>ते</b><br>Te | <b>मु</b><br>P       | S.M. (This is printed in vol. 13 of the S.M. catalouge) | This describes the various states one has to pass through to reach Brahman.                                                 |
| €₹.          | मनुभववेदान्तविषयः<br>Anubhava Vedantavishaya           |                                              | "               | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                |                                                                                                                             |

#### **प्रदू**तप्रकरणप्रन्याः

|               | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तनामानि                                                 | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b>                          | विवरणम                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £4.           | ंग्रनुभवामृतम्<br>Anubhavamrita                                          | श्रीबालकृष्णबह्यानन्दयोगी<br>Sri Balakrishna Brahmananda<br>Yogi | <b>बे</b><br>1) | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| £¥.           | ग्रनुभवोल्लासः<br>Anubhavollasa                                          | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                          | ते<br>Te        | "                    | G.O.M.L.                                        | It is not clear if this is the same as Advaitanu-<br>bhavollasa by Subrahmanya. There is ano-<br>ther Anubhavollasa in A.L. Is this the<br>same?                                                         |
| <b>દ</b> દ્દ. | ब्रनुभूतिरस्नमाला<br>Anubhuti Ratnamala                                  |                                                                  | ष<br>G          | "                    | A.I                                             | Seems to be the same as verses 103 to 150 of Sri Sadasiyabrahmendra's Bodhodaya.                                                                                                                         |
| £७.           | ग्रनुवेदान्तम्<br>Anuvedanta                                             | श्रीरामाशास्त्री<br>Sri Rama Sastri                              | बे<br>D         | "                    | A.L.                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| €5.           | म्नपवाबप्रकरणम्<br>Apavada Prakarana                                     | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                                          | "               | "                    | Λ.L.                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| £ E.          | ग्रमनस्कम्<br>Amanaska                                                   | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                          |                 |                      | B.U.,I.O.                                       | This is also called Svayambodha.                                                                                                                                                                         |
| ₹००.          | म्रवधूतगीता<br>Avadhutagita                                              | श्रीवत्तात्रेयः<br>Sri Dattatreya                                |                 |                      | Ashteker, (G.<br>O.M.L., M.P.<br>L., C.O.L.,A.L | This is a short exposition in 7 prakaranas in<br>the form of a dialogue between Sri Dattatreya<br>and Goraksha. This is also called Jivan-<br>mukti Gita, Jivannukti Lakshana and<br>Adbhuta Gita.       |
| १०१.          | म्रवधूतगीताटीका<br>Avadhutagita Tika                                     | श्रोपरमानन्दतीर्थः<br>Sri Paramananda Tirtha                     |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L., G.O.M.<br>L.                              | C.C. mentions commentaries on Avadhutagita<br>by Bhasurananda, Sadananda and Svayam-<br>prakasa. It is not clear if Avadhuta Grantha<br>mentioned in A.L. and P.U.S.M.L. is the<br>same as Avadhutagita? |
| १०२-          | श्रवधूतसम्प्रवायपञ्चरत्नावलिः<br>Avadhuta Sampradayapan-<br>charatnavali | श्रीशुकानन्दयोगीन्द्रः<br>Sri Sukananda Yogindra                 | ते<br>Te        | "                    | I.O.                                            | This describes the state of an Avadhuta.                                                                                                                                                                 |
| १०३.          | भ्रवधूताध्टकम्<br>Avadhutashtaka                                         | ् भ्रजातम्<br>Not Known                                          | प्र<br>G        | "                    | A.L.                                            |                                                                                                                                                                                                          |

# महैतप्रन्यकोशे

|              | ग्रन्थनामानि                                                                          | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                         | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                                                 | विवरणम                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०४.         | म्रवस्थात्रयोल्लासः<br>Avasthatrayollasa                                              | म्रज्ञातम्<br>Not Known                           | ते<br>Tc        | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                                       |                                                                                                                                                       |
| १०५.         | श्चविमुक्तनिरुक्तिसारः<br>Avimuktanirukti Sara                                        |                                                   | बे<br>D         |                      | Bom. R.A.S. (Incomplete)                                                       | This is a Vedantic work on the efficacy of Banares for giving salvation. This is based on Jabalopanishad. This has a commentary by an unknown author. |
| १०६.         | म्रष्टावकगीता<br>Ashtavakragita                                                       | श्रीग्रष्टावन्नः<br>Sri Ashtavakra                | "               | <b>मु</b><br>P       | Ashteker (Ben<br>R.A.S., I.O.,<br>M.P.L., S.M.,<br>G.O.M.L.)                   | This is also called Adyatmapradipa and Avadhutamubhuti. This is in the form of a conversation between Ashtavakra and Janaka.                          |
| १०७.         | म्रष्टावकगीताव्याख्या-दीपिका<br>Ashtavakragita Vyakhya-<br>Dipika                     | श्रीविश्वेश्वर:<br>Sri Visweswara                 | बे<br>1)        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | 1.O., Bom. R.<br>A.S., M.P.L.,<br>Ben. R.A.S., C<br>O.M.L., A.L.<br>S.M., B.U. | Purnananda Tirtha, Basurananda and Mukun-<br>damuni are said to have commentaries on<br>Ashtavakra Gita.                                              |
| १०८.         | <b>ग्रष्टोत्तरसहस्रमहावाक्यरत्नावितः</b><br>Ashtotharasahasra Maha-<br>vakyaratnavali | श्रीरामचन्द्रेन्द्रः<br>Sri Ramachandrendra       | <b>ते</b><br>Te | <b>मु</b><br> ²      |                                                                                | This is the same as Mahavakya Ratnavali by Ramchandrendra.                                                                                            |
| 308          | <mark>ग्रसङ्गात्मप्रकरणम्</mark><br>Asangatma Prakarana                               | श्रीशङ्करभारतीतीर्थः<br>Sri Sankarabharati Tirtha | "               | ग्रम्<br>N.P.        | S.M.                                                                           | The author himself seems to have written a commentary on this.                                                                                        |
| <b>१</b> १०. | ग्रसङ्गात्मविवरणम्<br>Asangatma Vivarana                                              | <mark>म्रज्ञातम्</mark><br>Not Known              | "               | "                    | G.O.M.L.                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>१</b> ११. | श्रहमर्थविवेकः<br>Ahamartha Viveka                                                    |                                                   | <i>n</i><br>,,  | "                    | S.M. (Incomplete)                                                              | This is in the nature of a conversation between Siva and Suka. This may probably be part of some purana.                                              |
| <b>११</b> २. | ं ग्राचार्यकारिका<br>Acharya Karika                                                   | श्रीउदयनाचार्यः<br>Sri Udavanacharya              | बं<br>Be        |                      | C.S.S.                                                                         | This contains verses on Paramatma based on<br>Nyaya philosophy. This is also called Kusu-<br>manjali. It is not clear if this is Advaitic.            |

#### ब्रहतप्रकरणप्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामानि                                       | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                             | <b>लि</b> पिः  | मु० ग्रमु०           | उपनब्धिस्थान <b>म्</b>                     | विवरणम्                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 493        | न्नात्मतत्त्वम्<br>Atmatatwa                       | म्रज्ञातम्<br>Not Known                               | बे<br>D        | <b>म्</b><br>Р       | S.M. (Printed<br>in S.M. Cat, Vol.<br>13.) |                                                                                                                                             |
| ११४.         | श्रात्मतत्त्वम्<br>Atmatatwa                       | श्रीराघवः<br>Sri Raghawa                              | "              | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | B.U.                                       | This is a refutation of Buddhish doctrines.                                                                                                 |
| ११५.         | न्नात्मतस्विविचारः<br>Atmatatwa Vichara            | प्रज्ञातम्<br>Not Known                               | "              | <b>घ्रम्</b><br>N.P. | O.I. (Incom-<br>plete)                     |                                                                                                                                             |
| ११६.         | <mark>म्रात्मतन्वविवेकः</mark><br>Atmatatwa Viveka | श्रीउदयनाचार्यः<br>Sri Udayanacharya                  | "              | म्<br>P              | Chow.                                      | This treats with the nature of the soul, but it is not clear if this can be classified as Advaita.                                          |
| ११७.         | म्रात्मतत्त्वविवेकः<br>Atmatatwa Viveka            | म्रज्ञातम्<br>Not Known                               | ते<br>Te       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                   | It is not clear if this is the same as No. 112.                                                                                             |
| ११८.         | म्रात्मवर्शनयोगः<br>Atmadarsanayoga                | श्रीसिच्च्बानन्बसरस्वती<br>Sri Sachidananda Saraswati | बे<br>D        | <b>मु</b><br>P       | I.O.                                       | Printed at Ramakrishna Printing Press, Allahabad.                                                                                           |
| <b>२१</b> ६. | म्रात्मपञ्चकम्<br>Atmapanchaka                     | श्रीनीलकण्ठ:<br>Sri Nilakanta                         |                |                      | I.O.                                       |                                                                                                                                             |
| <b>१२०.</b>  | म्रात्मपरीक्षा<br>Atmapariksha                     | श्रीभास्करबीक्षितः<br>Sri Bhaskava Dikshita           | प्र<br>G       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., G.O.M.L.                             | This is also called Atmatatwa Pariksha. It is not clear if the author's father, Umamahes-vara has written a work called Atmatatwa-pariksha. |
| <b>१</b> २१. | भारमप्रकाशिका<br>Atmaprakasika                     | श्रीनन्दरामतर्कवागीशः<br>Sri Nandarama Tarkayagisa    | ब<br>Be        | "                    | I.O., Ben. R.A.<br>S.                      | One Kasiram is reported to have written a commentary on this. This is also called Atmatatwaprakasika.                                       |
| १२२.         | ब्रात्मबोध:<br>Atmabodha                           | श्रीईश्वरकृष्णः<br>Sri Iswarakrishna                  | बे<br>D        | ;;                   | O.M.L.                                     |                                                                                                                                             |
| १२३.         | द्मात्मबोधप्रकरणम्<br>Atmabodha Prukarana          | प्रजातम्<br>Not Known                                 | म<br>M         | न्न <b>म्</b><br>N.P | C.O.L.                                     | This is a compendium of philosophical maxims                                                                                                |
| १२४.         | ब्रात्मविद्याविलासः<br>Atmavidya Vilasa            | श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra    | <b>बे</b><br>D | <b>ዛ</b><br>P        | V.V.P.                                     | This describes the state of one who has realised Brahman.                                                                                   |

#### **महतप्रन्यका**श

|                      | ग्रन्थनामानि                                                                   | <b>ग्रन्थकर्तृनामानि</b>                                            | लिपि:     | मु० ग्रमु०     | उपलब्धिस्थानम्                 | विवरणभ                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२५.                 | <mark>ग्रात्मविवेक:</mark><br>Atma Viveka                                      | श्रज्ञातम्,<br>Not Known                                            | बे<br>D   | ग्रम्<br>N.P.  | I.O.                           |                                                                                             |
| <b>१</b> २६.         | ग्रात्मविवेचनिका<br>Atma Vivechanika                                           | श्रीकुबेरानन्दः<br>Sri Kuberananda                                  |           | "              | O.I.                           |                                                                                             |
| १२७.                 | <b>श्रात्मघट्कदीपिका</b><br>Atmashatka Dipika                                  | <b>ग्रजातम्</b><br>Not Known                                        | बे<br>D   |                | C.S.C.                         |                                                                                             |
| <b>१</b> २ <b>८.</b> | ब्रात्मानात्मपञ्चकोशविवेकः<br>Atmanatma Panchakosa<br>Viveka                   |                                                                     | <b>"</b>  | "              | S.M. (Incomplete)              |                                                                                             |
| १२६.                 | <mark>ग्रात्मानात्मविवेचनम्</mark><br>Atmanatma Vivechana                      | श्रीमहेश्वरानन् <mark>वसरस्वती</mark><br>Sri Maheswarananda Saraswa | i "       | "              | G.O.M.L.                       |                                                                                             |
| १३०.                 | ब्रात्मानुभवः<br>Atmanubhava                                                   | श्रीबालशास्त्री गार्डे<br>Sri Balasastri Garde                      | बे<br>D   | ग्रम्<br>N.P.  | O.M.L.                         |                                                                                             |
| ₹₹.                  | न्नात्मानुसन्धानम् $\Lambda { m tmanusandhana}$                                | श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra                  | <i>11</i> | <b>म्</b><br>P | V.V.P., S.M.<br>(Cat. Vol. 13) |                                                                                             |
| १३२.                 | द्यात्माकंबोधःव्याख्यासहितः<br>Atmarkabodha Vyakhya-<br>sahita                 | श्रीगोविन्दभट्टः<br>Sri Govindabhatta                               | "         | ग्रम्<br>N.P.  | Bom. R.A.S.                    | The author himself has written a commentary on this.                                        |
| <b>१</b> ३३.         | श्रानन्दवीपटीका-विज्ञुद्धदृष्टिः<br>Anandadipatika-Visudha-<br>drishti         | श्रीरामनाथः<br>Sri Ramanatha                                        | प<br>G    | "              | G.M.O.L.                       | This is a commentary on Sivananda Yati's Ananda Dipa. The original text is in two Adhyayas. |
| १३४.                 | श्रानन्दप्रकरणव्याख्या<br>Anandaprakarana Vyakhya                              | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                             | बे<br>D   | "              | S.M.                           |                                                                                             |
| १३५.                 | <b>ग्रानन्दब्रह्मलहरी</b><br>Anandabrahmalahari                                |                                                                     |           |                | S.M.                           |                                                                                             |
| <b>१३</b> ६.         | म्रानन्दलहरी-चन्द्रिकाव्याख्यासहिता<br>Anandalahari-Chandrika<br>Vyakhyasahita | श्रीग्रप्पयदोक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita                         |           | <b>म्</b><br>P | S.V.P., (G.O.<br>M.L., S.M.    | This is a work reconciling Sri Kanta's Bhashya with Sri Sankara Bhashya (Brahmasutra).      |

|              | ग्रन्थनामानि                | ग्रन्थकतृ नामानि       | लिपि: | मु० ग्रमु० | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम् |
|--------------|-----------------------------|------------------------|-------|------------|----------------|---------|
| १३७.         | द्यानन्दरससागरः             | श्रीग्रानन्दाश्रमी     | ते    | ग्रम्      |                |         |
|              | Anandarasa Sagara           | Sri Anandasrami        | Te    | N.P.       | G.O.M.L.       |         |
| १३८.         | म्रानन्दानुभवः              | ग्रज्ञातम्             | ,,    | "          |                |         |
|              | Anandanubhava               | Not Known              | "     | "          | G.O.M.L.       |         |
| <b>१३</b> ६. | म्राम्नायव्याख्यानम्        | "                      | "     | 11         |                |         |
|              | Amnaya Vyakhyana            | ,,                     | ,,    | ,,         | O.I.           |         |
| १४०.         | <b>ग्राराध्यादिमतदूषणम्</b> | श्रीत्यागराजदीक्षितः   | दे    | ,,         |                |         |
|              | Aradhyadi Matadushana       | Sri Tyagaraja Dikshita | D     | "          | A.L.           |         |
| १४१.         | इष्टसिद्धिः                 | श्रीविम्क्तात्मन्      | _     | •••        |                |         |
| - •          | Ishtasidhi                  | Sri Vimuktatman        | _     |            |                |         |

This is an impriant Advaita work. This is referred to in Bhiksuka's Tatvapradipa, Amalananda's Kalpataru, Vedanta Desika's Satyarthasiddhi. Yamunacharya refers to this work in his Atmasidhi. The author himself has written a vivarana on some portion of this.

| १४२. | <b>इष्टसिद्धिण्याल्या</b><br>Ishtasidhi Vyakhya         | श्रीज्ञानोत्तमः<br>Sri Jnanottama               | बे<br>D | <b>मु</b><br>P       | G.O.S.               | This is complete. Only extracts are printed in the Gackwad Series.                                                      |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १४३. | इष्टसिद्धिष्यास्या-विवरणम्<br>IshtasidhiVyakhyaVivarana | श्रीग्रानन्दानुभवः<br>Sri Anandanubhava         | "       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                 |                                                                                                                         |
| १४४. | इष्टसिद्धिविवरणम्<br>Ishtasidhi Vivarana                | श्रीग्रनुभूतिस्वरूपः<br>Sri Anubhutiswarupa     | "       | "                    | M.P.L., G.O.<br>M.L. |                                                                                                                         |
| १४४. | ईश्वरगीताभाष्यम्<br>Iswaragita Bhashya                  | श्रीविज्ञानभिक्षुः<br>Sri Vijnana Bhikshu       | "       | "                    | S.B.L.               |                                                                                                                         |
| १४६. | ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः<br>Iswarapratipatti Prakasa      | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Saraswati | बे<br>D | <b>म्</b><br>Р       | T.S.S.               | Though this work deals mainly with Bhakti, the author as usual has brought in Advaita doctrines to explain some doubts. |
| १४७. | उत्तरगीताव्याख्या<br>Uttaragitavyakhya                  | श्रीगौडपादाचार्यः<br>Sri Goudapadacharya        | वे<br>D | <b>मु</b><br>P       | V.V.P., G.P.P.       |                                                                                                                         |

Uttara Gita is said to form part of Mahabharata, but is not found in any of the present editions of the same. But since Sri Gaudapadacharya, the author of the Mandukya Karikas and the Paramaguru of Sri Sankara has written a commentary on it, it cannot be said to be a modern work. Arjuna, having forgotten the teachings of the Gita amidst his worldy pleasures, requests Sri Krishna to explain once more the same. The result is Uttara Gita.

| ζ | Ę |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |

### **मदंतप्रन्यको**शे

|                   | ग्रन्थनामानि                                                        | ग्रन्थकर्नृनामान <u>ि</u>                                   | लिपि:          | मु० ग्रमु०            | उपल <b>िधस्थानम्</b>                                                  | विवरणम्                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १४५.              | उदासीनसाधुस्तोत्रम् सब्याख्यम्<br>Udasinasadhustotra Savya-<br>khya | श्रीदेवतीर्यस्वामी<br>Sri Devatirtha Swami                  | बे<br>D        | <b>म्</b><br>P        | N.S.P.                                                                | One Swami Brahmananda has written a commentary on this.                                                                                                                                           |
| \$8E.             | उन्मत्तप्रलापः<br>Unmatta Pralapa                                   | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                     | "              | ग्रम्<br>N.P.         | O.I.                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
| १५०.              | उपदेशपञ्चदशी-सब्याख्या<br>Upadesapanchadasi-Savya-<br>khya          | श्रीसत्यनारायणशर्मा<br>Sri Satyanarayana Sarma              | "              | <b>मु</b><br>P        | Pandit Trilok-<br>nath Misra, 41,<br>Sakti Vinayaka<br>Lanc. Benaras, | A short work dealing with Vairagya and Advaita. One Balabhadra Sarma has written a commentary on this.                                                                                            |
| १४१.              | उपदेशसारः<br>Upadesa Sara                                           | श्रीविश्वनाथ:<br>Sri Viswanatha                             | "              | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | S.M.                                                                  | A work on the model of Upadesa Sahasri.                                                                                                                                                           |
| १४२.              | उपवेशशिखामणिः<br>Upadesasikhamani                                   | श्रीत्यागराजः<br>Sri Tyagaraja                              | ,,             | <b>ዛ</b><br>P         | S.M. (Cat. Vol. 13.)                                                  | This is on the model of Bhaja Govindham.<br>The chorus is "भज गोविन्दं बृद्धिमते"                                                                                                                 |
| १४३.              | उपसदनव्याख्यानम्<br>Upasadana Vyakhyana                             | श्रीम्रानन्दघन:<br>Sri Anandaghana                          | ,,             | ग्रम्<br>N.P.         | G.O.M.L.                                                              | This deals with the conduct of a Sishya approaching a Guru for enlightenment.                                                                                                                     |
| १५४.              | <b>उपाधिमण्डनम्</b><br>Upadhimandana                                | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                     | प<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L. (Incomplete)                                                 | This begins ''पूर्णानन्दाय निर्भेदपरमानन्दमृतंये ।<br>व्यासज्ञंकररूपाय श्रीपरत्रह्माणे नमः ।।''                                                                                                   |
| १५५.              | उपासनाप्रयोगः<br>Upasanaprayoga                                     | <b>श्रीवेङ्कटेश्वरवीक्षितः</b><br>Sri Venkateswara Dikshita |                | ,,                    | T.T.I.,                                                               | Treats of the various Upasanas mentioned in Chandogyopanishad.                                                                                                                                    |
| १४६.              | <b>ऊमिषट्कम्</b><br>Urmishatka                                      | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                                     | <b>वे</b><br>D | <b>म्</b><br>Р        | S.M.(Cat. Vol.<br>13.)                                                | This describes the six urmis, hunger, thirst, grief, moha, Jara and mrityu.                                                                                                                       |
| <sup>•</sup> १४७. | ऋभुगीता<br>Ribhugita                                                |                                                             | म<br>G         | ग्न <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.L., S.<br>M., A.L.                                              | This is written in Puranic style in the form of<br>a conversation between Sanatkumara and<br>Ribhu. There is a printed book called<br>Ribhu Gita. It is not clear if that is the<br>same as this. |
| १५८.              | एकश्लोकप्रकरणम्<br>Ekaslokaprakarana                                | श्रीलीलाविभृतिः<br>Sri Lilavibhuti                          |                |                       | O.I.                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |

#### ग्रद्धतप्रकरणग्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामानि                                                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                                 | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                         | विवरणम्                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५६.         | एकक्लोकप्रकरणव्याख्या<br>Ekaslokaprakarana Vyakhya                                     | श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः<br>Si Upanishad Brahmendra | <b>प्र</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.                                   |                                                                                                                                                           |
| १६०.         | <b>एक</b> क्लोकी-सञ्याख्या<br>Ekasloki-Savyakhya                                       | श्रीस्वयम्प्रकाशमुनिः<br>Sri Swayamprakasamuni    | "               | <b>"</b>             | A.L.                                   | This is different from Sri Sankara's Ekaşloki.                                                                                                            |
| १६१.         | कर्माकर्मविवेकनौका<br>Karmakarma Viveka Nouka                                          | म्रज्ञातम्<br>Not Known                           | प्र<br>G        | श्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.,A.L.                          | The A.L. Catalogue gives the name of the author as Upanishad Brahmendra.                                                                                  |
| १६२.         | काशीपञ्चकम्<br>Kasipanchaka                                                            |                                                   | "               | "                    | A.L.                                   | This is different from Sri Sanakara's Kasi<br>Panchaka.                                                                                                   |
| १६३.         | कृतकंखण्डनम्<br>Kutarka Khandana                                                       |                                                   | "               | "                    | G.O.M.L.                               | This is a criticism of Advaita interpretation of certain Vedantic passages,                                                                               |
| १६४.         | कुतर्कनिरासः<br>Kutarkanirasa                                                          |                                                   | "               | "                    | S.M.                                   |                                                                                                                                                           |
| १६५.         | कुमारकारिका<br>Kumarakarika                                                            |                                                   | वे<br>D         |                      | C.O.L                                  | This gives an Adhyatmic meaning to the characters in the Gita. Seems to be an abridgement of the Gita.                                                    |
| <b>१</b> ६६. | कैवल्य (दीप) दीपिका-प्रभाव्याख्या-<br>समेता<br>Kaivalyadipika-Prabbayya-<br>khyasameta | <b>श्रीकृष्ण:</b><br>Sri Krishna                  | "               | "                    | A.L.                                   |                                                                                                                                                           |
| १६७.         | कैवल्यदीपिका-सञ्याख्या<br>Kaivalyadipika-Savyakhya                                     | श्रीबोधानन्दः<br>Sri Bodhananda                   | "               | "                    | G.O.M.L.                               | This shows the way to attain salvationas understood by the Advaita school. One Narayana Tirtha is said to have written a commentary called Sneha on this. |
| १६८.         | <mark>कैयल्यनवनीतम्</mark><br>Kaivalyanavanita                                         | श्रीशंकुकविः<br>Sri Sankukavi                     | बे<br>D         | <b>म्</b><br> }      | R.S.V. Kalpati<br>V.L. Mayava-<br>ram. |                                                                                                                                                           |

One Thandavarayaswami has written a Kaivalya Navanita in Temil which is a very popular work. It is not clear if one is the translation of the other. It may be that Thandavarayaswami was also called Sanku Kavi and that he wrote both the Sanskrit and Temil works.

# प्रदेत प्रन्यकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                                                     | ग्रन्थकर्तनामान <u>ि</u>                             | लिप <u>ि</u> ः | मु० ग्रमु०    | <b>उ</b> पलब्धिस्थानम्      | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६६         | केंबल्यरत्नम्<br>Kaivalyaratna                                                   | श्रीवासुदेवज्ञानमुनिः<br>Sri Vasudevajnana Muni      | म<br>M         | ग्रम्<br>N.P. | G.O.M.L.                    | This work contains the essence of the Upapuranas. The author says that the knowledge of this essence will lead to liberation. He says that he has already a work called Advaita Prakasa where he has dealt with the essence of Sruti, Smriti, Puranas and Itihasas. Someone (unknown) has written a commentary on this, vide 3628.C. G.O.M.L. |
| १७०.        | कंबल्यसीधनिःश्रेणी<br>Kaivalyasoudha Nisreni                                     | म्रज्ञातम्<br>Not Known                              | वे<br>D        | "             | T.L.                        | The author gives in this work the essence of Sariraka Bhashya, Bhamati, Kalpataru, Panchapadika, Vivarana, Tattvadipana, etc.                                                                                                                                                                                                                 |
| १७१.        | <mark>कैवल्यस्थानम्</mark><br>Kaivalyasthana                                     | "<br>"                                               | ते<br>Tc       | "             | G.O.M.L                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७२.        | <b>खण्डनखण्डलाद्यम्</b><br>Khandanakhandakhadya                                  | श्रीहर्षः<br>Sri Harsha                              | दे<br>D        | म्<br>P       | Chow.                       | This is a very authoritative work on Advaita criticising Dvaita. This is also called Anirvachaniya Sarvasvam.                                                                                                                                                                                                                                 |
| १७३.        | खण्डनव्याख्या-ज्ञारदा<br>Khandanavyakhya-Sarada                                  | श्रीशङ्करचेतन्यभारती<br>Sri Sankarachaitanya Bharati |                |               | K.V.P.                      | Commentary on Khandanakhanda Khadya.<br>The author has also written a small work<br>called Darsanasarvasvam on Khandana.                                                                                                                                                                                                                      |
| १७४.        | <b>खण्डनध्याल्या-राङ्करी</b><br>Khandanavyakhya-Sankari                          | श्रीराङ्करमिश्रः<br>Sri Sankara Misra                |                | श्रम्<br>N.P. | S.M., C.S.C.,<br>A.L., I.O. | Extracts from this are printed in the Chow-<br>khamba Edition of Khandanakhanda Khadya.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>१७५.</b> | <b>खण्डनव्यास्या-खण्डनभावबीपिका</b><br>Khandanavyakhya-khanda-<br>na Bhavadipika | श्रीचित्सुखः<br>Sri Chitsukha                        |                | म्<br>P       | Chow.                       | This is printed along with some other commen-<br>taries in Chowkhamba.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १७६.        | <b>खण्डनव्याख्या-भूषामणिः</b><br>Khandanavyakhya-Bhusha-<br>mani                 | श्रीरघुनाथभट्टाचार्यः<br>Sri Raghunatha Bhattacharya |                |               | Chow. (G.O. M.L., C.S.C.)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७७.        | खण्डनव्या <mark>ल्या-खण्डनदपणम्</mark><br>Khandanavyakhya-Khan-<br>dana Darpana  | श्रीप्रगल्भमिश्रः<br>Sri Pragalbha Misra             | बे<br>D        | <b>ዛ</b><br>P | Chow.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### प्रद्वतप्रकरणप्रन्थाः

|               | <b>ग</b> न्थनामानि                                                          | ग्रन्थकर्त् <b>नामानि</b>                                  | लिपिः          | मु० भ्रमु०           | उपलब्धिस्थान <b>म्</b>                          | विवरणम्                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| १७८.          | खण्डनव्यास्या-खण्डनरत्नमालिका<br>Khandanavyakhya-Khan-<br>danaratnamalika   | <b>श्रीसूर्यनारायणशुक्तः</b><br>Sri Suryanarayana Sukla    |                |                      | Chow.                                           |                                                                                   |
| १७६.          | सण्डनव्याख्या-विद्यासागरी<br>(फक्किका)<br>Khandanavyakhya-Vidya-<br>sagari  | श्रीम्रानन्वपूर्णविद्यासागरः<br>Sri Anandapuma Vidyasagara | "              | "                    | Chow. (G.O. M.L., I.O., C. O.L.)                | This is said to be a very good commentáry.                                        |
| १८०.          | <b>खण्डनव्याख्या-शिष्यहितैषिणी</b><br>Khandanavyakhya-Sishya-<br>hitaishini | श्रीश्रनुभूतिस्वरूपाचार्यः<br>Sri Anubhutiswarupacharya    |                | ग्रम्<br>N.P.        | J.B. Jaisalmer                                  | A commentary on Khandanakhanda Khadya.                                            |
| १८१.          | खण्डनमण्डनम्<br>Khandanamandana                                             | श्रीवरदपण्डितः<br>Sri Varada Pandita                       | <b>बे</b><br>D |                      | G.O.M.L., A.<br>I, I.O., M.P.<br>L.(Incomplete) |                                                                                   |
| १८२.          | खण्डनमण्डनव्याख्या<br>Khandanamandana Vya-<br>khya                          | भ्रतातम्<br>Not Known                                      | म्र<br>G       |                      | G.O.M.L.,A.L.                                   |                                                                                   |
| १८३.          | खण्डनटाका<br>Khandana Tika                                                  | श्रीपद्मनाभदत्तः<br>Sri Padmanabha Datta                   | हे<br>D        |                      | C.S.C.                                          |                                                                                   |
| १८४.          | खण्डनटीका<br>Khandana Tika                                                  | श्रीशुभंकरः<br>Sri Subhankara                              | <b>11</b>      | "                    | C.S.C. (In-<br>complete)                        |                                                                                   |
| १ <b>≒</b> ४. | <b>रुपातिवादः</b><br>Khyativada                                             | श्रीशङ्करचैतन्यभारती<br>Sri Sankarachaitanya Bharati       | "              | <b>मु</b><br>P       | Chow.                                           | The various Khyatis, such as Anyathakhyati, Satkhyati, etc. are discussed herein. |
| १८६.          | गणेशवर्शनम्<br>Ganesadarsana                                                | <b>प्रजातम्</b><br>Not Known                               | <b>;;</b>      | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                        |                                                                                   |
| १८७.          | गुणत्रयविवेक:<br>Gunatraya Viveka                                           | श्रीस्वयम्प्रकाशमुनिः<br>Sri Swayamprakasa Muni            | "              | "                    | G.O.M.L.,A.L.                                   |                                                                                   |
| १८८.          | गुरुशिष्यकथनम्<br>Gurusishyakathana                                         | प्रतातम्<br>Not Known                                      | बे<br>D        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                                            | This is in the form of a conversation between Hari and Hara.                      |

### **ब्रहुंतप्रन्यको**द्ये

|              | ग्रन्थनामानि                                                            | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                    | लिपिः         | मु० श्रमु०  | उपलब्धिस्थानम्                                              | विवरणम्                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८€.         | चतुर्विधमहावाक्यानुभवः<br>Chaturvidhamahavakyanu-<br>bhava              |                                                                      | "             | "           | Λ.Ι                                                         |                                                                                                                                                           |
| १६०.         | <b>चतुर्वेदमहावाक्यचुडामणिः</b><br>Chaturvedamahavakya Chu-<br>damani   | श्रीम्रादिनारायणः<br>Sri Adinarayana                                 | "             | "           | C.O.L.                                                      | This discusses at length the four principal Mahavakyas. It is not clear if this is the same as No. 189.                                                   |
| १६१.         | चार्वाकविमतनिरूपणम्<br>Charvakavimata Nirupana                          | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Not Known                                       | म<br>M        | <b>"</b>    | C.O.L.                                                      |                                                                                                                                                           |
| १९२.         | चिवचिद्ग्रन्थिववेकः<br>Chidachidgranthi Viveka                          | श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः<br>Sri Swayamprakasa Yati                       | <b>प</b><br>G | "           | S.M.                                                        |                                                                                                                                                           |
| <b>१</b> ३३. | चिरद्वेतकल्पतरुः-परिमलसहितः<br>Chidadvaita Kalpataru-<br>Parimalasahita | श्रीचिन्मयमुनिः (वेङ्कामात्यः)<br>Sri Chinmayamuni (Venka-<br>matya) | -             | "           | P.U.S.M.L.                                                  | This is also called Chidadvaita Kalpavalli.  The author himself has written a commentary.                                                                 |
| १६४.         | चिवानन्दद्वादशकम्<br>Chidananda Dyadasaka                               | च्रजातम्<br>Not Known                                                | ते<br>Te      | "           | G.O.M.L.                                                    | This consists of 12 slokas showing the identity<br>of the individual soul with the Supreme<br>Brahman. Each verse ends "चिदानन्दरूपश्शिवोऽहं<br>शिवोऽहम्" |
| १६५.         | चेतनाचेतनप्रकरणम्<br>Chetanachetanaprakarana                            |                                                                      |               |             | A.L.                                                        |                                                                                                                                                           |
| १६६.         | जगदुत्पत्तिप्रकरणम्<br>Jagadutpattiprakarana                            |                                                                      | ग्र<br>G      |             | This is mentioned in Hultzsh report on Sanskrit Mss. (1905) | This seems to be part of some other work.                                                                                                                 |
| १६७.         | जगन्मिथ्यात्वबीपिका<br>Jaganmithyatvadipika                             | श्रीरामचन्द्रयज्वा<br>Sri Ramachandra Yajva                          |               |             | G.O.M.L. (Incomplete)                                       |                                                                                                                                                           |
| १६ <b>८.</b> | जगन्मिथ्यात्वस्तुतिः<br>. Jaganmithyatvastuti                           | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                              |               |             | A.L.                                                        |                                                                                                                                                           |
| १६६.         | जगम्मिथ्यात्वोपदेशः<br>Jaganmithyatvopadesa                             | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                              | म<br>G        | चम्<br>N.P. | A.L.                                                        |                                                                                                                                                           |

#### म्रद्वतप्रकरणप्रन्याः

|      | ग्रन्थनामानि                                      | ग्रन्थकर्तृनामानि                           | लिपि:    | मु० श्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b>                                            | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २००. | जिज्ञासाधिकरणविचारः<br>Jignasadhikarana Vichara   | प्रज्ञातम्<br>Not Known                     | ग्र<br>G | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                          | This is an investigation of the first Adhikarana of the Brahma Sutras. The necessity for the study of the Brahma Sutras is discussed.                                                                                                                                            |
| २०१. | <b>जीवन्मुक्ततरङ्गिणी</b><br>Jivanmukta Tarangini | श्रीदेवदत्तशर्मा<br>Sri Devadatta Sarma     | वे<br>1) | <b>मु</b><br>P       | I.O.                                                              | This is shown as a printed work in 1.O. Cat. Val. 2 Part (724). It is not clear where it is printed.                                                                                                                                                                             |
| २०२. | जीवन्म्क्तलक्षणम्<br>Jivanmuktalakshana           | श्रीदत्तात्रेयः<br>Sri Dattatreya           | "        | "                    | S.M. Cat, Vol.<br>13,                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २०३. | जीवन्मुक्तसञ्चारः<br>Jivanmukta Sanchara          | म्रज्ञातम्<br>Not Known                     | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                          | This describes the state of one who has obtained freedom from bondage. Each verse ends: 'विचार-दिह लीलया'।                                                                                                                                                                       |
| २०४. | जीवन्मुक्तिकल्याणम्<br>Jivanmukti Kalyana         | श्रीनल्लाध्वरिः<br>Sri Nalladhwari          | बे<br>D  | <b>मु</b><br>P       | V.V.P.                                                            | This drama is full of Santi Rasa and deals with<br>the marriage of Jivanmukti. Jiva wandering<br>through Jagrat, Swapna and Sushupti and<br>being obstructed by Kama, Krodha, etc.<br>finally obtains Jivanmukti with thet help of<br>Dava, Kshanti, etc. and Sadhanachaushtaya. |
| २०५. | जीवन्मुक्तिप्रकरणम्<br>Jivanmuktiprakarana        | न्नज्ञातम्<br>Not Known                     | "        | "                    | A printed copy<br>of this is avai-<br>lable at S.M.<br>(G.O.M.L.) | It is not clear where it is available now.                                                                                                                                                                                                                                       |
| २०६. | जीवन्मुक्तिविचारः<br>Jivanmukti Vichara           |                                             | ते<br>Te | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २०७. | जीवन्मुक्तिविवेकः<br>Jivanmukti Viveka            | <b>श्रीविद्यारण्यः</b><br>Sri Vidyaranya    | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | S.V.P., An.<br>(G.O.M.L., S.<br>M., P.U.S.M.L.)                   | This also seems to have been printed at Chow-kamba.                                                                                                                                                                                                                              |
| २०८. | जीवम्मुक्तिविवेकवीपिका<br>Jivanmuktivivekadipika  | श्रीपूर्णानन्दाश्रमः<br>Sri Purnanandasrama |          | ग्रम्<br>N.P.        | B.O.R.I.                                                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### भद्रतप्रभ्यकोशे

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                                | ग्रन्थकर्तृनामानि                             | लिपि:    | मु० ग्रम्०           | उपलब्धिस्थानम्    | विवरणम                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २०६.         | <b>जीवन्मुक्तिबिवेकव्याख्या</b><br>Jivanmuktiviveka Vyakhya                                                 | श्रीप्रच्युतशुर्मा<br>Sri Achyuta Sarma       |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.              |                                                                                                                                                  |
| २१०.         | जीवन्मुक्तिविवेकव्याख्या-पूर्णानन्देन्दु-<br>कौमुवी<br>. JivanmuktivivekaVyakhya-<br>. Purnanandendukoumudi | श्रीम्रच्युतरायः<br>Sri Achyataraya           | बे<br>D  | <b>म्</b><br>Р       | An.               | It is not clear if this is the same as 208 and 209 above. Sri Achyuta Sarma (Achyutaraya) might have taken Sannyasa under the name "Purnananda". |
| २११.         | <b>जीवन्मुक्तिविधेकसारसंग्रहः</b><br>Jivanmuktivivekasara San-<br>graha                                     | श्रीसदेकानन्दः<br>Sri Sadekananda             | प्र<br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.          | This is a matter for investigation. This is a summary of Jivanmuktiviveka.                                                                       |
| <b>२१</b> २. | <b>जीवब्रह्माभेद:</b><br>Jivabrahmabheda                                                                    | भ्रजातम्<br>Not Known                         | ते<br>Te |                      | S.M. (Incomplete) |                                                                                                                                                  |
| २१३.         | जीवब्रह्मभेदनिराकरणम्<br>Jivabrahmabheda Niraka-<br>rana                                                    | "                                             |          |                      | A.L.              |                                                                                                                                                  |
| २१४.         | <b>जीवब्रह्मंक्यबोधिनी</b><br>Jivabrahmaikya Bodhini                                                        |                                               |          |                      | O.M.L.            |                                                                                                                                                  |
| २१४.         | जीवेश्वरनिर्णयप्रकारः<br>Jiveswaranimayaprakara                                                             |                                               | प्र<br>G |                      | A.L.              | This seems to be a portion of Sivarahasya<br>Khanda of Skandapurana. This is in the<br>form of a conversation between Siva and<br>Parvati.       |
| २१६.         | <b>जीवेश्वरप्रकरणम्</b><br>Jiveswaraprakarana                                                               |                                               | ते<br>Te | "                    | G.O.M.L           |                                                                                                                                                  |
| २१७.         | जीवेश्वररूपनिरूपणप्रकरणम्<br>Jiveswararupanirupana<br>Prakarana                                             |                                               | -        | "                    | A.L.              | It is not clear if this is the same 215 and 216 above.                                                                                           |
| २१८.         | जीवेश्वरसन्धानकमः<br>Jiveswarasandhanakrama                                                                 |                                               | ते<br>Te | ))<br>))             | G.O.M.L           |                                                                                                                                                  |
| २१६.         | ज्ञानतारावितः<br>Jnanataravali                                                                              | श्रीचिद्रपानन्दनाथः<br>Sri Chidrupanandanatha | म<br>G   | ,,                   | G.O.M.L.          | This is a collection of verses on the identity of<br>the Soul with Brahma.                                                                       |

#### पद्वतप्रकरणप्रन्थाः

|                | ग्रन्थनामानि                                      | ग्रन्थकर्तृनामानि                                   | स्त्रिप: | मु० ग्रमु०         | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २२०.           | ज्ञानतिलकम्<br>Jnanatilaka                        | Not Known                                           |          | <b>धम्</b><br>N.P. | O.I.           | This is said to form part of Padmapurana.                                                                                           |
| २२ <b>१</b> .  | ज्ञानदीपिका<br>Jnanadipika                        | n<br>n                                              | ते<br>Te | "                  | G.O.M.L.,A.L.  | Is this the same as A.L. No. 804, Jnana Prakasika?                                                                                  |
| २२२.           | ज्ञानप्रबोधमञ्जरी<br>Jnanaprabodhamunjari         |                                                     | ष<br>G   | "                  | G.O.M.L., S.M. | This is in the form of a conversation between Guru and Sishya.                                                                      |
| २२३.           | ज्ञानबोधः<br>Jnanabodha                           | श्रीशुक्रयोगी<br>Sri Sukayogi                       | बे<br>D  | "                  | S.M., A.L.     |                                                                                                                                     |
| २२४.           | ज्ञानमार्गबोधिनी<br>Jnanamargabodhini             | म्रज्ञातम्<br>Not Known                             |          |                    | A.I            |                                                                                                                                     |
| २२५.           | ज्ञानमुद्रानाटकम्<br>Juanamudranataka             |                                                     |          |                    | A.L.           | This seems to be an allegorical drama.                                                                                              |
| २२६.           | ज्ञानविलासकाव्यम्<br>Jnanavilasa Kavya            | <b>श्रीजगन्नायः</b><br>Sri Jagannatha               | D<br>D   |                    | S.M.           | This is an allegorical kavya explaining the greatness of the Vedantic ideal.                                                        |
| २२७.           | न्नानसन्यासः<br>Jnanasannyasa                     | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                             |          | ,,                 | O.I.           |                                                                                                                                     |
| २२८.           | ज्ञानांकुरः<br>Jnanankura                         | श्रीकेपलक्ष्मीनर्रासहः<br>Sri Kaipalakshminarasimha | ते<br>Te | "                  | G.O.M.L        | This explains the incidents in the life of a king<br>Suparvakshomsa who obtains knowledge of<br>Advaita. This is allegorical.       |
| • <b>२</b> २€. | ज्ञानानुष्ठानप्रकरणम्<br>Juananushthana Prakarana | द्यज्ञातम्<br>Not Known                             | ते<br>Te | 11<br>13           | G.O.M.L.       | The author says that Sandhya is not performed with water or japam. True Sandhya is that which connects the mind with the Paramatma. |
| २३०.           | <b>तत्त्ववर्पणम्</b><br>Tatwadarpanam             | <b>श्रीग्रप्पाकविः</b><br>Sri Appakavi              | đ<br>D   | "                  | G.O.M.L        |                                                                                                                                     |
| २३१.           | तस्यवीपः<br>Tatwadipa                             | श्रीवल्लभवीक्षितः<br>Sri Vallabha Dikshita          | -        | <b>"</b>           | A.L.           |                                                                                                                                     |

#### ब्रहृतप्रन्यकाश

|      | ग्रन्थनामानि                                                                                            | ग्रन्थकतृनामाा <b>न</b>                                | लिपि:    | मु० म्रमु०           | उपलब्धि <b>स्थानम्</b>                                              | विवरणम्                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹₹.  | तत्त्वप्रक्रियां<br>Tatwaprakriya                                                                       | श्रीघ्रनन्तदेव:<br>Sri Anantadeva                      | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M., O.I.                                                          | This is also called Sidhanta Tatwa.                                                                                                                                                 |
| २३३. | तत्त्वप्रक्रिया <mark>ख्या-सम्प्रदाय-</mark><br>निरूपणम्<br>Tatwaprakriyavyakhya-<br>Sampradayanirupana |                                                        | ष<br>G   | • 11                 | S.M., O.I. (Incomplete)                                             |                                                                                                                                                                                     |
| २३४. | तत्त्वप्रदोषिका<br>Tatwapradipika                                                                       | श्रीचित्सुखमृनिः<br>Sri Chitsukamuni                   | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | N.S.P. (G.O.<br>M.L., I.O., B.<br>U., S.M., O.I.,<br>M.P.L., C.O.L. | This is also called Chitsukhi and Pratyaktatwa<br>Pradipika. The views of Naiyayikas are<br>refuted in this.                                                                        |
| २३४. | तत्त्वप्रदीपिकाव्यास्या-भावद्योतनिका<br>Tatwapradipikavyakhya-<br>Bhavadyotanikv                        | श्रीशुकप्रकाशः<br>Sri Sukaprakasa                      | "        | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                            |                                                                                                                                                                                     |
| २३६. | तत्त्वप्रदीपिकाव्याख्या-नयनप्रसादिनी<br>Tatwapradipikavyakhya-<br>Nayanaprasadini                       | श्रीप्रत्यक्त्यरूपभगवन्<br>Sri Pratyakswarupa Bhagavan | "        | <b>म्</b><br>Р       | N.S.P. (B.U.,<br>I.O., G.O.M.L)                                     | This is a very good commentary. This is also called Manasanayanaprasadini.                                                                                                          |
| २३७. | <b>तत्त्वप्रबोधिनी</b><br>Tatwaprabodhini                                                               | न्नज्ञातम्<br>Not Known                                | हे<br>D  | ध्रम्                | G.O.M.L. (Incomplete)                                               |                                                                                                                                                                                     |
| २३८. | तत्त्विन्दुव्याख्या<br>Tatwabindu Vyakhya                                                               |                                                        |          |                      | G.O.M.L. (Incomplete)                                               | This is a commentary on Vachaspati Misra's Tatwabindu which is a refutation of Kumarila's Sphotavada. This is said to be Advaitic.                                                  |
| २३६. | तस्वबोधः<br>Tatwabodha                                                                                  | श्रीलक्ष्मीनारायणदासः<br>Sri Lakshminarayanadasa       | बं<br>Bc |                      | C.S.C., A.L.                                                        | It is not clear if the same as A. L. 819 attri-<br>buted to one Mukunda.                                                                                                            |
| २४०. | तत्त्वबोधः<br>Tatwabodha                                                                                | श्रीवासुदेवेन्द्रः<br>Sri Vasudevendra                 | बे<br>D  | <b>मु</b><br>P       | S.B.D. (S.M.,<br>G.O.M.L., Ben<br>R.A.S., B.U.,<br>I.O.)            | This is a very useful book which gives a summary of Advaita principles. This is attributed to Sri Sanakara also; said to have printed in Jagadiswarå Press, Kalbadevi Road, Bombay. |

### **प्रह**तप्रकरचप्रन्याः

|      | ग्रन्थनामानि                                                                | ग्रन्थकर्तृनामानि                                        | लिपिः     | मु० झमु०              | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४१. | <b>तस्वमस्यखण्डार्थनिरूपणम्</b><br>Tatwamasyakhandartha<br>Nirupana         | <b>श्रीरामानन्दस्यामी</b><br>Sri Ramanandaswami          | ते<br>Tc  | म्र <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.L.       | This is a polemical work regarding the meaning of "Tatwamasi". The author follows Advaita Siddhi.                                                                            |
| २४२. | तत्त्वमसिषञ्चकम्<br>Tatwamasipanchaka                                       | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                  | <i>11</i> | "                     | G.O.M.L.       |                                                                                                                                                                              |
| २४३. | तस्यमस्यादिवाष्यार्थविरोधनिरासः<br>Tatwamasyadivakyartha-<br>virodha Nirasa |                                                          | "         | "                     | G.O.M.L.       | This criticises the Dvaita and Visishtadvaita interpretation the Mahavakya                                                                                                   |
| २४४. | तत्त्वमसिदशकम्<br>Tatwamasidasaka                                           | म्रतातम्<br>Not Known                                    | ष<br>G    | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | A.L.           | Each verse ends "Tatwamasi".                                                                                                                                                 |
| ર૪૪. | <b>तत्त्वंपदार्थ</b> लक्यकशतकम्<br>Tatwampadarthalakshaika<br>sataka        | श्रीरामचन्द्रेन्द्रः<br>Sri Ramachandrendra              | बे<br>1)  | <b>मु</b><br>P        | J.G.R.         |                                                                                                                                                                              |
| २४६. | <b>तस्यपदार्थविवरण</b> म्<br>Tatwampadarthavivarana                         | प्रजातम्<br>Not Known                                    | ते<br>Te  | "                     | G.O.M.L.       |                                                                                                                                                                              |
| २४७. | तत्त्वपदार्थविवक<br>Tatwampadarthaviveka                                    | <b>श्रोपूर्णानन्दसरस्वती</b><br>Sri Purnananda Saraswati | बे<br>D   | ,,                    | G.O.M.L.       | The author discusses the meaning of "Tat" and "Twam" with reference to certain passage in Siddhantabindu relating to the 8th sloka of Dasasloki.                             |
| २४६. | तस्वंपदार्थकोभनभकारः<br>Tatwampadarthasodhana-<br>prakara                   | भीनृतिहाश्रमी<br>Sri Nrisimhasrami                       |           |                       | S.M.           |                                                                                                                                                                              |
| २४६. | तत्त्वविवेकः<br>Tatwavivcka                                                 | श्रीनृतिहाश्रमी<br>Sri Nrisimhasrami                     | बे<br>D   | <b>मु</b><br>P        | M.U.           | This is a critical work on Advaita. This was composed in 1547 A.D. (Samvat 1604). This is in the nature of a manana by a mumukshu. This is also called Vedantatattwa Viveka. |

# मद्भतप्रन्यकोशे

|               | ग्रन्थनामानि                                                                                                | ग्रन्थकर्तृनामा <b>नि</b>                             | लिपि:          | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                           | विवरणम्                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५०.          | तस्वविवेकश्याख्या-ग्रद्धेतरत्नकोशः-<br>तस्वदोपनम्<br>Tatwaviveka Vyakhya-Ad-<br>vaitaratnakosa Tatwadipana  | श्रीनृसिंहाश्रमी<br>Sri Nrisimbasrami                 | बे<br>D        | <b>मु</b><br>P       | M.U.                                     |                                                                                               |
| २४१.          | तत्त्वविवेकवीपनव्याख्या-ग्रद्धंतरत्न-<br>कोशपालिनी<br>Tatwavivekadipana Vyakh-<br>ya-Advaitaratnakosapalini | श्रीरामाध्वरीन्द्रः<br>Sri Ramadhwarindra             | प<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.,A.L.<br>O.I., (Incom-<br>plete) | This is a commentary on Advaita Ratna Kosa.                                                   |
| <b>્ર</b> યર. | <b>तस्यविवेचनी-ग्रहंतरत्नकोश-पूरणी</b><br>Tatwavivech:mi-Advaitara-<br>tnakosa Purani                       | श्रीग्रग्निहोत्रः<br>Sri Agnihotra                    | ते<br>Te       | <b>म्</b><br>P       | M.U.                                     |                                                                                               |
| २५३.          | <b>तत्त्वविवेकदीपनव्याख्या</b><br>Tatwavivekadipana Vyakhya                                                 | श्रीग्रन्नम्भट्टः<br>Sri Annambhatta                  | <b>बे</b><br>D | "                    | G.O.M.L.                                 |                                                                                               |
| રપ્ર૪.        | प्रद्वेतरत्नकोशथ्याख्या-कोशरत्न-<br>प्रकाशः<br>Advaitaratnakosa Vyakhya-<br>Kosaratnaprakasa                | श्रीम्रनुभवानन्दः<br>Sri Anubhavananda                | प्र<br>G       | .,                   | S.M.                                     |                                                                                               |
| २५५.          | श्रद्वैतरत्नकोद्यभावार्थप्रकाशिका<br>Advaitaratnakosa Bhavar-<br>thaprakasika                               | श्रीभादवतानन्दतीर्थः<br>Sri Saswatananda Tirtha       | हे<br>1)       |                      | G.O.M.L.                                 |                                                                                               |
| २४६.          | तत्त्वविवेकव्याख्याविवरणम्-<br>वाक्यमाला<br>Tatwavivekavyakhyaviva-<br>rana Vakyamala                       | श्रीभट्टोजीदीक्षितः<br>Sri Bhattoji Dikshita          |                |                      | O.I.                                     | It is not clear if this is a vivarana of Tatwa-<br>viveka itself or a commentary on the same. |
| २४७.          | श्रद्वैतयस्नकोशभावप्रकाशिका<br>Advaitaratnakosa Bhava-<br>prakasika                                         | श्रीकालहस्तियज्वन्<br>Sri Kalahasti Yajwan            |                | "                    | A.L.                                     |                                                                                               |
| २५८.          | भ्रद्वेतरत्नकोशस्यास्या-भावप्रकाशिका<br>Advaitaratnakosa Vyakhya-<br>Bhavaprakasika                         | श्रीग्रलण्डानन्दसरस्वती<br>Sri Akhandananda Saraswati |                | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L., M.<br>S.L.                     |                                                                                               |

#### प्रद्वतप्रकरणप्रन्याः

|               | <b>यन्थनामानि</b>                               | ग्रन्थकर्तृनामानि                            | लिपिः    | मु॰ ग्रमु॰           | उपलब्धिस्थान <b>म्</b>                                                     | विवरणम                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४६.          | तस्वविषयकम्<br>Tatwavishayaka                   | धन्नातम्<br>Not Known                        | ते<br>Te | <b>न्नम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                                   |                                                                                                                                                      |
| २५०.          | तस्वशुद्धिः<br>Tatwasuddhi                      | श्रीज्ञानघनपादः<br>Sri Jnanaghanapada        | बे<br>D  | "                    | G.O.M.L C.<br>O.L.                                                         |                                                                                                                                                      |
| २६१.          | तस्वशुद्धिच्याख्या<br>Tatwasuddhi Vyakhya       | श्रीउत्तमज्ञानयतिः<br>Sri Uttamajnanayati    | 27<br>22 | "                    | G.O.M.L., C.<br>O.L.                                                       |                                                                                                                                                      |
| २६२.          | तत्त्वसंख्यानखण्डनम्<br>Tatwasankhyanakhandana  | श्रीत्र्यम्बकभट्टः<br>Sri Tryambaka Bhatta   | प्र<br>G | <i>11</i>            | Λ.Ι                                                                        | This is a criticism of Tatwa sankyana by Ananda Tirtha.                                                                                              |
| २६३.          | तस्वसंग्रहः<br>Tatwasangraha                    | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                      | -        | "                    | A.L.                                                                       |                                                                                                                                                      |
| २६४.          | तत्त्वसारः<br>Tatwasara                         |                                              | ते<br>Tc | "                    | G.O.M.L.                                                                   | This purports to give the essence of true reality<br>as related by Skanda to Siva. Skanda says<br>at the end "Adyaham Jivanmukti Pade<br>Sitthosmi". |
| २६५.          | तत्त्वसिद्धान्तविन्दुः<br>Tatwasiddhantabindu   | श्रीम्रनन्तरामः<br>Sri Anantarama            | _        | ,,                   | P.U.S.M.L.                                                                 | It is not clear if it is Advaita work.                                                                                                               |
| २६६.          | तत्त्वानुभवः<br>Tatwanubhava                    | श्रीगोविन्देन्द्रयतिः<br>Sri Govindendrayati | ते<br>Te | "                    | G.O.M.L.                                                                   |                                                                                                                                                      |
| २६७.          | तत्त्वानुसन्धानम्<br>Tatwanusandhana            | श्रीमहादेवसरस्वती<br>Sri Mahadeva Saraswati  | đ<br>D   | <b>म्</b><br>P       | Chow. (G.O.<br>M.L., A.I, O.<br>I.)                                        |                                                                                                                                                      |
| २ <b>६</b> ज. | महेतिचिन्ताकौस्तुभः<br>Advaitachinta Koustubha  |                                              |          |                      | Chow., (Ben.<br>R.A.S., B.U.,I.<br>O., G.O.M.L.,<br>C.S.C., A.L.,<br>O.I.) | This is a commentary on 267 by the author himself.                                                                                                   |
| २६१.          | तरवानुसन्धानब्धास्या<br>Tatwanusandhana Vyakhya | भीस्वयम्प्रकाशः<br>Sri Swayamprakasa         |          | <b>धन्</b><br>N.P.   | P.U.S.M.L                                                                  |                                                                                                                                                      |

**१३** • •

#### **प्रदेतप्रन्यको**शे

|      | ग्रन्थनामानि                                                                       | ग्रन्थकर्तृनामा <b>नि</b>                    | लिपि:    | मु॰ भ्रमु॰           | उपलब्धिस्थानम्       | विवरणम्                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २७०. | तस्वालोकः<br>Tatwaloka                                                             | श्रीजनार्दनः<br>Sri Janardana                |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Bom. R.A.S.,<br>A.L. | This is a defence of Advaita against Nyaya and Vaiseshika.                                                                                                       |
| २७१. | तत्त्वालोकव्याख्या-सत्तत्त्वप्रकाशिका<br>'Tatwaloka Vyakhya-Sata-<br>ttwaprakasika | श्रीप्रज्ञानानन्दः<br>Sri Prajnanananda      |          |                      | Bom. R.A.S.,<br>A.L. |                                                                                                                                                                  |
| २७२. | तत्त्वार्थप्रकरणम्<br>Tatwarthaprakarana                                           | म्रज्ञातम्<br>Not Known                      | đ<br>D   |                      | S.M. (Incomplete)    | The first verse says. 'शिवोऽनन्तोऽहमद्वयः'                                                                                                                       |
| २७३. | तस्वोपदेशः<br>Tatwopadesa                                                          |                                              |          |                      | G.O.M.L.             |                                                                                                                                                                  |
| २७४. | तन्त्रत्रयाधिकारिनिर्णयः<br>Tantratrayadhikarinimaya                               | श्रीभट्टोजीबीक्षितः<br>Sri Bhattoji Dikshita | ते<br>Te |                      | G.O.M.L.             | This is an unfavourable criticism of the authoritativeness of the Agamas and is intended to show that they are not to be followed by those who follow the Vedas. |
| २७४. | तप्तचकाङ्कविध्वंसनम्<br>'Taptachakrankavidhvam-<br>sana                            | श्रीगरङाचलयज्वा<br>Sri Garudachalayajwa      |          |                      | I.O.                 |                                                                                                                                                                  |
| २७६. | तप्तमुद्राविष्वंसनम्<br>Taptamudra Vidhyamsana                                     | श्रीभास्करबीक्षितः<br>Sri Bhaskara Dikshita  | ष<br>G   |                      | S.M., A.L.           |                                                                                                                                                                  |
| २७७. | तात्पर्यदीपिका<br>Tatparyadipika                                                   | श्रीराघवानन्दः<br>Sri Raghavananda           | बे<br>D  | <b>मु</b><br>P       | ۸.U.                 |                                                                                                                                                                  |

This is a commentary on Mukundamala of Kulasekhara, It is curious that a Vaishnava work should have found an Advaitic commentator. Accepting Advaita on the philosophical side and Vishnu on the practical side of religion, the author emphasizes the Bhakti aspect in every phase of it and his main contribution to Advaita lies in his enunciation of Saguna Brahma for Advaitins and in his treatment of Bhakti as the never-failing instrument for the realization of the Supreme Jnana.

| <b>405.</b> | । त्रपातारपापपपः   | 7417 |
|-------------|--------------------|------|
|             | Tripattattwaviveka | Sri  |

fanna an fan ar

| Upanishall Brahmendra is said to | have written |
|----------------------------------|--------------|
| a commentary on this, vide O.    | I. Cat.      |

### **अद्वे**तप्रकरणप्रन्याः

|               | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तृंनामान <u>ि</u>                                                      | लिपि:         | मु० ग्रम्०         | उपल <b>ब्ध्या</b> नम् | विवरणम्                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २७६.          | <b>बक्षिणार्मूतिविलासः</b><br>Dakshinamurthivilasa                       | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                                         |               | भ्रम्<br>N.P.      | A.L.                  | This is attributed in one manuscript to Vasudevananda Saraswati.                                                            |
| २८०.          | दशकोटी<br>Dasakoti                                                       | श्रीघ्रप्पस्यवीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita                                   |               |                    | A.L.                  |                                                                                                                             |
| २ <b>८१</b> . | दशक्लोकी<br>Dasasloki                                                    | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                                         | ते<br>Te      | "                  | G.O.M.L.<br>A. S.     | This is also called Durvasana Pratihara Dasaka and is attributed to Sri Sukara.                                             |
| २८२.          | बशक्लोकी<br>Dasasloki                                                    |                                                                                 | म<br>M        | "                  | C.O.L.                | This gives the essence of the Mahavakyas in 11 granthas.                                                                    |
| २८३.          | बन्नाहंससूत्रटोका<br>Dasahamsasutra Tika                                 | श्री विठ्ठलबुषाकरः<br>Sri Vittalabudhakara                                      |               | "                  | G.O.M.L.              |                                                                                                                             |
| २८४.          | वहरविद्याप्रकाशः<br>Daharavidyaprakasa                                   | श्रीपरमज्ञिवेन्द्रसरस्वती<br>Sri Paramasivendra Saraswati                       | बे<br>D       | <b>मु</b><br>P     | B.P. (O.I.)           | Sri Sankara has dealt with this in Dahara-dhikarana in his Brahmasutra Bhashya.  The author has condensed this in his work. |
| २८४.          | बुर्जनोक्तिनिरासः<br>Durjanoktinirasa                                    | श्रीत्यागराजमस्ती (श्रीराजुशास्त्री)<br>Sri Tyagarajamakhi (Sri Raju<br>Sastri) | ч<br>G        | "                  | S.V.P.                |                                                                                                                             |
| २८६.          | दुरितमुखभञ्जनम्<br>Duritamukha Bhanjana                                  | धन्नातम्<br>Not Known                                                           | -             | <b>धम्</b><br>N.P. | O.I.                  |                                                                                                                             |
| २८७.          | वृदयोन्मार्जनिकाप्रकरणम्<br>Drisyonmarjanika Prakarana                   | श्रीशंकुशास्त्री<br>Sri Sanku Sastri                                            | <b>પ</b><br>G | <i>"</i>           | O.I.                  |                                                                                                                             |
| २८८.          | वृत्र्यविषयतासम्डनं सञ्यास्यन्<br>Drisyavishayata Khandana-<br>Savyakhya | श्रीप्रच्युतशर्मा<br>Sri Achyuta Sarma                                          |               | "                  | O.I.                  |                                                                                                                             |
| ₹5€.          | बेहचतुष्टयम्<br>Dehachatushtaya                                          | श्रीसाकात्कारप्रकाशः<br>Sri Sakshatkara Prakasa                                 | -             | 29<br>23           | O.I.                  |                                                                                                                             |
| २६०.          | बेहचतुष्टयम्यास्या-लक्षणम्<br>Dehachatushtaya Vyakhya∉<br>Lakshana       | Not Known                                                                       | -             | "                  | O.I.                  |                                                                                                                             |

| १०० महैतप्रत्यकोशे |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|

|                  |                                                                  |                                                                                               | -        |                       |                                           |                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ग्रन्थनामानि '                                                   | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                                                     | लिपि:    | मु॰ घ्रमु॰            | उपल <b>ि</b> धस्था <b>नम्</b>             | विवरणम्                                                                                            |
| <b>२६१.</b>      | <b>हावशमहावाक्यसिद्धान्तः</b><br>Dvadasamahavakya Sidd-<br>hanta | श्रीद्यानन्दः<br>Sri Anånda                                                                   | बे<br>D  | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | C.S.C.                                    |                                                                                                    |
| ₹€₹.             | <b>इतलण्डनम्</b><br>Dvaitakhandana                               | श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः<br>Sri Swayamprakasayati                                                 |          | <b>मु</b><br>P        | G.K.M.                                    |                                                                                                    |
| २६३.             | हेतिनिरासः<br>Dvaitanirasa                                       | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                       | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L.                                  |                                                                                                    |
| २६४.             | <b>हैतमिध्यात्वनिर्णय:</b><br>Dvaitamithyatwa Nirnaya            | <b>19</b>                                                                                     | प्र<br>G |                       | G.O.M.L.                                  |                                                                                                    |
| २६५.             | द्वैतानुभवधिक्कारः<br>Dvaitamubhava Dhikkara                     | श्रीरामेश्वरभट्टः<br>Sri Rameswara Bhatta                                                     | ते<br>Te |                       | A.L.                                      |                                                                                                    |
| २६६.             | नवमणिमाला<br>Navamani Mala                                       | भीसदाशिवब्रह्म<br>Sri Sadasivabrahma                                                          | दे<br>D  | <b>मु</b><br>P        | This is printed in full S.M. Cat Vol. 13. |                                                                                                    |
| ₹€७.             | नामविवेकः सम्यास्यः<br>Namaviveka-Savyakhya                      | श्रीलीलाविभूति:-श्रीउपनिषद् <b>बह्येन्द्रः</b><br>Sri Lilavibhuti-Sri Upanishad<br>Brahmendra |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | O.I.                                      |                                                                                                    |
| २६८.             | निगमागमित्रशतीनामस्तोत्रम्<br>Nigamagama Trisatinama-<br>stotra  | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                       | ते<br>Te |                       | G.O.M.I                                   | This is a compilation of 300 names of the Supreme Brahman collected from the Vedas and the Agamas. |
| २६६.             | निगमान्तार्थचन्द्रिका<br>Nigamantartha Chandrika                 | श्रीतारायणाश्रमी<br>Sri Narayanasrami                                                         |          |                       | A.L.                                      |                                                                                                    |
| .°300.           | निगमार्थंदीपिका<br>Nigamartha Dipika                             | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                       |          |                       | A.L.                                      | This is attributed to one Rameswara.                                                               |
| ३०१.             | निजतत्त्वामृतसारः<br>Nijatattwamritasara                         | श्रीपरमेश्वरयोगी<br>Sri Parameswara Yogi                                                      |          | भ्र <b>म्</b><br>N.P. | A.L.                                      |                                                                                                    |
| ·\$ o <b>२</b> . | निजानन्दानुभूतिप्रकरणम्<br>Nijanandanubhuti Prakarana            | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                       |          |                       | A.L.                                      |                                                                                                    |

#### बद्दतप्रकरणप्रन्याः

|           | ग्रन्थनामानि                                                                                         | ग्रन्थकर्तृनामानि                         | लिपि:   | मु० घ्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                                | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३०३.      | नित्योपासना<br>Nityopasana                                                                           | प्रज्ञातम्<br>Not Known                   | म<br>M  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.O.L.                                                        | This gives an account of religious rites intended<br>for daily practice. This begins :- 'ब्रह्म<br>सत्यं जगन्मिश्या जीवो ब्रह्मैव नापर:। इति बोधो दृढो<br>यस्य स मुक्तो नात्र संशय: '।।                                                                                                                                                   |
| ३०४.      | निर्वाणाष्टकम्<br>Nirvanashtaka                                                                      | "                                         | बे<br>D | "                    | S.M.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३०५.      | <b>निर्वेदप्रकरणम्</b><br>Nirveda Prakarana                                                          | "                                         |         | "                    | P.U.S.M.L.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₹०६.      | नैष्कम्पंसिद्धः<br>Naishkarmyasiddhi                                                                 | श्रीसुरेडबराचार्यः<br>Sri Surcsvaracharya | at<br>D | म्<br>P              | Chow., B.S.P.<br>S. (G.O.M.L.,<br>O.I., C.O.L.,<br>S.M., A.L. | This is said to be the best work of Sri Sures-<br>varacharya; the others being his vartikas<br>on Taittiriya and Brihadaranyaka Upani-<br>shads, Manasollasa, a commentary on Sri<br>Sankara's Dakshinamurti Stotra and a Var-<br>tika on Sri Sankara's Panchikarana. This<br>reiterates Sri Sankara's views in his Upa-<br>desa Sahasri. |
| ३०७.      | नैष्कम्पंसिद्धिण्याख्या-चन्द्रिका<br>Naishkarmyasiddhivyakhya-<br>Chandrika                          | श्रीज्ञानोत्तमः<br>Sri Jnanottama         |         |                      | B.S.P.S., Chow (A.L.S.M.)                                     | This is the earliest commentary on Naishkar-myasiddhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ३०८.<br>• | नेष्कर्म्यसिद्धिण्याख्या-भावतत्त्व-<br>प्रकाशिका<br>Naiskarmyasiddhivyakhya-<br>Bhavatattwaprakasika | श्रीचित्सुखः<br>Sri Chitsukha             |         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.I,<br>A.L.                                              | This is more or less an abridgment of Chandrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₹0€.      | <b>नेष्कम्यंसिद्धिविवरणम्</b><br>Naishkarmyasiddhivivarana                                           | श्रीग्रिखलात्मन्<br>Sri Akhilatman        | म<br>M  | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.O.L., G.O.<br>M.L., A.L.                                    | An elaborate commentary on Nishkarmya-siddhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३१०.      | नैष्कर्म्यसिद्धिश्यास्या-सारयी<br>Naishkarmyasiddhivyakhya-<br>Sarathi                               | श्रीरामदत्तः<br>Sri Ramadatta             |         |                      |                                                               | This is said to be a very good commentary. This is refarred to B. O. R. 1. edition of Naishkarmyasiddhi ( No. 306 Supre )                                                                                                                                                                                                                 |

### प्रदूतप्रत्यकाश

|               | ग्रन्थनामानि                                                                       | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                                              | लिपि:   | मु॰ ग्रमु॰           | उपल <b>िधस्थान</b> म्                    | विवरणम्                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३११           | नैष्कर्म्यसिद्धिन्यास्या-विद्यासुरभिः<br>Naishkarmyasiddhivyakhya-<br>Vidyasurabhi | श्रीज्ञानापृतयतिः<br>Sri Jnanamrita yati                                                       | बे<br>D | <b>चम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.,<br>A.L.                        |                                                                                                                                                                                |
| <b>३१२</b> ∙़ | नैष्कम्यंसिद्धिसम्बन्धोक्तिः<br>Naishkarmyasiddhi Sam-<br>bandhokti                | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                        | म<br>M  | <b>"</b>             | C.O.L.                                   |                                                                                                                                                                                |
| ₹१३.          | <b>नृसिहविज्ञापनम्</b><br>Nrisimha Vijnapana                                       | श्रीनृसिहाश्रमी<br>Sri Nrisihasrami                                                            | बे<br>D | म्<br>P              | Chow.                                    | This is in the form of a prayer to Narasimha who is regarded as the Supreme Brahman of the Advaitis. This is printed along Advaitasiddhanta Vidyotana in the Chowkhamba Press. |
| <b>३१४.</b>   | नृतिहस्तुतिब्यास्या<br>Nrisimhastuti Vyakhya                                       | श्रीम्रभिनवस्वयम्प्रकाशानन्वः<br>(ब्यास्याता)<br>Sri Abhinavaswayamprakasa-<br>nanda           | Те      | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                 | This is a stotra in praise of Simhachala Narasimha. The commentary is Advaitic. "भोग्य-जगद्भोवनृजीव-भोग-प्रदपरमेदवरमोक्षप्रदगुरूणामत्यन्ताभेद बोधकम्"                          |
| ३१५.          | <b>न्यायचन्द्रिका</b><br>Nyayachandrika                                            | श्रीम्रानन् <mark>वपूर्णमुनीन्द्रविद्यासागरः</mark><br>Sri Anandapurna Munindra<br>Vidyasagara | d<br>D  | "                    | G.O.M.L.,<br>C.O.L., A.L.                | This is a work in support of Advaita and criticising Nyaya and Mimamsa systems.                                                                                                |
| ₹₹.           | म्यायचिन्द्रकाच्यास्या-न्यायप्रकाशिका<br>Nyayachandrikavyakhya-<br>Nyayaprakasika  | श्रीस्वरूपानन्दः<br>Sri Swarupananda                                                           | n<br>,, | "                    | G.O.M.L.,<br>C.O.L.                      |                                                                                                                                                                                |
| ३१७.          | <b>न्यायबीपाबली</b><br>Nyayadipavali                                               | श्रीम्रानन्यबोधयतिः<br>Sri Anandabodhayati                                                     | "       | म्<br>P              | Chow. (S.M., G.O.M. A, I.O.)             | This is also called Saraswatachandrika. Sukaprakasa and Anandagiri are also said to have written Tatparyatika and Vedantaviveka Vyakhyas on this.                              |
| ₹₹5.          | न्यायदीपाबलीव्यास्या-प्रमाणमाला<br>Nyayadipavalivyakhya-<br>Pramanamala            | श्रीम्रानन्दबोधयितः<br>Sri Anandabodhayati                                                     | बे<br>D | म्<br>P              | Chow. (S.M.,<br>C.S.C., C.O.L.,<br>O.I.) |                                                                                                                                                                                |
| 386.          | प्रमाणमालानिबन्धनम्<br>Pramanamala Nibandhana                                      | श्रीघ्रनुभूतिस्वरूपयतिः<br>Sri Anubhutisrupayati                                               | म<br>M  | <b>प्रम्</b><br>N.P. | C.O.L., S.M.,<br>G.O.M.L., N.<br>M.      | This is a commentary on Pramanamala.                                                                                                                                           |

#### मद्भतप्रकरणप्रन्याः

|                   | ग्रन्थनामानि                                                                    | ग्रन्थकतृंनामान <u>ि</u>                   | लिपिः         | मु० ग्रमु०         | उपलब्धिस्थानम्                             | विवरणम्                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३२०.              | प्रमाणमालाव्याख्या-तात्पर्यदीपिका<br>Pramanamalavyakhya-Tat-<br>paryadipika     | श्रीचित्सुसमुनिः<br>Sri Chitsukhamuni      | ष<br>G        | <b>चम्</b><br>N.P. | S.M.,G.O.M.<br>L., C.O.L.                  | This is also called Pramanamala Sambandhokti.                                                                            |
| ३२१.              | न्यायबीपावलीव्याख्या-चन्द्रिका<br>Nyayadipavalivyakhya-<br>Chandrika            | श्रीनरेन्द्रपुरी<br>Sri Narendrapuri       | đ<br>D        |                    | G.O.M.L., B.<br>O.R.T., C.O.<br>L., A.S.L. | This is also attributed to Anubutiswarupa Yati.                                                                          |
| ३२२.              | न्यायबीपाबलीव्याख्या-न्यायविवेकः<br>Nyayadipavalivyakhya-<br>Nyayaviveka        | श्रीम्रमृतानन्दः<br>Sri Amritananda        | ते<br>Te      |                    | S.M.                                       |                                                                                                                          |
| ३२३.              | <del>न्यायदीपावलीव्याख्या</del><br>Nyayadipanalivyakhya                         | धन्नातम्<br>Not Known                      |               |                    | G.O.L.                                     |                                                                                                                          |
| ३२४.              | न्यायप्रमाणमञ्जरीटीका<br>Nyayapramana Munjari<br>Tika                           | म्रज्ञातम्<br>Not Known                    |               |                    | I.O.                                       | This seems to be a commentary on some Advaitic work.                                                                     |
| ३२४.              | न्यायभास्करः<br>Nyayabhaskara                                                   | श्रीग्रनन्ताचार्यः<br>Sri Anantacharya     | <b>प</b><br>G |                    | G.O.M.L.<br>(Incomplete)                   | This is said to be an Advaitic work.                                                                                     |
| ३२६.              | न्यायोपदेशमकरन्दः<br>Nyayopadesa Makaranda                                      | श्रीग्रानन्वबोषयतिः<br>Sri Anandabodhayati | बे<br>D       | म्<br>P            | Chow.                                      | This is also called Nyayamakaranda.                                                                                      |
| ₹ <b>२७</b> .     | न्यायमकरन्दव्याख्या<br>Nyayamakaranda Vyakhya                                   | श्रीबित्सुखमुनिः<br>Sri Chitsukha Muni     | đ<br>D        | म्<br>P            | Chow.                                      |                                                                                                                          |
| ₹२ <b>८.</b><br>• | न्यायोपदेशमकरन्दव्याख्या-विवेचिनी<br>Nyayopadesa Makaranda<br>Vyakhya-Vivechini | भोशुकप्रकाशः<br>Sri Sukaprakasa            | ते<br>Te      |                    | S.M.                                       | Sukaprakasa is said to have written a commentary on Pramanamala also.                                                    |
| ३२६.              | न्यायमकरन्यसम्बद्धः<br>Nyayamakaranda Sangraha                                  | प्रज्ञातम्<br>Not Known                    | -             | ग्रम्<br>N.P.      | O.I.                                       | This is attributed to Anubhutiswarupa.                                                                                   |
| ३३०.              | न्यायरत्नदीपावलिः<br>Nyayaratna Dipavali                                        | श्रीम्रानन्वानुभवः<br>Sri Anandanubhava    | d<br>D        | "                  | G.O.M.L., S.<br>M. (Incomplete)            | This is different from Nyayadipavali by Anandabodha. This begins "Haripadam Pranamya". That begins "Jagadankurakandaya". |

| मद्वतप्रन्यकोद्यो |
|-------------------|
|                   |

|                | ग्रन्थनामानि                                                                                 | ग्रन्थकर्तृ <b>ना</b> मानि                                                     | लिपि:    | मु० ग्रमु०            | उपलब्धि <b>स्थानम्</b>                                                             | विवरणम्                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <b>3</b>     | न्यायरस्नदीपावलिब्याख्या-वेदान्त-<br>विवेकः<br>Nyayaratnadipavali Vya-<br>khya-Vedantaviveka | श्रीम्रानन्दज्ञानः<br>Sri Anandajnana                                          | म<br>M   | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | C.O.L., G.O.<br>M.L.                                                               |                                                                                                                                                         |
| <b>३३२.</b> .  |                                                                                              | श्रीत्यागराजमली (श्रीराजुशास्त्री)<br>Sri Tyagaraja Makhi (Sri Raju<br>Sastri) |          | <b>मु</b><br>Р        | S.V.P. (1st<br>Part)                                                               | This is in reply to Nyayabhaskara of the Madhvas. The second part has recently been printed by the Advaita Sabha, Kumbhakonam.                          |
| <b>३३३.</b>    | पदार्थंतत्त्वनिर्णयः सन्याख्यः<br>Padarthatattwanirnaya-Sav-<br>yakhya                       | श्रीग्रानन्दानुभवः<br>Sri Anandanubhava                                        |          |                       | M.U.                                                                               | This is a criticsm of Nyaya and Vaiscshika.  The author himself has written a commentary on his text.                                                   |
| <b>३३४.</b>    | पदार्थतस्वनिर्णयविवरणम्<br>Padarthatattwanirnaya<br>Vivarana                                 | श्रीम्रानन्दज्ञानः<br>Sri Anandajnana                                          | म<br>M   | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L.,<br>C.O.L.                                                                | This is also called Tattwaviveka.                                                                                                                       |
| ३३४.           | पदार्थनिर्णयटीका<br>Padarthanirnaya Tika                                                     | श्रीद्यात्मस्वरूपभगवन्<br>Sri Atmasvarupa Bhagavan                             | बे<br>1) | ग्र <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                                           |                                                                                                                                                         |
| ३३६.           | पञ्चकोशविचारः<br>Panchakosa Vichara                                                          | <mark>ग्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                                           | ते<br>Te | "                     | G.O.M.L.                                                                           |                                                                                                                                                         |
| ३३७.           | प <del>ञ्चकोशविर्माशनी</del><br>Panchakosa Vimarsini                                         | श्रीत्यागराजः<br>Sri Tyagaraja                                                 |          | ;;                    | A.I                                                                                |                                                                                                                                                         |
| ३३८.           | पञ्चकोशविवेकः<br>Panchakosa Viveka                                                           | धन्नातम्<br>Not Known                                                          | ते<br>Tc | "                     | G.O.M.L.                                                                           | It is not clear if this work in 42 verses is the same as attributed to Sri Sankara (A.L.) or the work in S.M.                                           |
| <b>3 5 6</b> . | पञ्चदशी<br>Panchadasi                                                                        | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidyaranya                                              | दे<br>D  | <b>ዛ</b><br>P         | N.S.P. (Bom.<br>R.A.S., B.U.,<br>G.O.M.L., C.<br>S.C., O.I., I.<br>O., S.M., A.L.) | This is one of the important works of Sri Vidyaranya. This has been printed in many places in many scripts and has been translated into many languages. |
| 3¥0.           | पञ्चवज्ञी <u></u> ण्याख्या-पव <b>रीपिका</b><br>Panchadasivyakhya-Pada-<br>dipika             | श्रीरामकृष्णः<br>Sri Ramakrishna                                               |          |                       | N.S.P.                                                                             | This is also called Tatparyabodhini, Padayo-<br>janika and P-akasika. The author is Sri<br>Vidyaranya's disciple.                                       |

#### प्रद्वतप्रकरणग्रन्थाः

|               | ग्रन्थन!मानि                                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                            | लिपि:    | मु० भ्रमु०    | उपलब्धिस्थानम्                                | विवरणम्                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ३४१.          | पञ्चदशीव्याख्या-कल्याणपीयूला<br>Panchadasi Vyakhya-Kal-<br>yanapiyusha | श्रीलिङ्गन्नसोमयाजी<br>Sri Linganna Simayaji | वे<br>D  | "             | R. Linganna<br>Somayaji Ad-<br>vocate, Guntur |                                                |
| ₹¥ <b>२</b> . | पञ्चकोशविवेक:<br>Panchakosa Viveka                                     | म्रज्ञातम्<br>Not Known                      | ते<br>Te | ग्रम्<br>N.P. | S.M.                                          | It is not clear if this is part of Panchadasi. |

One Brahmananda Sarasvati is said to have written a commentary on Panchadasi C.P. & Berar Cat. One Kshirasvami is said to have written a work called Panchadasi. It is not clear if it is a commentary on Sri Vidyaranya's Panchadasi or an independent work. C.P. & B. Cat.

| ३४३. | पञ्चप्रकरणी     | श्रज्ञातम् | ते | ग्रम् |          |
|------|-----------------|------------|----|-------|----------|
|      | Panchaprakarani | Not Known  | Те | N.P.  | G.O.M.L. |

१४

There is one Panchaprakasani by one Ramadasa in A.L. It is not clear if that is the same as this. Haraprasada Sastr'is notice of Sanskrit Mss. vol X mentions a Panchaprakarani by one Ichcha Rama Sarma.

| ₹ <b>४</b> ४.  | पञ्चप्रकरणी<br>Panchaprakarani                           |                                             |   | •••                  | G.O.M.L.                             | It is not clear that this is the same as No. 343.                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ३४४.           | पञ्चप्रकिया<br>Panchaprakriya                            | श्रीसर्वज्ञात्मा<br>Sri Sarvajnatma         | D | म्<br>P              | M.U. (G.O.<br>M.L.)                  |                                                                     |
| ३४६.           | पञ्चप्रक्रियाटीका<br>Panchaprakriya Tika                 | श्रीग्रानन्दज्ञानः<br>Sri Anaudajnana       |   | <i>n</i>             | M.U., T.U.<br>(C.O.L.)               |                                                                     |
| <i>इॅं</i> ४७. | पञ्चप्राक्षयाच्या<br>Panchaprakriya Vyakhya              | श्रीपूर्णविद्यामुनिः<br>Sri Purnavidya Muni |   | "                    | M.U., T.U.<br>(C.O.L., G.O.<br>M.L.) |                                                                     |
| ३४८.           | पञ्चब्रह्मेक्यविवरणम्<br>Pancha Brahmaikya Viva-<br>rana | श्रीलीलानन्दः<br>Sri Lilananda              |   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S M.                                 | This is an extract from a work called Taraka-<br>brahma Ramamantra. |
| 3¥€.           | पञ्चभूतविकारः<br>Panchabhuta Vikara                      | भ्रतातम्<br>Not Known                       | М |                      | G.O.M.L.                             |                                                                     |

### **प्रद्वं**तप्रन्यकोशे

|              | ग्रन्थनामानि                                            | ग्रन्थकर्तृनामानि                                      | लिपि:          | मु० भ्रम्०            | उपलब्धिस्थानम्         | विवरणम्                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३५०.         | पञ्चरत्नप्रकाशः<br>Pancharatnaprakasa                   | श्रीसुबह्यस्यः<br>Sri Subrahmanya                      | ष<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | S.M.                   | This is a commentary on Pancharatna. It is not clear who the author of Pancharatna is. The author is the disciple of Krishnananda Sarasvati.                                     |
| ₹४१.∙        | पञ्चरत्नविवृतिः<br>Pancharatna Vivriti                  | श्रीवासुदेवेन्द्रशिष्यः<br>Sri Vasudevendra Sishya     |                |                       | O.I.                   |                                                                                                                                                                                  |
| ३४२.         | पञ्चश्लोकी<br>Panchasloki                               | म्रजातम्<br>Not Known                                  |                |                       | O.I.                   |                                                                                                                                                                                  |
| · ₹¼₹.       | पञ्चवलोकीव्याख्या<br>Panchasloki Vyakhya                |                                                        | N.N            | г.                    | 0.1.0                  | It is not clear if this is the same as Pancha-<br>slokaprakasika by Amritananda Tirtha.                                                                                          |
| ३५४.         | पञ्चावस्थाविवेकः<br>Panchavastha Viveka                 | श्रीवामुदेवेन्द्रयतिः<br>Sri Vasudevendrayati          | वे<br> )       | "                     | G.O.M.L.,<br>C.O.L.    | This describes the five avasthas, Jagrat, Svapna, Sushupti, Murcha and Marana.                                                                                                   |
| <b>३</b> ४४. | पञ्चीकरणम्<br>Panchikarana                              | श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra     | ष<br>G         | "                     | G.O.M.L.               | The author was the disciple of one Sri Rama-<br>chandrendra. He is not Sri Sadasivabrah-<br>mendra of Narur.                                                                     |
| ३४६.         | ष <b>ञ्चीकरणम्</b><br>Panchikarana                      | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                   | <b>बे</b><br>D | <b>मु</b><br> }       | S.M.                   | The whole of this seems to have been printed in S.M. Vol. 13.                                                                                                                    |
| ३५७.         | <mark>षञ्चीकरणम्</mark><br>Panchikarana                 |                                                        | "              | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L.,<br>A.L.      |                                                                                                                                                                                  |
| ₹χς.         | षञ्चीकरणम्<br>Panchikarana                              |                                                        | ते<br>Tc       | <b>म्</b><br>P        | S.M., M.P.I<br>C.O.J., | The whole of this is printed in S.M. 13. It is also called Panchikarana-samgraha and Panchikarana Tatvanirnaya. This is attributed to Sri Anandagiri.                            |
| 3,4€.        | पञ्चीकरणम्<br>Panchikarana                              | श्रीम्रभिनवसदाक्षिवेन्द्रः<br>Sri Abhinavasadasivendra | -              | श्र <b>मु</b><br>N.P. | A.L.                   |                                                                                                                                                                                  |
| ₹ <b>६०.</b> | षञ्चीकरणभूतोषसंहारः<br>Panchikarana Bhutopasa-<br>mhara | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                | बे<br>1)       |                       | S.M.                   | This explains how the Panchabhutas enter into their original substances. The author seems to be a disciple of one Purnananda because the says at the end: Purnanandarpanam Astu. |

#### **प्रदूतप्रकरणप्रन्याः**

|      | ग्रन्थनामानि                                             | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                   | लिपि:    | मु० भ्रमु०    | उपलब्धिस् <b>थानम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹६१. | पञ्चीकरणमहाबाक्यार्थः<br>Panchikarana Mahavakyar-<br>tha | म्रज्ञातम्<br>Not Known                     |          | ग्रम्<br>N.P. | 0.1.                   |                                                                                                                                                                                   |
| ₹₹२. | पञ्चीकरणवार्तिकम्<br>Panchikaranavarthikan               | श्रीगोविन्दपादः<br>Sri Govindapada          | G        | ,,            | O.I.                   |                                                                                                                                                                                   |
| ३६३. | पञ्चोकरणविधिः<br>Panchikaranavidhi                       | <b>प्रजातम्</b><br>Not Known                |          | "             | 0.1.                   |                                                                                                                                                                                   |
| ३६४. | परब्रह्मनिरूपणम्<br>Parabrahmanirupana                   | श्रीएकोजीराजः<br>Sri Ekoji Raja             | बे<br>1) | "             | S.M                    | This is attributed to Ekoji Raja of Tanjore, This forms part of a work dealing with various topics. This is written in the form of a conversation between Sri Krishna and Narada. |
| ३६४. | परब्रह्मस्तोत्रम्<br>Parabrahmastotra                    | प्रज्ञातम्<br>Not Known                     |          | ,,            | P.U.S.M.L.             | This begins "भजन्तु रहें '' ग्रखण्डमेकम्''                                                                                                                                        |
| ३६६. | परमतभञ्जनम्<br>Paramatabhanjana                          | n<br>,,                                     | ते<br>Te | "             | S.M. (Incom<br>plete)  | This consists of 16 Nirasas refuting other systems and establishing Advaita.                                                                                                      |
| ₹६७. | परमसिद्धान्तसारः<br>Paramasiddhantasara                  | "                                           | म<br>M   | "             | G.O.M.L.               | The author seems to be the disciple of one Svayamprakasayati.                                                                                                                     |
| ३६८. | परमहंसचर्या<br>Paramahamsacharya                         | श्रीसदाभिवब्रह्म<br>Sri Sadasivabrahma      | D<br>g   | "             | S.M.                   | It is not clear if the author the great Sada-<br>sivabrahmendra, disciple of Paramasivendra.<br>This treats with the activities of a Parama-<br>bamsa.                            |
| ₹€.  | परमाक्षरिववेकः<br>Paramakshara Viveka                    | श्रीरामचन्द्रेन्द्रः<br>Sri Ramachandrendra | 11<br>22 | "             | G.O.M.I                |                                                                                                                                                                                   |
| ₹७०. | <b>परमात्मनिरूपणम्</b><br>Paramatmanirupana              | भ्रजातम्<br>Not Known                       |          | ; †<br>>>     | Λ.L.                   |                                                                                                                                                                                   |
| ३७१. | परमाद्वैतदर्शनम्<br>Paramadvaitadarsana                  | श्रीरामचन्द्रेन्द्रः<br>Sri Ramachandrendra | हे<br>D  | न्नम्<br>N.P. | G O.M.I                |                                                                                                                                                                                   |

### पद्धेतप्रम्थकोशे

|             | ग्रन्थनामानि                                                        | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                              | लिपि:    | मु० भ्रमु०           | उपल <b>ब्धिश्यानम्</b>                                       | विवरणम्                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३७२.        | परमाद्वेतमुदर्शनम् सब्याख्यम्<br>Paramadvaitasudarsana<br>Savyakhya | श्रीलीलाविभूतिः-उपनिषव्बद्धोन्द्रः<br>Sri Lilavibhuti-Upanishad-<br>brahmendra | म्र<br>G | <b>चम्</b><br>N. P.  | O.I.                                                         |                                                                                                                                      |
| ३७३.        | परमाद्वेतसिद्धान्तपरिभाषा<br>Paramadvaita Siddhanta<br>Paribhasha   | श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishadbrahmendra                              | "        | 99<br>5 ·            | G.O.M.L.,<br>Upanishad Bra-<br>hmendra Mutt,<br>Kanchipuram. |                                                                                                                                      |
| ३७४.        | परमानन्बदीपिका<br>Paramandadipika                                   | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                                        |          | "                    | O.I.                                                         |                                                                                                                                      |
| ३७४.        | परमामृतम्<br>Paramamrita                                            | श्रीमहादेवसरस्वती<br>Sri Mahadeva Sarasvati                                    |          | "                    | O.I.                                                         |                                                                                                                                      |
| ३७६.        | <b>परमामृतम्</b><br>Paramamrita                                     | श्रीमुकुन्दराजः<br>Sri Mukundraja                                              |          | "                    | O.M.L.                                                       |                                                                                                                                      |
| ३७७.        | परमार्थबोधः<br>Paramarthabodha                                      |                                                                                |          |                      | O.I.                                                         |                                                                                                                                      |
| ३७८.        | परमायेसारः<br>Paramartha Sara                                       | श्रीशेषः<br>Sri Sesha                                                          | बे<br>1) | मु<br>P              | T.S.S., A.G.M.<br>(G.O.M.L., S.<br>M., M.P.L.,<br>O.I.)      | This is a short work in 85 Arya slokas in the form of a conversation between the pupil and a teacher. This is also called "Sesharya" |
| ₹७€.        | परमार्थसारव्या <mark>ल्या</mark><br>Paramarthasara Vyakhya          | श्रीराघवेन्द्रमृतिः<br>Sri Raghavendra Muni                                    | हे<br>]) | मु<br> }             | T.S.S., A.G.M.                                               | ,                                                                                                                                    |
| ३८०.        | परमार्थसारव्याख्या<br>Paramarthasara Vyakhya                        | <b>श्रीवामुदेवेन्द्रयतिः</b><br>Sri Vasudevendrayati                           | ष<br>G   | ग्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.                                                     | This is also called Paramarthasaraprakasika.                                                                                         |
| <b>३८१.</b> | परमार्थसारदिप्पणी<br>Paramarthasaratippani                          | श्रीसूर्यनारायणशुक्तः<br>Sri Suryanarayana Sukla                               | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P       | A.G.M.                                                       |                                                                                                                                      |
| ३६२.        | परमार्थसारसंप्रहः<br>Paramarthasarasangraha                         | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                                                        | प्र<br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                     | This is attributed to Sri Sankara.                                                                                                   |

### प्रदुतप्रकरणप्रन्थाः

|      | ग्रन्थनामानि                                                         | ग्रन्थकतृंनामान <u>ि</u>                            | लिपिः           | मु० भ्रमु०            | उपलब्धिस्थानम्           | विवरणम्                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३८३. | परीहारखण्डनम्<br>Pariharakhandana                                    | श्रीरुद्रम्भट्टशर्मा<br>Sri Rudrambhatta Sarma      | D<br>D          | <b>म्</b><br>।'       | V.V.P. Banaras           | This is a criticism of a work called "Virodha Parihara" by one Desika Varadachariar who explained away the Virodhas in Ramanuja School mentioned by one Visvesvara Sastri of Banaras in his "Virodha". |
| ३८४. | पादुकापञ्चकम्<br>Padukapanchaka                                      | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                             |                 |                       | S.M.                     | Each verse ends "नमो नम श्रीगृष्यातुकाभ्याम्".<br>The whole work is printed in S.M. Vol. 13.                                                                                                           |
| ३८४. | पुरुवार्यप्रशोधः<br>Purusharthaprabodha                              | श्रीब्रह्मानन्दसरस्वती<br>Sri Brahmananda Sarasvati | "               | भ्र <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.L.,O.I.            | This seems to be a Saivite Work. The work begins "वेदै ध्वेदं भक्तेष्ट्यायितं प्रत्यगद्वयम् । सत्यादि- लक्षणं सार्वं सम्भजे सर्वकारणम्" ॥                                                              |
| ३८६. | पुरुषार्थरत्नाकरः<br>Purushartha Ratnakara                           | श्रीरङ्गनायसूरिः<br>Sri Ranganatha Suri             | ष<br>G          | <b>31</b>             | G.O.M.L., A.L.           |                                                                                                                                                                                                        |
| ₹5७. | पुरुषार्थरत्नाकरः<br>Pucushartharatnakara                            | श्रीपुरवोत्तमतीर्थः<br>Sri Purushottama Tirtha      | ग्रो<br>U       | न्नम्<br>N.P.         | G.O.M.L.                 | This is similar to the previous one.                                                                                                                                                                   |
| ३८८. | <b>पूर्णपुरुषार्थचन्द्रोदयः</b><br>Purnapurushartha Chan-<br>drodaya | श्रीजातवेदः<br>Sri Jataveda                         | बे<br>D         | "                     | G.O.M.L.                 | This is an allegorical drama akin to Prabodha<br>Chaudrodaya, representing the union of<br>Anandapakavalli with Dasaswa. Good qua-<br>lities like সন্তব্য, সভিব bring about the union.                 |
| ३८€. | प्रचण्डराहृदयव्याख्या<br>Prachandarahudaya Vya-<br>khya              | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                             |                 |                       | S.M.                     | Prachandarahudaya is a drama by Ghanas-<br>yama. No copy of this is available. This<br>book is only a portion of a commentary on<br>the same. The original is on the model of<br>Prabodhachandrodaya.  |
| ₹€0. | प्रत्यक्तस्यचिन्तामणिः<br>Pratyaktatvachintamani                     | श्रीसवानग्दः<br>Sri Sadananda                       | <b>17</b><br>22 | म्<br>P               | Chow., A.G.M.            | The author is different from the author of. Vedantasara. The author himself has written a commentary called Tilaka or Svaprabha on this.                                                               |
| ३६१. | प्रत्यक्तत्त्वप्रकाशिका<br>Pratyaktattvaprakasika                    | श्रीवासुवेवेन्द्रः<br>Sri Vasudevendra              | ते<br>Te        | चम्<br>N.P.           | G.O.M.L., A.<br>L., O.I. | pramie on tills.                                                                                                                                                                                       |
| ₹€२. | प्रत्यस्तत्वप्रमाणत्ववादः<br>Pratyaktattvapramanatvavada             | श्रीकृष्णगुरः<br>Sri Krishnaguru                    |                 | "                     | A.L.                     |                                                                                                                                                                                                        |

|               | ग्रन्थनामानि                                              | ग्रन्यकर्तृनामा <b>नि</b>                          | लिपि:    | मु० प्रमु•           | उपलब्धि <b>स्थानम्</b>   | विवरणम्                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !€₹.          | प्रत्यक्यूजानुंसन्धानम्<br>Pratyakpujanusandhana          | भ्रजातम् •<br>Not Known                            |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.                     |                                                                                                                                                                                |
| €૪.           | प्रणवदीविका<br>Pranavadipika                              | श्रीब्रह्मानन्दः<br>Sri Brahmananda                | बे<br>D  | "                    | S.M.                     | This explains the nature of Pranava.                                                                                                                                           |
| EX.           | प्रणवमहाभाष्यम्<br>Pranava Mahabhasya                     | श्रीजाम्बवान् ?<br>Sri Jambavan ?                  | "        | "                    | C.O.L. (In-<br>complete) |                                                                                                                                                                                |
| <b>∤€</b> ξ.  | प्रणवमहावाक्यप्रकाशिका<br>Pranava Mahavakya Prakasika     | श्रीविज्ञानात्मभगवान्<br>Sri Vijnanatma Bhagavan   | "        | "                    | C.O.L.                   | This points out that the meaning of Pranava and the Mahavakya "Tattvamasi" is the same.                                                                                        |
| 889.          | प्रणवार्थप्रकाशिका<br>Pranavartha Prakashika              | म्रज्ञातम्<br>Not Known                            | ,,       | <i>11</i>            | C.O.L.                   |                                                                                                                                                                                |
| }€¤.          | प्रपञ्चिमध्यात्वम्<br>Prapancha Mithyatva                 | श्रीगौतमञ्जूरः<br>Sri Goutama Sankara              |          | ,,                   | B.O.R.I.                 |                                                                                                                                                                                |
| ₹ <b>€</b> €. | <b>प्रपञ्चहृदयम्</b><br>Prapanchahridaya                  | श्रज्ञातम्<br>Not Known                            | "        | <b>मु</b><br>P       | T.S.S. (G.O.<br>M.L.)    | This book says that Bodhayana wrote an entire commentary on the entire Mimamsa (Purva and Uttara) and that Upavarsha summarised the same for the ordinary reader.              |
| foo.          | प्रबोधचन्द्रोदयः<br>Prabodhachandrodaya                   | श्रीकृष्णमिश्रः<br>Sri Krishna Misra               | ))<br>)) | ,,                   | N.S.P., V.P.             | This is an allegorical drama expounding the doctrines of Advaita. This is a very popular work. Sri Vedantadesika wrote a drama called Sankalpasuryodaya criticising this work. |
| ०१.           | प्रबोधचन्द्रोदयव्याख्या<br>Prabodhachandrodaya<br>Vyakhya | श्रीचण्डीदासः<br>Sri Chandidasa                    | "        | <b>चम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.                 | • .                                                                                                                                                                            |
| ro २.         | <b>29</b><br>27                                           | श्रीसुब्रह्मण्यपाण्डरिः<br>Sri Subrahmanya Pandari | "        | "                    | G.O.M.L., S.<br>M., A.L. | This is also called Proudhaprakasa. This is also referred to in Hultzsh report on Sanskrit manuscripts.                                                                        |
| <b>'ο ₹.</b>  | <b>19</b><br>23                                           | श्रीघनश्यामः<br>Sri Ghanasyama                     | "        | "                    | S.M. (Incom-<br>plete)   | This is also called Sanjivini. This is also referred to h Hultzsh report.                                                                                                      |

## **प्रद्वंतप्रकरणग्रन्याः**

|              | ग्रन्थनामानि                                                              | ग्रन्थकर्तृंनामा <b>नि</b>                               | लिपिः    | मु० ग्रमु०         | उपलब्धिस्थानम्                            | विवरणम्                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>४</b> ०४. | प्रबोधचन्द्रोदयण्यास्या-प्रकाशः<br>Prabodhachandrodaya<br>Vyakhya Prakasa | श्रीरामदासः<br>Sri Ramadasa                              | बे<br>1) | <b>मु</b><br>P     | N.S.P. (S.M.,<br>B.R.A.S., B.U.,<br>I.O.) | •                                                                                                                                |
| ४०४.         | प्रबोधचन्द्रिका<br>Prabodha Chandrika                                     | श्रीनन्विगोपमन्त्रिशेखरः<br>Sri Nandigopa Mantri Sekhara | <b>"</b> |                    | N.S.P. (I.O.,<br>A.L.)                    |                                                                                                                                  |
| ४०६.         | "                                                                         | श्रीगणेशः<br>Sri Ganesa                                  |          | <b>घम्</b><br>N.P. | O.I.                                      | This is called Chit Chandrika.                                                                                                   |
| ¥09.         | 11<br>11                                                                  | श्रीमहेश्वरन्यायालङ्कारः<br>Sri Mahesvara Nyayalankara   |          |                    | Ben, R.A.S.                               |                                                                                                                                  |
| ¥05.         | <b>,, टीका</b><br>,, Tika                                                 | श्रीगोविन्दामृतः<br>Sri Govindamrita                     | बे<br>1) |                    | G.O.M.L.                                  | This is called Natakabharana.                                                                                                    |
| ¥0€.         | ,, <b>च्यारया</b><br>,, Vyakhya                                           | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                                  |          |                    | G.O.M.L.                                  |                                                                                                                                  |
| ४१०.         | <mark>प्रबोधदीपिका</mark><br>Prabodha Dipika                              |                                                          | म<br>M   |                    | C.O.L., G.O.M.<br>L., P.W.U.S.L.          |                                                                                                                                  |
| ४११.         | प्रबोधमञ्जरी<br>Prabodhamanjari                                           |                                                          |          | "                  | O.I. (Incom-<br>plete)                    |                                                                                                                                  |
| ४१२.         | प्रबोधामृतम्<br>Prabodhamrita                                             | श्रीरामः<br>Srirama                                      |          | "                  | S.S. Mutt                                 | Atma having drunk the wine of Moha forgets himself and is again brought to his serses. This is theme of this work.               |
| ४१३.         | प्रमाणतत्त्वम्<br>Pramanatattva                                           | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not Known                           | ष<br>G   | ग्रम्<br>N.P.      | G.O.M.L.                                  | It is not clear if this is the same as Pramana-<br>tattva by Tryambaka Sastri.                                                   |
| ४१४.         | प्रमाणादिविभागदलोकव्याख्या<br>Pramanadivibhagasloka<br>Vyakhya            | श्रीस्वयम्प्रकाशमुनिः<br>Sri Svayamprakasa Muni          |          | <b>n</b><br>,,     | A.L.                                      | This seems to be a commentary on some slokas of an Advaitic work.                                                                |
| ४१५.         | प्रस्थानभेदः<br>Prasthanabheda                                            | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Sarasvati          | बे<br>1) | म्<br>P            | V.V.P.                                    | This is a commentary on some verses from<br>Pushpa Danta's Siyamahimnastotra. The,<br>commentary discusses Arambhayada, Viyarta- |
|              | (                                                                         |                                                          |          |                    |                                           | vada, Parinamayada, etc.                                                                                                         |

# **प्रदेतप्रत्यको**क्षे

|               | ग्रन्थनामानि                                          | ग्रन्थकर्तृंनामान <u>ि</u>                           | लिपिः    | मु० ग्रमु०            | उपल <b>िघस्थानम्</b>    | विवरणम                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४१६.          | प्रश्नावलिः<br>Prasnavali                             | श्रीजडभरतः<br>Sri Jadabharata                        |          | <b>धम्</b><br>N.P.    | B.O.R.I., P.U<br>S.M.L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४१७.          | बदरीनाथकल्पः<br>Badarinatha Kalpa                     | म्रज्ञातम्<br>Not Known                              | ते<br>Te | ,,                    | G.O.M.L.                | This treats with Mantrayoga, Layayoga etc. and ends with Rajayoga.                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४१८.          | <b>बहुविधमतखण्डनम्</b><br>Bahuvidhamathakhandana      | "                                                    | ष<br>G   | "                     | S.M.                    | This is a work criticising 49 other systems of Saiva, Vaishnava etc. and establishing Advaita.                                                                                                                                                                                                        |
| ¥ <b>₹</b> €. | बिम्बदृष्टिः<br>Bimbadrishti                          | श्रीग्रमरेव्वरशास्त्री<br>Sri Amaresvara Sastri      | ते<br>Te | <i>n</i>              | G.O.M.L.                | This work says that the meditation of the Supreme Brahman as the only reality and of the Jiva as its reflected image leads to salvation. This is in the form of questions and answers.                                                                                                                |
| ४२०.          | बृहद्वास्यवृत्तिः<br>Brihadvakya Vritti               | श्रीवेदोत्तमभट्टारकः ?<br>Sri Vedottama Bhattaraka ? | बे<br>D  |                       | G.O.M.L.                | This is an exposition of the Mahavakyas. It is not clear if this is the same as Vakyavritti by Sri Sankara. Since Anandaghana has written a Tika on this, it may be the same.                                                                                                                         |
| ४२१.          | बृहद्वास्यवृत्तिव्यास्या<br>Brihadvakyavritti Vyakhya | श्रीम्रानन्दन्नानः<br>Sri Anandajnana                | वे<br>D  | न्न <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.I.,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४२२.          | बोधप्रक्रिया<br>Bodhaprakriya                         | ग्रज्ञातम्<br>Not Known                              | "        |                       | S.M.                    | The author alludes to another work by him "Guruprasada".                                                                                                                                                                                                                                              |
| . ४२३.        | बोषसार:<br>Bodhasara                                  |                                                      |          |                       | S.M. (Incomplete)       | It is not clear if this is the same as Bodhasara by Narahari with commentary Arthadipti by Dinakara printed at Chowkhamba. A Bodhasara attributed to Sri Sankara has been printed at the Tattva Kusumanjali press, Calcutta. There is annather Bodhasara attributed to Sri Sadasivabrahmendra in O.I. |

## **ग्रद्वै**तप्रकरणप्रन्याः

|       | ग्रन्थनामानि                                             | ग्रन्थकर्तृनामानि                                | लिपि:         | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्          | विवरणम्                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४२४.  | बोधार्याप्रकरणम्<br>Bodharyaprakarana                    | श्रीसवाशिवज्ञातेन्द्रः<br>Sri Sadasivabrahmendra |               | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L., O.I.,<br>G.O.M.L. | It is not clear if this is the same as Bodharya attributed to Sankara and printed in Sarada Vilas Press, Kumbhakonam, also called Svatmanirupana and Svatmanandaprakasa.           |
| ४२४.  | बोधेक्यसिद्धिः सटीका<br>Bodhaikyasiddhi Satika           | श्रीग्रच्युतशर्मा<br>Sri Achyuta Sarma           |               |                      | O.I.                    | This is also called Advaitaratnabodha. The author himself has written a commentary on the text.                                                                                    |
| ४२६.  | ब्रह्मचिन्तनिकाविवरणम्<br>Brahmachintanika Viva-<br>rana | प्रज्ञातम्<br>Not Known                          |               |                      | O.M.L.                  |                                                                                                                                                                                    |
| ४२७.  | बह्यज्ञाननिर्णयः<br>Brahmajnana Nirnaya                  | ))<br>99                                         | <b>प</b><br>G | ,,                   | G.O.M.L.                |                                                                                                                                                                                    |
| ४२८.  | बह्यज्ञानविषारः<br>Brahmajnana Vichara                   | 11<br>99                                         | ते<br>Te      | "                    | G.O.M.I                 |                                                                                                                                                                                    |
| ४२६.  | ब्रह्मतस्वसुबोधिनी<br>Brahmatattva Subodhini             | श्रीगोपालेन्द्राश्रमी<br>Sri Gopalendrasrami     | ते<br>Te      | <b>11</b>            | G.O.M.L.,<br>A.L., O.I. | This seems to be the same as the one attributed to Sri Krishnananda, disciple of Akhandananda.                                                                                     |
| ¥\$0. | बह्मनामावलिः<br>Brahmanamavali                           | प्रज्ञातम्<br>Not Known                          | "             | "                    | G.O.M.L.,O.I            | This is a collection of certain significant names<br>of the Supreme Being expressing the iden-<br>tity of the soul with the Supreme. This is<br>attributed to Sri Sankara by some. |
| ४३१.  | बह्मनिरामयाष्टकम्<br>Brahmaniramayashtaka                | "                                                | बे<br>D       | <b>म्</b><br>P       | S.M.                    | This seems to be an extract from some other work. The first verse begins "Evam". Each verse ends with "Soham Brahma Niramayam". The whole of this is printed in S.M. Vol. 13.      |
| ४३२.  | ब्रह्मनिर्गुणत्वबादः<br>Brahmanirgunatvavada             | ;;<br>;;                                         |               | <b>मम्</b><br>N.P.   | A.L.                    |                                                                                                                                                                                    |
| ¥₹₹.  | प्रापञ्चकम्<br>Brahmapanchaka                            | 99<br>99                                         | ते<br>Te      |                      | G.O.M.L.                | Each verse ends "Brahmaiva Tattvamasi Vatsa<br>Na Samsayo Naha".                                                                                                                   |

|               | ग्रन्थनामानि                                                  | ग्रन्थकर्तृनामानि                                 | लिपि:         | मु॰ भ्रमु॰           | उपलब्धिस्थानम्     | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YŞY.          | ब्रह्मप्रणवदीपिका<br>Brahmapranavadipika                      | भीरामण्डेन्द्रः<br>Sri Ramachandrendra            | प्र<br>G      | <b>मन्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.,O.I.      |                                                                                                                                                                                                                         |
| ४३५.          | बह्मभावनिर्णयः<br>Brahmabhava Nirnaya                         | श्रीपूर्णेन्द्रसरस्वती<br>Sri Purnendra Sarasvati |               | "                    | O.I.               |                                                                                                                                                                                                                         |
| ४३६.          | न्नह्मलक्षणम्<br>Brahmalakshana                               | प्रज्ञातम्<br>Not Known                           | वे<br>D       | "                    | B.U.               | This is a work describing Brahman and refuting the Buddhist doctrine of Sunya and also the Jain and Sankhya concept of the Reality.                                                                                     |
|               | ब्रह्मविचाराधिकारनिरूपणम्<br>Brahmavicharadhikara<br>Nirupana | श्रीरामशास्त्री<br>Sri Ramasastri                 | ते<br>Te      | ,,                   | G.O.M.L.           | This work lays down the required qualification of one who wants to inquire into about Brahman. The author says that he has written another philosophical work called Mukti Vivechana. He quotes from Jivanmukti Viveka. |
| ४३८.          | <b>बह्मविवाशीर्वावपद्धतिः</b><br>Brahmavidasirvada Paddhati   | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidyaranya                 | <b>प</b><br>G | म्<br>P              | A.S.<br>(G.O.M.L.) | This contains 53 benedictory passages wishing realisation of the identity of the individual                                                                                                                             |
| ¥ <b>3</b> €. | बह्मवित्कर्मविचारः<br>Brahmavitkarma Vichara                  | म्रज्ञातम्<br>Not Known                           |               | <b>न्नम्</b><br>N.P. | O.I.               | soul with the Supreme Brahman.                                                                                                                                                                                          |
| <b>४४</b> 0.  | <b>बह्मविद्यारहस्यम्</b><br>Brahmavidya Rahasya               |                                                   |               |                      | Λ.L.               |                                                                                                                                                                                                                         |
| ४४१.          | ब्रह्मविद्यासारसंप्रहः<br>Brahmavidyasarasangraha             |                                                   |               |                      | A.L.               |                                                                                                                                                                                                                         |
| ४४२.          | ब्रह्मविद्यासुषाणेवः<br>Brahmavidyasudharnava                 | श्रीपरमानन्दतीर्थः<br>Sri Paramananda Tirtha      | ते<br>Te      | <b>:</b>             | S.M.               |                                                                                                                                                                                                                         |
| ¥¥ <b>ą</b> . | बह्मविन्निषिः<br>Brahmavinnidhi                               | श्रीवेङ्कटयोगिन्<br>Sri Venkata Yogin             | प<br>G        |                      | G.O.M.L.,<br>A.L.  |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>४४४.</b>   | ब्रह्मविन्महिमा<br>Brahmavinmahima                            | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                           | ते<br>Te      | :                    | G.O.M.L.           | This describes the greatness of one who has realised Brahman. This is said to be a commentary on the Bhagavata Verse "नाहं तथास्मि यज्ञमानहिविविताने" (Bhagavatha, third Skandha six eenth Adhyaya, eighth sloka.)      |

|              | ग्रन्थनामानि                                                                              | ग्रन्थकर्तृनामानि                       | लिपि:   | मु॰ धमु॰           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b>          | विवरणम्                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>४४</b> ५. | बहासिदिः<br>Brahmasiddhi                                                                  | भीमण्डनिमभः<br>Sri Mandana Misra        | बे<br>D | मु<br>P            | G.O.M.L.                        | This is a work on Advaita Vedanta by Mandana Misra who afterwards became Sri Sankara's disciple under the name Suresvaracharya. Professor Kuppusvami Sastri thinks that Mandana is different from Suresvara. |
| ४४६.         | बह्मसिद्धिटीका<br>Brahmasiddhi Tika                                                       | श्रीशङ्करपाणिः<br>Sri Sankarapani       |         | "                  | G.O.M.L.<br>(A.L.)              |                                                                                                                                                                                                              |
| ४४७.         | ब्रह्मसिद्धिन्याख्या-म्रिनेप्रायप्रकाशिका<br>Brahmasiddhi Vyakhya-<br>Abhipraya Prakasika | श्रीचित्सुखः<br>Sri Chitsukha           |         | <b>धन्</b><br>N.P. | G.O.M.L.<br>(without beginning) |                                                                                                                                                                                                              |
| ¥¥ <b>द.</b> | बह्मसिविण्यास्या-भावगुविः<br>Brahmasiddhi Vyakhya<br>Bhayasuddhi                          | श्रीम्रानन्वपूर्णः<br>Sri Ananandapurna |         | "                  | G.O.M.L.                        |                                                                                                                                                                                                              |

Sri Vachaspati Misra is said to have written a commentary on Brahmasiddhi, called Brahma Tatvasamiksha. This is said to have been referred to in Rijuvivarana. But it has not been available so far. There is a work called Brahma Tatvasamiksha in A.L. It is not clear if this is the same as Vachaspathi's.

| XXE.         | बह्यस्वरूपप्रकरणम् टीकासहितम्<br>Brahmasvarupaprakarana<br>Tikasahita | श्रीशङ्करः (ग्रानन्बज्ञानः)<br>Sri Sankara (Anandajnana) |          | ", | G.O.M.L. |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ४५०.         | ब्रह्माद्वेतप्रकाशिका<br>Brahmadvaita Prakasika                       | श्रीभाववागीज्ञः<br>Sri Bhava Vagisa                      | "        | "  | G.O.M.L. |                                                                 |
| <b>४</b> ४१. | बह्मानन्दप्रदीपिका<br>Brahmananda Pradipika                           | श्रीनारायणः<br>Sri Narayana                              | म<br>M   | "  | M.P.L.   |                                                                 |
| કંપ્રર.      | ब्रह्मानन्दविलासः<br>Brahmananda Vilasa                               | श्रीस्वामी<br>Sri Svami                                  | ते<br>Te | "  | G.O.M.L. |                                                                 |
| ४४३.         | बंह्यानन्दविलासः<br>Brahmananda Vilasa (                              | श्रीशाश्वतानन्बः<br>Sri Sasvatananda                     | ₹<br>D   | "  | S.M.     | This describes the state of one who is immersed in Brahmananda. |

#### प्रदेतप्रन्यकोशे

|                       | यन्थनामानि                                               | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                   | लिपि:   | मु॰ ध्रमु॰         | उपल <b>िधस्थान</b> म् | विवरणम्                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>४</b> ४४.          | बह्याह्निकम्<br>Brahmanhika                              | श्रीवासुदेशबद्धोन्द्रसरस्वती<br>Sri Vasudevabrahmendra<br>Sarasvati | बे<br>D | <b>ዛ</b><br>P      | A.P. Mayuram          | This is a collection of verses from Jnanava-<br>sishta, Puranas, Gita, Upadesasahasri etc. |
| <b>*</b> ¥¥¥.         | बह्यावबोधः<br>Brahmavabodha                              | श्रीमुकुत्वमुनिः<br>Sri Mukunda Muni                                |         | <b>चम्</b><br>N.P. | B.O.R.I.              |                                                                                            |
| ४५६.                  | बह्मोत्तरतस्वरत्नमाला<br>Brahmottaratattva Ratna<br>Mala | भोशकूरमिश्रः<br>Sri Sankara Misra                                   | ष<br>G  | ;;<br>;;           | O.I., A.L.            |                                                                                            |
| <b>¥</b> X <b>0</b> . | भक्तिरसायनम्<br>Bhaktirasayana                           | श्रीमधुसूबनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Sarasvati                     | ₹<br>D  | <b>म्</b><br>Р     | A.G.M.,<br>Chow.      |                                                                                            |

This is a work in three Ullasas. Although this is a work dealing with Bhakti, the advaita philosophy is brought in the course of the commentary on the first Ullasa (written by the author himself). In his commentary on the 19th and 23rd sloka of the 1st Ullasa, he asks to refer to his Vedantakalpalatika and Siddhantabindu for further details. He seems to be of the opinion that Bhakti is an essential step for the final realisation.

| ४ሂፍ.         | भक्तिविवेकन्याख्या<br>Bhaktiviveka Vyakhya                                | श्रीउपनिषद्बह्येन्द्रः<br>Sri Upanishadbrahmendra                  | प्र<br>G | भ्रम्<br>N.P.      | O.I.     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>४</b> ५٤. | भक्तिस्वरूपविवेकः                                                         | श्रीरामचन्द्रः                                                     | वे       | "                  | G.O.M.L. |
| ४६०.         | Bhaktisvarupaviveka<br>भागवतप्रथमक्लोकव्याल्या<br>Bhagavata Prathamasloka | Rri Ramachandra<br>श्रीमषुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Sarasvati | D<br>"   | "<br><b>ዛ</b><br>የ | Chow.    |
| •            | Vyakhya                                                                   | on Madnusudana barasyati                                           | ,,       | •                  | GHOW.    |

In this work also the author explains the Advaita doctrines. Madhusudana seems to have intended to write a commentary on the whole of Bhagavatha, vide his statement "भागवतपद्यानां किन्नद्भावः प्रकारयते". This is also called Paramahamsapriya. This is also printed in Nityasvarupa Brahmachari's edition of Bhagavatha (Brindavana edition).

| ४६१. | भावज्ञानप्रकाशनम्   | श्रीशिवरामपण्डितः    | ते | धम्  | •    |
|------|---------------------|----------------------|----|------|------|
|      | Bhayajnanaprakasana | Sri Sivarama Pandita | Te | N.P. | A.L. |

# महेतप्रकर

|               | ग्रन्थनामानि                                           | ग्रन्यकर्तृनामानि                                                | लिपि:         | मु॰ भ्रमु॰           | उप <b>न</b> िधस्थानम्                                                          | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४६२.          | भावतानप्रकाशिका<br>Bhavajnanaprakasika                 | धीनृसिहाधनी<br>Sri Nrisimhasrami                                 | <b>4</b><br>G | <b>प्रम्</b><br>N.P. | S.M.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ¥ĘĘ.          | Bhavanapurushottama                                    | भीरत्नचेटभीनिवासवीक्षितः<br>Sri Ratnakheta Srinivasa<br>Dikshita | ı             |                      | S.M.                                                                           | This is a drama on the model of Prabodha Chandrodaya. It was composed to advocate Advaita. He is also said to be the author of other Advaita Granthas:—Advaitastava, Advaitakaustubha, Vadataravali, Madhvadvamsana and Vedantavadavali. |
| ¥ <b>Ę</b> ¥. | भा <b>वार्षदीपिका</b><br>Bhavarthadipika               | षज्ञातम्<br>Not Known                                            |               | "                    | A.L.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४६५.          | भास्कर <b>दीक्षितीयम्</b><br>Bhaskara Dikshitiya       | (भास्करबीक्षितः ? )<br>(Bhaskara Dikshita)                       |               | <i>n</i>             | A.L.                                                                           | It is not clear if this refers to Bhaskara Dik-<br>shita's Ratnatulika.                                                                                                                                                                  |
| ४६६.          | भेदलण्डनम्<br>Bhedakhandana                            | Not Known                                                        | ते<br>Te      | "                    | G.O.M.L.<br>(Incomplete)                                                       | This refutes the dualistic theory of the Universe held by the Naiyayikas and others.                                                                                                                                                     |
| ¥Ę७.          | भेदतमोमार्ताण्डशतकम्<br>Bhedatamomartandasataka        | भीरामचन्त्रेन्त्रसरस्वती<br>Sri Ramachandrendra Saras-<br>wati   | प<br>G        | "                    | A.I                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४६८.          | भेदधिक्कारः<br>Bhedadhikkara                           | भीनृतिहाभमी<br>Sri Nrisimhasrami                                 | đ<br>D        | <b>मु</b><br>Р       | Chow. (G.O. M.L., S.M., I.O., Ben. R.A S., A.L., O.I., P.U.S.M.L.)             | This is also a refutation of the dualistic theory of the Naiyayikas and others. One Nrisima Deva has written an adverse criticism of this, vide G.O.M.L. 4311.                                                                           |
| ķ66.          | भेविषयकारसिक्या<br>Bhedadhikkarasatkriya               | भीनारायणाभमा<br>Sri Narayanasrami                                | "<br>"        | ;;<br>;;             | Chow. (S.M.,<br>G.O.M.L., C.<br>O.L., O.I., C.<br>S.C., A.L.,<br>Ben. A.R. S.) | This is a commentary on Bhedadhikkara.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>४७</b> ०.  | भेवधिक्कारसिक्योज्ज्वलः<br>Bhedadhikkarasatkriyojjwala | Not Known                                                        | ष<br>G        | भ्रम्<br>N.P.        | G.O.M.L.,O.I                                                                   | O.I. gives the name of the author as Purna-<br>dharananda Thirta. This is a commen-<br>tary on Narayanasrami's Bhedadhikkara-<br>satkriya.                                                                                               |

### **बहुतप्रम्यको**शे

|               | ग्रन्थनामानि                                                         | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                     | लिपिः         | मु॰ समु॰             | उपल <b>िषस्यानम्</b>          | विवरणम्                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४७१.          | भेदिषक्कांरटिप्पणी<br>Bhedadhikkara Tippani                          | प्रजातम्<br>Not Known                                                 | प<br>G        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| ४७२.          | भेदिषक्कारोपन्यासः<br>Bhedadhikkaropannyasa                          |                                                                       |               |                      | S.M.                          | This is in the form of a discourse on Bheda-<br>dhikkara.                                                                                                                                                           |
| ¥03.          | भेदिषक्कारविवृतिः<br>Bhedadhikkara Vivriti                           | श्रीकालहस्तियण्या<br>Sri Kalahastiyajva                               | वे<br>D       |                      | G.O.M.L.                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>४७४</b> .  | भेदिकिकारत्यकाराकुशः<br>Bhedadhikkaranyakkaran-<br>kusa              | श्रीबेङ्कटनायभट्टः<br>Sri Venkatanatha Bhatta                         |               |                      | M.O.L.                        | This is written in defence of Bhadadhikkara and in refutation of Bhadadhikkaranyakkara, a criticism of Bhadadhikkara by one Narasimha Deva.                                                                         |
| <b>४७</b> ५.  | भंबण्यान्तचण्डमारतम्<br>Bhedadhvantachanda<br>Maruta                 | र् (श्रीरामचन्द्रेन्द्र: ?)<br>Not Known (Sri Ramachan-<br>drendra ?) | हे<br>D       |                      | G.O.M.L.                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ४७६.          | भेबनिराकरणम्<br>Bhedanirakarana                                      |                                                                       | प<br>G        |                      | A.L.                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>४७७.</b>   | भेदविभीषिका<br>Bhedavibhishika                                       | श्रीम्रभेदोपाध्यायः<br>Sri Abhedopadhyaya                             | ते<br>Te      |                      | I.O.                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>४</b> ७८.  | भ्रमभञ्जनी<br>Bhramabhanjani                                         | श्रीमल्लाविरामकृष्णः<br>Sri Malladi Ramakrishna                       |               | <b>म्</b><br>Р       | V.P. Bezwada.                 | This is written as a reply to a work called<br>Prabha by one Advaitananda who says<br>that Sri Sankara's commentaries are wrong<br>because they were written when he was<br>young and gives his own interpretation. |
| ४७१.          | मतत्रयेश्यप्रकाशिका<br>Matatrayaikya Prakasika                       | श्रीम्रय्यणाचार्यः<br>Sri Ayyannacharya                               | प<br>G        | <b>चम्</b><br>N.P.   | A.L., P.U.S.<br>M.L.          | This is said to be a work reconciling the three schools.                                                                                                                                                            |
| ¥50.          | मतत्रयसर्वस्यम्<br>Matatraya Sarvasva                                | श्रीबंङ्कटमसास्त्री<br>Sri Venkatesa Sastri                           | <b>प</b><br>G | <b>धम्</b><br>N.P.   | G.O.M.L.                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| ¥5 <b>१</b> . | मध्वतन्त्रचपेटिकाब्याख्यानम्<br>Madhvatantra Chapetika-<br>vyakhyana | श्रीरामकृष्णः<br>Sri Ramakrishna                                      | Te            | <b>प्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.,O.I.<br>(Incomplete) | Both the text and commentary are by the same author.                                                                                                                                                                |

#### प्रदूतप्रकरणप्रन्याः

|      | ग्रन्थनामानि                                                                | ग्रन्थकर्तृनामानि                           | लिपि:  | मु॰ भ्रमु॰     | उपलब्धिस्थानम्                                    | विवरणम् |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------|---------|
| ४८२. | मध्वतन्त्रमुखमर्वनम् सब्यास्यम्<br>Madhvatantra Mukhamar-<br>dana Savyakhya | श्रीग्रप्पयवीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita | đ<br>D | <b>म्</b><br>P | Ramanatha<br>Dikshit 17.<br>Hanuman ghat          | •       |
|      |                                                                             |                                             |        |                | Banaras. (S.M.,<br>G.O.M.L.,I.O.<br>A.L., C.O.L.) |         |

This is an unfavourable criticism of the Dvaita view of the Madhva. Appayya Dikshita has himself written a commentary on this called Madhva Matha Vidhvamsanam. The text with its commentary and Tippani by Sri Chinnaswami Sastri of the Banaras Hindu Universiti has been published, by Pt. Ramanatha Dikshit, Hanuman ghat, Banaras. Both the text and commentary have been published in Grandha character also; but it is not clear where thay are available now.

| ४६३.          | मध्यभ्रान्तिनिरासः<br>Madhvabhranti Nirasa | श्रीशु <del>रतः</del><br>Sri Sukla           | "        | <b>))</b>             | S.M. (A printed copy is available at the S. M.L.) | This work has received a reply from the Dvaitins called "Appayya Dikshita Kapola Chapetika".                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ሄፍሄ.          | मध्वमतसण्डनम्<br>Madhvamata Khandana       | श्रीम्रानन्दाश्रमः<br>Sri Anandasrama        | "        | "                     | J.S.K.P.<br>(Kolhapur)                            | The author is a disciple of Sri Appayya Dikshita.                                                                                                                                                       |
| ¥ <b>c</b> ų. | मध्वमतविध्वंसनम्<br>Madhvamata Vidhvamsana | धनातम्<br>Not Known                          | ग्र<br>G | म्र <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                          | This is also called Dvaitamata Vidhvamsanam. It is not clear if this is the same as Madhvamata Dvamsanam by Ratna Khate Srinivasa Dikshita referred to in vol. XIV of S.M. Cat. and R. 5996 (G.O.M.L.). |
| ४८६.          | "                                          | श्रीभट्टोजीबीक्षितः<br>Sri Bhattoji Dikshita | ते<br>Te | "                     | S.M.                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| ४८७.          | मध्यमुखभङ्गः<br>Madhvamukha Bhanga         | श्रीसूर्यनारायणः<br>Sri Suryanarayana        | बे<br>D  | <b>म्</b><br>P<br>3   | S.M. (A printed copy is available at the S.M.L.)  | A copy of a work of the same name in O.I. gives the name of the author as Appayya Dikshita. It is not clear if this is the same as Appayya Dikshita's Madvatantra Mukhamardana.                         |

# पद्वेतप्रन्यकोशे

|                     | ग्रन्थनामानि                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                                          | <b>लि</b> पिः | मु० स्रमु∙             | उपलब्धिस्यानम्                           | विवरणम्                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥55.                | मध्वसिद्धान्तभञ्जनम्<br>Madhvasiddhanta Bhanjana       | प्रशातम् .<br>Not Known                                                                    | N.N           | <b>प्रम्</b><br>. N.P. | G.O.M.L. (Incomplete)                    |                                                                                            |
| ¥5€.                | मननमाला<br>Mananamala                                  | श्रीम्रहेत (म्रच्युत ?) कृष्णानन्वतीर्यः<br>Sri Advaita (Achyuta ?)<br>Krishnananda Tirtha |               |                        | A.L.                                     | One Ramananda has written a Vivarana on this called Mananamala Vivaranam, vide A.L. 148-2. |
| ¥€0.                | मनोनियमनम्<br>Manoniyamana                             | श्रीसर्वाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra                                       | बे<br>D       | <b>मु</b><br>P         | V.V.P. (Along with some other works)     | This shows how one should control the mind.                                                |
| · አ€ኔ.              | मनोलयप्रकरणम्<br>Manolayaprakarana                     | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                                                       | "             | "                      | S.M.                                     | The whole of this is printed in S.M. Vol. 13.                                              |
| ४६२.                | महावाष्यवपणम्<br>Mahavakya Darpana                     | श्रीभारतीकृष्णतीर्षशिष्यः<br>Sri Bharati Krishna Tirtha<br>Sishya                          | "             | ग्रम्<br>N.P.          | S.M., A.L.                               | A. L. attributes this to one Krishna Bharati.                                              |
| ¥ <b>€</b> ₹.       | महावास्यवीपिका<br>Mahavakya Dipika                     | धनातम्<br>Not Known                                                                        | ते<br>Te      | "                      | A.L.                                     |                                                                                            |
| <b>ሃ</b> ፂሃ.        | महाबाक्यबीक्षा<br>Mahavakya Diksha                     | n<br>,,                                                                                    | बे<br>D       | "                      | S.M.                                     |                                                                                            |
| ¥€¥.                | महावास्यनिर्णयः<br>Mahavakya Nirnaya                   | n<br>,,                                                                                    |               | "                      | O.I.                                     |                                                                                            |
| ¥€€.                | महाबाक्यनिरूपणप्रकिया<br>Mahavakyanirupana<br>Prakriya | <b>थीसुब्रह्मण्यः</b><br>Sri Subrahmanya                                                   | đ<br>D        | "                      | B.U.                                     |                                                                                            |
| · ¥ <b>&amp;</b> ७. | महावादयप्रकरणम्<br>Mahavakyaprakarana                  | श्रीविज्ञानेश्वराचार्यः<br>Sri Vijnanesvracharya                                           | ते<br>Te      | <b>धम्</b><br>N.P.     | A.I                                      |                                                                                            |
| ४६८.                | महावाषयप्रकरणम्<br>Mahavakyaprakarana                  | धनातम्<br>Not Known                                                                        | ष<br>G        | "                      |                                          |                                                                                            |
| `.33¥,              | महाबाक्यरस्नावलीः<br>Mahavakyaratnavali                | श्रीरामचन्त्रयतिः<br>Sri Ramachandra Yati                                                  | <b>₹</b><br>D | <b>मु</b><br>P         | N.S.P. (A.L.,<br>S.M., O.I.,<br>G.O.M.L. | This consists of 1008 Mahavakya collected from the 108 Upanishads.                         |

### प्रवृतप्रकरणप्रन्याः

|             | ग्रन्यनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तृ <u>नामा</u> नि                                  | लिपि:           | मु॰ ग्रमु॰           | उपलब्धिस्थानम्              | विवरणम्                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X00.</b> | महाबाक्यरत्नाबलीष्याच्या-प्रभा<br>Mahavakyaratnavali Vya-<br>khya-Prabha | श्रीत्रिलोकनाथमिश्रः<br>Sri Trilokanatha Misra<br>•         | बे<br>D         | <b>म्</b><br>P       | 41. S.V.L.<br>Banaras.      |                                                                                                                                                                                       |
| ५०१.        |                                                                          | श्रीरामचन्द्रेन्द्रः<br>Sri Ramachandrendra                 | प्र<br>G        | <b>प्रम्</b><br>N.P. | A.L.                        | A metrical exposition of 499.                                                                                                                                                         |
| ५०२.        | <b>,, किरणावली</b><br>,, Kiranavali                                      | <b>श्रीउपनिषद्श्रह्मेन्द्रः</b><br>Sri Upanishad Brahmendra | <u>वे</u><br>1) | मु<br>I              | G.O.M.L.,<br>A.L.           | This has been printed in Telegu character in<br>Tenali (Guntur District) by Sri Narayana-<br>srami.                                                                                   |
| ५०३.        | ,, प्रभा <mark>लोचनम्</mark><br>,, Prabhalochana                         |                                                             |                 | <b>प्रमु</b><br>N.P. | A.L.                        |                                                                                                                                                                                       |
| ५०४.        |                                                                          | श्रीदेवकीनन्दनः<br>Sri Devakinandana                        | बे<br>D         | मु<br>!'             | I.O.                        | This is also called Vishamasthala Tippani.                                                                                                                                            |
| ५०५.        | <b>,, विवरणम्</b><br>,, Vivarana                                         | श्रीउपनिषद्बह्योन्द्रः<br>Sri Upanishad Brahmendra          |                 | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                        | It is not clear if 502 and 503 are the same,                                                                                                                                          |
| ५०६.        | महावास्यविवरणम्<br>Mahavakyavivarana                                     | न्नज्ञातम्<br>Not Known                                     | बे<br>D         | <b>म्</b><br>P       | S.M., A.L.                  | In this work the Sishya asks the Guru to free<br>him from the miseries of the world. The<br>teacher initiates him. The whole of this<br>is printed in S.M. Vol. 13.                   |
| ५०७.        |                                                                          | श्रीविद्यारण्यः<br>Sri Vidyaranya                           | ते<br>Te        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L                     |                                                                                                                                                                                       |
| ४०८.<br>•   |                                                                          | म्रज्ञातम्<br>Not Knowa                                     | बे<br>D         | "                    | C.S.C.                      | This begins ''यस्य ज्ञानप्रभावेण''. This seems to be the same as Vidyaranya's .                                                                                                       |
| ५०६.        |                                                                          |                                                             | "               | म्<br>P              | S.M.,<br>G.O.M.L            | This explains the meaning of the Mahavakya "Tattvamasi". This is attributed to Sri Sankara. The whole of this is printed in S.M. Vol. 13. This is also called "महावावय बोचप्रकर्णम्". |
| ५१०.        |                                                                          | <b>श्रीकंवल्याश्रमी</b><br>Sri Kaivalyasrami                |                 | "                    | V.P. (G.O.M.<br>L., M.P.L.) | This is also called Vedantasara Panchikarana and is in 12 chapters.                                                                                                                   |

|                    | ग्रन्थनामानि                                              | ग्रन्थकर्तनामानि                                | लिपि:     | मु० ग्रम् ०          | उपलब्धि <b>स्थान</b> म् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५११.               | महावाक्यक्विरणव्याख्या<br>Mahayakyayiyarana Vyakhya       | म्रज्ञातम्<br>Not Known                         | बे<br>D   | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                    | This seems to be a commentary on Sri Vidyaranya's Mahayakya Vivarana.                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रं१२.            | महाबाक्यविवेकबोधकम्<br>Mahavakyaviveka Bodhaka            | ,,                                              | म<br>M    | "                    | M.P.L.                  | The Mahavakya "Tattvamasi" is explained herein.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>₹</b> १३. ′     | महावाश्यवृत्तिदीपः<br>Mahavakya Vrittidipa                | श्रीग्रहैतः<br>Sri Advaita                      |           |                      | Ben, R.A.S.             | This is referred to as Vedantic work. There is an Advaitacharya, disciple of Sri Chaitanya. But that school cannot have anything to do with Mahavakya. This should be some other Advaita.                                                                                                         |
| ¥.6 <i>&amp;</i> ° | महावास्य सब्याख्यम्<br>Mahayakyam Savyakhyam              | श्रजातम्<br>Not Known                           |           | "                    | O.I.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ሂየሂ.               | महावाक्यवृत्तिः सटीका<br>Mahavakyavritti Satika           | श्रीविश्वेश्वरपण्डितः<br>Sri Visvesvara Pandita |           | ,,<br>,,             | O.M.L.                  | This is also attributed to Sri Sankara.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४१६.               | महाबाक्यादर्शः<br>Mahayakyadarsa                          | श्रीजयरामः<br>Sri Jairama                       | ग्र<br>G  | "                    | O.I.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५१७.               | महावाक्यार्थतत्त्वबोधिनी<br>Mahavakyartha Tattvabodhini   | श्रज्ञातम्<br>Not Known                         | <b>11</b> | n<br>22              | G.O.M.L.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ሂየ⊏.               | महावाक्यार्थदीपकम्<br>Mahayakyartha Dipaka                | 1)<br>1)                                        | म<br>M    | "<br>"               | C.O.L.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्र१६.             | महा <b>वाक्यार्थवीपिका</b><br>Mahayakyartha Dipika        | <b>22</b>                                       |           | <b>"</b>             | B.U.,A.L.,O.I           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५२०.               | महाबाक्यार्थनिरूपणम्<br>Mahavakyartha Nirupana            | n<br>22                                         |           | "                    | A.L.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>५</b> २१.       | महावाक्यार्थपञ्चीकरणम्<br>Mahavakyartha Panchi-<br>karana | "                                               | ते<br>T'e | "                    | G.O.M.L.                | This seems to be the same as Mahavakya Vivarana or Mahavakyartha Bodhaprakarana No. 508 Supra. This is attributed to Sri Sankara but it cannot be so as it begins "Narayanam Padmabhuvam Vasishtam". There is another manuscript of this (slightly different), at vibuted to Sri Suresvaracharya. |

### द्वतप्रकरणग्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामानि                                          | ग्रन्थकर्तृनामानि                               | लिपि:      | मु० श्रम्०                  | उपलब्धिस्थानम्       | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५२२.         | महावाक्यार्थमञ्जरी<br>Mahayakyartha Manjari           | श्रीग्रच्युतशर्मा<br>Sri Achyuta Sarma          | बे<br>D    | <b>ग्रम्</b><br>N.P.        | A.L.                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४२३.         | महावास्यार्थविवरणम्<br>Mahayakyartha Vivarana         | श्रतातम्<br>Not Known                           | "          | "                           | Ben, R.A.S.,<br>A.L. | There is a work of the same name attributed to Sri Vidyaranya in G.O.M.L. It is not clear if it is the same.                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४२४.         | <b>महावाक्योपदेशः</b><br>Mahayakyopadesa              |                                                 | ते<br>Te   | "                           | G.O.M.L.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>५२</b> ५. | महिम्नस्तोत्रटीका<br>Mahimastotra Tika                | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Sarasvati | बे<br>1)   | <b>मु</b><br>१ <sup>2</sup> | N.S.P., Chov         | Mahimna Stotra is a stotra in praise of Siva<br>by Pushpa Danta. The author of the<br>commentary explains this as to make it a<br>stotra of both Siva and Vishnu. In explai-<br>ning the verses, he goes into discussion of<br>Parinama and Vivartavada. The 7th stanza<br>has been separately commented upon and<br>the work is called Prasthana Bheda. |
| ४२६.         | मिथ्यात्वनिरुदितरहस्यम्<br>Mithyatvanirukti Rahasya   | श्रीगोलोकनाथः<br>Sri Golokanatha                | ष<br>G     | <b>ग्रम्</b><br>N.P.        | Λ.Ι                  | Discussion of Mitvatmavada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४२७.         | मिथ्यापबादविध्वंसनम्<br>Mithyapayada Vidhyam-<br>sana | श्रीचन्द्रशेखरसूरिः<br>Sri Chandrasekhara Suri  |            | "                           | A.I                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५२६.         | मीमांसाधिकरणव्याख्या<br>Mimamsadhikarana Vyakhya      | प्रज्ञातम्<br>Not Known                         | र्ब<br>Be. |                             | C.S.C. (Incomplete)  | This is a commentary on the Adhikaranas of<br>the Mimamsa school. From the reference<br>to "Rajju Sarpa jnana", this seems to belong<br>to Uttara Mimamsa. This may be a co-<br>mmentary on Vaivasika Nyayamala. The<br>teacher explains that ignorance adds to<br>samsara and knowledge to Moksha and<br>teaches his Atmajnana.                         |
| ५२६.         | मुक्तिपरिणयः<br>Muktiparinaya                         | <b>श्रीमुन्बरदेवः</b><br>Sri Sundaradeva        | बे<br>D    |                             | S.M.                 | This is an elegorical drama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## प्रदेतप्रन्यकोशे

|                 | ग्रन्थनामानि                                                                   | ग्रन्थकर्तृ <b>नामानि</b>                            | लिपि:         | मु० ग्रम्∙           | उपल <b>िधस्या</b> नम्   | विवरणम्                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४३०.            | मुक्तिफलव्याख्या-केवल्यबीपः<br>Muktiphalavyakhya-Kaiva-<br>lyadipa             | श्रीहेमाद्धिः<br>Sri Hemadri                         | <b>प</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>438.</b>     | मुक्तिफलम्<br>Muktiphala                                                       | <b>श्रीबोपदेव:</b><br>Sri Bopadeva                   | बे<br>D       |                      | I.O. (Vol II<br>Part I) | Hemadri has written a commentary on this called Kaivalya Dipika. It is not clear where it is available.                                                                                           |
| <b>५३</b> २.    | मुक्तिविचारः<br>Muktivichara                                                   | <mark>ग्रजातम्</mark><br>Not Known                   | "             | ,,                   | B.U.                    | The author tries to proves that Moksha is the highest aim of all Sastras.                                                                                                                         |
| <b>X</b> ₹₹.    | मुक्तिसोपानपद्धतिः<br>Muktisopanapaddhati                                      |                                                      | "             | 17                   | S.M.                    | This shows the various steps for attaining Moksha.                                                                                                                                                |
| ५३४.            | मृक्तिस्वयंवरः<br>Muktisvayamvara                                              | श्रीद्येषाश्रमपण्डितः<br>Sri Seshasrama Pandita      |               |                      | S.B.                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b> 4 3 4</b> . | मोक्षनिर्णयः<br>Mokshanirnaya                                                  | श्रीसुरेश्वराचायः<br>Sri Suresvaracharya             | ते<br>Te      |                      | G.O.M.L.                | The author investigates the meaning of Moksha according to various authors.                                                                                                                       |
| <b>५३</b> ६.    | मोक्षलक्ष्मीविकासः<br>Mokshalakshmi Vikasa                                     | श्रीवल्लभेन्द्रसरस्वती<br>Sri Vallabhendra Sarasvati | <b>)</b>      |                      | I.O., Be. R.A.S.        | This is in the form of a commentary on the Jabalopanishad.                                                                                                                                        |
| <b>५३७.</b>     | मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीतन्त्रम्<br>Mokshasamrajya Lakshmi<br>Tantra              | श्रीकाण्डद्वयातीतयोगी<br>Sri Kandadvayatitayogi      | ते<br>Te      |                      | S.M.                    | This is a compilation from various works with some introductory verses by the author. The selections are from Sadananda's Vedantasara, Uttara Gita Vyakhya, Sanatsujatiya Vyakya, Panchadasi etc. |
| ४३८.            | मोक्षोबयः<br>Mokshodaya                                                        | <mark>ग्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                 | म<br>G        | <b>श्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                | · yaaya, i aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a                                                                                                                                                  |
| .3FK            | मोक्षोपायः<br>Mokshopaya                                                       | श्रीग्रभिनन्दः<br>Sri Abhinanda                      | बे<br>D       |                      | N.S.P. (I.O.)           | This is an abridgment of Yoga Vasishta in 48 chapters.                                                                                                                                            |
| <b>X</b> 80.    | मोक्षोपायव्यास्या-वासिष्ठचन्द्रिका<br>Mokshopayavyakhya-Vasis-<br>htachandrika | श्रीघात्मसुखः<br>Sri Atmasukha                       | "             | "                    |                         |                                                                                                                                                                                                   |

### बहुतप्रकरणग्रन्थाः

|              | ग्रन्थनामा <b>नि</b>                                               | ग्रन्थकर्तुनामानि                                         | लिपि:          | मु॰ भ्रमु॰           | <b>उ</b> पल <b>िधस्थानम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५४१.         | मोक्षोपायच्याच्या संसारतरणिः<br>Mokshopayavyakhya<br>Samsaratarani | श्रीमुम्मुडिदेवः<br>Sri Mummudideva                       | है<br>D        | मु<br>P              | N.S.P.                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| ५४२.         | योगार्णवः<br>Yogarnava                                             | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                   | "              | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                     | This explains the bearing of certain aspects of Yoga on Advaita.                                                                                                                                                 |
| ५४३.         | रामानुजन्धङ्गभङ्गः<br>Ramanuja Sringabhanga                        | 11<br>11                                                  | "              | "                    | A.L., S.S.M.                 | This is attributed to Appayya Dikshita. One Vaishnavite is said to have written a reply to this.                                                                                                                 |
| ሂሄሄ.         | <b>त्रक्षणावृत्तिः</b><br>Lakshanavritti                           |                                                           |                |                      | A.L.                         |                                                                                                                                                                                                                  |
| ሂሄሂ.         | लिङ्गभङ्गन्नातथ्याख्या<br>Lingabhangasata Vyakhya                  | श्रीउपनिष <b>व्यह्मेन्द्रः</b><br>SriUpanishad Brahmendra |                |                      | A.L., P.U.S.<br>M.L.         | P.U.S.M.L. attributes the test to Upanishad<br>Brahma and the commentery to one Kan-<br>chipura Maru Sannyasi. A copy of the work<br>in the Mysore Oriental Library attributes<br>the test to Rama Chandra Yati. |
| ४४६.         | लौकिकन्यायरत्नाकरः<br>Loukika Nyayaratnakara                       | श्रीरघुनाथ:<br>Sri Raghunatha                             | d<br>D         | "<br>"               | G,O,M.L.                     | This embodies the doctrines of Advaita and is written to ittestrate the various Nyayas therein.                                                                                                                  |
| X80.         | वासिष्ठयोगकाण्डः<br>Vasishtayoga Kanda                             | ग्रजातम्<br>Not Known                                     |                |                      | 1.0.                         | Sakti wants to know from his father Vasishta how he can free himself from Samsara. Vasishta teeches him. This is in the form of a dialogue and consists of eight chapters.                                       |
| ४४८.         | वाक्यप्रकरणम्<br>Vakyaprakarana                                    | श्रीग्रहेतशिवयोगीन्तः<br>Sri Advaitasivayogindra          | ते<br>Te       | "                    | S.M.                         | This is a Vedantic work in twenty prakaranas'<br>like Kalpita Purushotpatti Vada Khandana,<br>Jiyanmukti, etc.                                                                                                   |
| <b>ሂ</b> ሄ፪. | वाक्यसुधाकरः<br>Vakyasudhakara                                     | धन्नातम्<br>Not Known                                     | <b>[€</b><br>D | <b>11</b>            | S.M.                         | This is different from Vakvasudha published in Banaras under the name Vakysudhakosa,                                                                                                                             |
| ४४०.         | वाक्यामृतम्<br>Vakyamrita                                          | <b>श्रीविक्वेश्वरः</b><br>Sri Visvesvara                  | ते<br>Te       | <i>"</i>             | S.M. (Incom<br>plete)        |                                                                                                                                                                                                                  |

| • • •        |                                                                  |                                                                              | *1 <b>4</b> /1 # |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ग्रन्थनामानि                                                     | ग्रन्थकन्नामानि                                                              | <b>लि</b> पिः    | म्० ग्रम०             | उपलब्धिस्थानम                            | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>५५१</b> . | <b>वाश्यार्थचन्द्रिका</b><br>Vakyartha Chandrika                 | श्रजातम् .<br>Not Known                                                      | ना<br>N.N        | <b>श्रमु</b><br>. N.P | G.O.M.L.                                 | This is said to be an Advaitic work.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४४२.         | <b>वाक्यार्थदर्पणम्</b><br>Vakyartha Darpana                     | <b>श्रीरामतीर्थः</b><br>Sri Ruan e Firtha                                    |                  | <i>n</i>              | O.I.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४४३.         | वादनक्षत्रमालिका<br>Vada Nakshatramalika                         | <b>श्रीग्रप्पयदीजितः</b><br>Sci Appavya Dikshita                             | बे<br>1)         | <b>म्</b>             | V.V.P. (G.O.<br>M.L.,A.L.,O.L.)          | This deals with 27 topics relating to Mimamsa.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ሂሂሄ.         | <b>वादावितः</b><br>Vadavali                                      | <b>श्रीरत्नलेटश्रीनिवासदीक्षितः</b><br>Sri Raturableta Scinivasa<br>Dikshita | ग्र<br>(;        | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L. (Incomplete)                    | This is a work refuting Visishtadyaita and Dyaita. This is also known as Vedanta-yadayali.                                                                                                                                                                                             |
| <b>५५</b> ५. | <b>वासुदेवतत्त्वम्</b><br>Vasudeva Tattva                        | श्रीग्रप्पयदीक्षितः<br>Sri Appavya Dikshita                                  |                  |                       | Λ.L.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४५६.         | <b>बामुदेवमननम्</b><br>Vasudeva Manana                           | श्रीबासुदेवेन्द्रयतिः<br>Sri Vasudevendra Yati                               | <b>ते</b><br>Te  | "                     | G.O.M.L.                                 | This is the original of the Vasudevamanana now available in print which is only a summary. (Sangraba)                                                                                                                                                                                  |
| <b>५५</b> ७. | <b>बासुदेवमननम् (संग्रहः)</b><br>Vasudeva Manana (San-<br>graha) | <b>प्रज्ञातम्</b><br>Not Known                                               | बे<br>1)         | मु<br>!'              | V.V.P. (A.L.<br>G.O.M.L.,<br>I.O., S.M.) | This is a very popular work and has been translated into almost all the vernaculars. From the second sloka (रचितं विस्तरेणाय संग्रहेण प्रकाश्यते), this seems to be a summery of some other work. This is also called Laghu Vasudeva managa to distinguish this from the original one. |
| ሂሂട.         | <b>बामुदेवमननसंग्रहः</b><br>Vasudeva Manana Sangraha             |                                                                              | ते<br>Te         | ग्रम्<br>N.P.         | A.L.                                     | It is not clear if this is the same as 557 or a fur her samgraha,                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>44</b> €. | <b>विज्ञानदीपिका</b><br>Vijnaqadipika                            |                                                                              | ग्र<br>G         | <b>11</b>             | O.I. (Incom<br>plete)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४६०.         | विज्ञानामृतम्<br>Vijuamaneita                                    | <b>श्रीविज्ञानयतिः</b><br>Sri Vijnana Yati                                   |                  | <b>"</b>              | S.B.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ं ५६१.       | विवेहम् क्तिविवरणम्<br>Videhamukti Vivarana                      | श्रीरामचन्द्रेन्द्रसरस्वती<br>Sri Ramachandrendra Sarasvati                  | ग्न<br>G         | "                     | •<br>A.L.                                | This deals with the nature of Videhamukti.                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                  |                                                                              |                  |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**ग्रद्वंतग्रन्थको**श

## भ्रद्वंतप्रकरणप्रन्थाः

|                | ग्रन् <b>य</b> नामानि                             | ग्रन्थकर्तृनामानि                                          | लिपि:           | म्० ग्रम्०           | उपलब्धि <b>स्था</b> नम्     | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४६२.           | <b>विद्यापरिणयः</b><br>Vidyaparinaya              | श्रीब्रानन्दरायमखी<br>Sri Anandaraya Makhi                 | <b>वे</b><br>D  | <b>म्</b><br>।'      | N.S.P. (S.M.)               | This is an allegorical drama on the modal of Prabodhachandrodaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ५६३.           | <b>विद्युन्मालाविमर्शः</b><br>Vidyunmala Vimarsa  | <b>ग्रजातम् (श्रीशङ्करः)</b><br>Not Known (Sri Sankara)    | ते<br>Ге        | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | A.L.                        | This treats with the identity of the individual soul with the Supreme Brahman.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४६४.           | विद्ववनुभवः<br>Vidvadanubhava                     | <b>श्रीशङ्करानन्दसरस्वती</b><br>Sri Sankarananda Sarasvati |                 |                      | S.B.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५६५.           | <b>विद्वन्मोदतरङ्गिणी</b><br>Vidvanmoda Tarangini | <b>श्रीरामदेवचिरञ्जीवी</b><br>Sri Ramadeva Chiranjivi      | बे<br> )        | "                    | G.O.M.L., M<br>P.L., O.L    | This is a metreal review of philosophical and religious systems. This is said to have been printed in Calcutta.                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४६६.           | <b>विरक्तिरत्नावतिः</b><br>Virakti Ratnavali      | <b>ग्रजातम्</b><br>Not Known                               | <b>ते</b><br>Te | "                    | Λ.Ι                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>પ્ર</b> ૬७. | विरोधवरूथिनी<br>Virodhavaruthini                  | श्रीउमामहेश्वरः<br>Sri Umamahesyara                        | "               | <i>n</i>             | G.O.M.L.,<br>A.L.           | This is a work wherein the author mentions 27 Contradictions in Ramannja's Sri Bhassyas and discusses them in detail. At the end of the work the author says that there are many other virodhas which are treated by him in his Tattvachandrika. This is said to have been printed at Divine Press, Madras.                                        |
| <b>ሂ</b> ६⊏.   | विवेकमार्ताण्डः<br>Viveka Marthanda               | <b>श्रीविश्वरूपदेव:</b><br>Sri Visvarupadeva               | दे<br> )        | "                    | G.O.M.L., M<br>P.L., C.O.L. | This is a metrical exposition of the greatness of Atmajnana. This is said to have been printed in T.S.S.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४६६.           | विवेकसुकुरः<br>Vivekamukura                       | श्रीनृसिंहभारती<br>Sri Nrisimha Bharati                    |                 | *1                   | A.L., S.S.M.                | Nrisimha Bharati was a disciple of Sri Vidya-<br>ranya.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.</b> 00.  | विवेकसार:<br>Vivekasara                           | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                    | म<br>M          | <b>"</b>             | G.O.M.L.,<br>C.O.L.         | This is a work showing that true knowledge consists in the realization of the oneness of the individual soul with the Supreme Brahman. It is not clear if this is the same as the Viveka Sara attributed to Sri Sankarananda in Hultsch's Report of search of Sanskrit manuscripts, C.C. attributes a Vivekasara to Ramchandra (Ramchandrendra 2). |

|                       | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तृनामानि                               | लिपि:           | मु० भ्रमु•           | उपस <b>्थिस्थान</b> म्           | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५७१.                  | <b>विवेकसिद्धिः</b><br>Vivekasiddhi                                      | ग्रजातम्<br>Not Known                           | म<br>M          | भ्रम्<br>N.P.        | C.O.L., P.U.<br>S.M.L.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४७२.                  | विवेकसिन्धुः-परमार्थबोधः<br>Vivekasidhu-Paramartha-                      | श्रीमुकुन्दमुनिः<br>Sri Mukunda Muni            | बे<br>1)        | "                    | S.MI.O., O.I                     | The author is the Guru of Ramananda, the author of Brahmamritavarshini. He has also written a bigger work called Mahabhashya (probabley in maharashtra) an expression of Upanishadic doctrines. This Mahabhashya is said to have been printed in "Maharashtra Kavi Series". He is also said to have written another work called "Brahmatma Bodha." |
| ५७३.                  | <b>विवेकामृतम्</b><br>Vivekamrita                                        | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Not Known                  | ••              | ,,                   | C.S.C., A.L.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५७४.                  | <b>विशिष्टाईतदूषणसारसंग्रहः</b><br>Visishtadvaitadushanasara<br>Sangraha | श्रीश्रह्मदेवपण्डितः<br>Sri Brahmadeya Pandita  | ते<br>Te        | "                    | Λ.L.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्र७५.                | विशिष्टाईंतभञ्जनम्<br>Visishtadvaita bhanjana                            | श्रीरामकृष्णः<br>Sri Ramakrishna                | ग्न<br>G        | "                    | G.O.M.L.,A.I<br>(Incomplete)     | This seems to be same as "Ramanuja Sringa<br>Bhanga No. 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ५७६.                  | <b>विश्वेश्वरानुसन्धानम्</b><br>Visvesvaramusandhana                     | श्रीमहादेवसरस्वती<br>Sri Mahadeva Sarasvati     |                 |                      | O.I.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५७७.                  | <b>वेदान्तकल्पलतिका</b><br>Vedanta Kalpalatika                           | श्रीमधुसूदनसरस्वती<br>Sri Madhusudana Sarasvati | <b>बे</b><br>1) | म्<br>!'             | Chow. (A.L., O.I., Ben. R. A.S.) | In this work the author refutes the views of Jaimini, Kapila, Kanada, etc. and follows Sri Veyasa, Sir Sankara and Sri Suresvara.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ধ</b> ও <b>দ</b> . | <b>वेदान्तकथकम्</b><br>Vedantakathaka                                    | श्रीनीलकण्ठ:<br>Sri Nilakantha                  |                 | <b>त्रमु</b><br>N.P. | O.I., I.O.                       | This is an exposition of Vedanta. The frist sloka says that the Amrita taught by Sri Veyasa, Sri Sankara, Sri Suresvara and Sri Padmapada were defiled by the mixture of the dirty water of Bhaskara etc. and that this work produces clearness therein.                                                                                           |
| ५७६.                  | वेदान्तकारिका                                                            | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                         | <b>बे</b><br>D  |                      | G.O.M.L                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Vedantakarika                                                            | AOU ISHOWIL                                     | 1)              |                      | G.O.MLL                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### मद्रतप्रकरणप्रन्याः

|      | प्रन्थनामानि                                                                    | ग्रन्थकर्तृनामानि                                          | लिपि:          | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थान <b>म्</b> | विवरणम्                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ሂട0. | वेदान्ततत्त्वसारः<br>Vedantatattvasara                                          | श्रीविद्येन्द्रसरस्वती<br>Sri Vidyendra Sarasvati          | प्र<br>G       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | S.M.                   | The author says that he is the disciple of one<br>Kaivalyananda who has written a work<br>called Vedanta Bhushana. |
| ५६१. | <b>वेदान्ततस्वोदयः</b><br>Vedantatattvodaya                                     | श्रीनित्यानन्दमन्त्राचार्यः<br>Sri Nityananda Mantracharya | <b>बे</b><br>D | <b>??</b>            | 1.0.                   |                                                                                                                    |
| ४८२. | वेदान्ततात्पर्यविचारः<br>Vedantatatparya Vichara                                | श्री <b>हरियशोमिश्रः</b><br>Sri Hariyasomisra              |                | ,,                   | O.I. (Incom-<br>plete) |                                                                                                                    |
| ४८३. | <mark>वेदान्ततात्पर्यविवेकथ्याख्या</mark><br>Vedantatatparya Viveka-<br>vyakhya | <mark>ग्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                       |                | ,,                   | O.I.                   |                                                                                                                    |
| ሂፍሄ. | वेदान्तग्रन्थः<br>Vedantagrantha                                                | 11<br>11                                                   | म<br>G         | "                    | I.O.                   |                                                                                                                    |

This is a Vedantic work setting forth the essence of the Mahavakya "Tattvamasi". Each verse begins "Ambaramahagabanadambaravidambi" and ends "Tattvamasi Tattvami Tattvami". It is said that Sri Padmapada and the other Sishyas of Sri Sankara sang this poem in order to remusd Sri Sankara who had entered into the body of Amaruka and whose body was being burnt at the instance of Amaruka's queen and ministers.

| ሂፍሂ. | वेदान्तदर्शनम्-ध्रास्मोल्लासः<br>Vedantadarsana-Atmollasa |                                            | ग्र, म<br>G.M. |    | G.O.M.L., C.<br>O.L.                     | This is a metrical work explaining the principles of Sravaua, Manana and Nidi-dhyasana, upon the significance of the Mahavakya "Tatvamasi". It is in the form of a dialogue. |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | वेदान्तडिण्डिमः<br>Vedantadindima                         | श्रीनृसिहसरस्वती<br>Sri Nrisimha Sarasvati | ग्न<br>(;      | ·, | G.O.M.L., A.<br>L., O.L., P.U.<br>S.M.L. |                                                                                                                                                                              |

This gives in a nutshall the teaching of Advaita. This is called Vedanta Dindima, because each verse ends "Iti Vedanta Dindimaha". A. L. attributes a Vedanta Dindima to Sri Sankara but it is not clear if it is the same as this. This is said to have been printed in Kanarese character in the Bangalore Book Depot Press, Bangalore. This is also said to have been printed in Sanskrit.

| X50. | वेदान्तदीपिका         | <b>श्रज्ञातम्</b> | ते       | G.O.M.L.    |
|------|-----------------------|-------------------|----------|-------------|
|      | Vedantadipik <b>a</b> | Not Known         | ${f Te}$ | (Incomplete |

१३०

# **ब्रद्वतप्रन्यको**ञ्चे

|         | ग्रन्थनामानि                                                                       | ग्रन्थकर्न् <b>नामानि</b>                                 | लिप <u>िः</u>    | मु० ग्रमु०            | <b>उ</b> पल <b>िधस्थानम्</b>                                                         | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४८८.    | वेदान्तनामसहस्रव्याख्या<br>Vedantanamasahasra<br>Vyakhya                           | श्रीपरमञ्जिबेन्द्रसरस्वती<br>Sri Paramasivendra Sarasvati | , <b>बे</b><br>D | श्र <b>मु</b><br>N.P. | S.M., G.O.M.<br>L., Ben. R.A.S.                                                      | This is also called Swarupanusandhana or Atmanusandana. It is said to be written in order to explain the many words denoting Brahman. The names of the Brahman is given in alphabetical order. The author is different from Sri Sadasiva Brahmendra's Guru. |
| ሂፍ€.    | <b>वेदान्तनिर्णयः</b><br>Vedantanirnaya                                            | <b>श्रीशिवयोगीन्द्रः</b><br>Sci Sivayogindra              | ,,               | "                     | G.O.M.I                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥€0.    | <b>बेदान्तपरिभाषा</b><br>Vedantaparibhasha                                         | श्रीधर्मराजाध्वरी<br>Sri Dharmarajadhvari                 |                  | <b>मु</b><br>P        | S.V.P., T.S.S.<br>(G.O.M.L., O.<br>I., S.M., O.I.,<br>C.O.L.,A.L.,<br>S.B.)          | This work is in the nature of an introduction to the study of Advaita. This is studied in the beginning of the study of Advaita by all Students.                                                                                                            |
| ५६१.    | <b>बेदान्तपरिभाषाव्याख्या-शिखामणिः</b><br>Vedantaparibhasha Vyakhya<br>Sikhamani   | श्रीरामकृष्णदीक्षितः<br>Sri Ramakrishna Dikshita          |                  | n<br>13               | S.V.P., T.S.S.<br>(G.O.M.L., I.<br>O., O.I., S.M.,<br>A.L., C.O.L.,<br>S.B., C.S.C.) | This is a commentary of Vedantaparibasha by the son of the author. C.S.C. mentions a work called Vedantachudamani by Ramakrishnadhvari and O.M.L. a work called Chudamani. It is not clear if they are the same as this work.                               |
| ४६२.    | <b>,, मणिप्रभा</b><br>,, Maniprabha                                                | श्रीउदासीनस्वामी श्रमरदासः<br>Sri Udasinasvami Amaradasa  |                  |                       | S.V.P.                                                                               | This does not seems to be a commentary on Vedantaparibhasha, but is a commentary on Ramakrishna's Sikhamani on Vedantaparibhasha.                                                                                                                           |
| .F3X    | <b>,, प्रकाशिका</b><br>,, Prakasika                                                | श्रीपेत्तादीक्षितः<br>Sri Petta Dikshita                  | <b>ते</b><br>Te  | "                     | T.S.S. (G.O.<br>M.L., A.L, C.<br>O.L., O.I)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| પ્રદુષ. | <b>वेदान्तपरिभाषाव्याख्या-प्रकाशिका</b><br>Vedantaparibhasha Vyakhya<br>Parakasika | श्रीग्रनन्तकृष्णशास्त्री<br>Sri Anantakrishna Sastri      | Ð<br>1)          | "                     | C.U.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ५६५.    | <b>,, भूषणम्</b><br>., Bhushana                                                    | श्रीनारायणविद्वान्<br>Sri Narayana Vidvan                 | <b>ते</b><br>Te  | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | G.O.M.L.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

### ग्रद्वंतप्रकरणप्रन्थाः

|      | ग्रन् <b>यना</b> मानि                                                                    | ग्रन्थकर्त्नामानि                                  | <b>लि</b> पिः | मु० ग्रम्०           | उपलब्धिस्थानम्                | विवरणम्                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ४६६. | <b>वेदान्तपरिभाषाण्याख्या तत्त्वबोधिनी</b><br>Vedantaparibhasha Vyakhya<br>Tattvabodhini | <b>श्रीवेदाद्विसूरिः</b><br>Sri Vedadri Suri       | बे<br>1)      | ग्रम्<br>N.P.        | C.O.L.                        |                                                                             |
| ५६७. | <b>,, श्रर्थवीपिका</b><br>,, Arthadipika                                                 | <b>श्रीशिवदत्तपण्डितः</b><br>Sri Sivadutta Pandita | "             | <b>मु</b><br>P       | Chow. (S.B.,<br>B.U., C.S.C.) | This has been printed with a good Tippani<br>by Tryambaka Sastri in Banaras |
| ४६८. | वेदान्तपरिभाषार्थवीपिका<br>Vedantaparibhasharthadipika                                   | <b>श्रीधनपतिसूरिः</b><br>Sri Dhanapati Suri        |               | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | S.B.                          |                                                                             |

It is said in Sri Anantakrishna Sastri's edition of Vedantaparibhasha (Calcutta University) that on Krishnanath Nyayapanchanana has written a commentary on Vudantaparibhasha called 'Asuthoshini' and Jivananda Vidyasagara has also written a commentary on this,

| <b>33</b> % | वेदान्तप्रकरणम्<br>Vedantaprakarana            | <b>श्रीवामुदेवेन्द्रयतिः</b><br>Sri Vasudevendra Yati        | म<br>M   | "         | C.O.L.     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६००.        | "<br>"                                         | <b>श्रज्ञातम्</b><br>Not Known                               | बे<br>1) | "         | C.O.L.     |                                                                                                                                                                                                                                |
| ६०१.        | <i>n</i><br>.,                                 | "                                                            | ग्र<br>G | "         | S.M., A.L. |                                                                                                                                                                                                                                |
| ६०२.        | <b>वेदान्तभूषणम्</b><br>Vedanta Bhushana       | "                                                            |          |           | A.L.       | G.I. mentions a Vedanta Bhushana Vyakhya Sri<br>Vidyendra Saraswati, says in hi, Vedanta<br>Tattyasara that his Guru Kaiyalyendra has<br>written a work "Vedanta Bhushana". It<br>is not clear if this is Kaiyalyendra's work. |
| ६०३.        | वेदान्तमन्त्रविश्वामः<br>Vedantamantra Visrama | 11<br>11                                                     |          | ,,        | O.I.       |                                                                                                                                                                                                                                |
| ६०४.        | वेदान्तमननम्<br>Vedantamanana                  |                                                              | बे<br>D  | <b>11</b> | C.O.L.     |                                                                                                                                                                                                                                |
| ६०५.        | वेदान्तमुक्तावलीटीका<br>Vedantamuktavali Tika  |                                                              | "        | "         | C.S.C.     | Naither the name of the author of the text<br>nor that of the commentator is known.                                                                                                                                            |
| ६०६.        | वेबान्तरहस्यम्<br>Vedanta Rahasya              | श्रीबासुबेववागीशभट्टाचार्यः<br>SriVasudevavagisaBhattacharya |          | "         | O.I.       |                                                                                                                                                                                                                                |

# प्रद्रतप्रन्यकोशे

|              | ग्रन्थनामानि                              | ग्रन्थकर्तृनामानि                                     | लिपि:    | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्           | विवरणम्                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६०७ <b>.</b> | <b>वेदान्तलहरीं</b><br>Vedanta Lahari     | श्रीसच्चिद्यनन्दसरस्वती<br>Sri Sachidananda Sarasvati |          | <b>प्रमु</b><br>N.P. | O.I.                     |                                                                                                                       |
| ६०८.         | <b>वेदान्तवादार्थः</b><br>Vedantavadartha | श्रीकृष्णानन्दः<br>Sri Krishnananda                   | ग्र<br>G | "                    | S.M                      | This treats about the necessity for Gurubhakti-<br>for an aspirant.                                                   |
| ६०६.         | वेदान्तविभावना<br>Vedanta Vibhayana       | श्रीनारायणतीर्थः<br>Sri Narayana Tirtha               |          | "                    | O.I.                     |                                                                                                                       |
| <b>६१०.</b>  | वेदान्तविलासः<br>Vedanta Vilasa           | म्रज्ञातम्<br>Not Known                               | ते<br>Te | "                    | S.M                      | This seems to be an extract from some other Advaitic work.                                                            |
| '६११.        | <b>वेदान्तविषयः</b><br>Vedanta Vishaya    |                                                       |          |                      | G.O.M.L.<br>(Incomplete) |                                                                                                                       |
| ६१२.         | "                                         |                                                       |          |                      |                          |                                                                                                                       |
| ६१३.         |                                           |                                                       |          |                      |                          |                                                                                                                       |
| ६१४.         |                                           |                                                       |          |                      |                          |                                                                                                                       |
| ६१४.         |                                           | "                                                     | ग्र<br>G |                      |                          |                                                                                                                       |
| <b>६१६</b> . |                                           |                                                       | ते<br>Te |                      |                          |                                                                                                                       |
| ६१७.         |                                           |                                                       | ग्र<br>G |                      |                          | This seems to be a commentary for some Advaitic work.                                                                 |
| ६१८.         |                                           |                                                       |          |                      |                          |                                                                                                                       |
| <u>६</u> १६. |                                           |                                                       | ते<br>Te |                      |                          | This work seems to contain three chapters, "Devatarchana Yogadhyaya, "Sivatmadarsanadhyaya" and "Advaitabodhadhyaya". |

### बद्धतप्रकरणप्रन्याः

|               | पन्थनामानि                                                           | ग्रन् <b>थक</b> र्तनामानि                         | लिपिः    | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                          | विवरणम्                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६२०.          | वेदान्तविषयः सटीकः<br>Vedanta Vishaya Satika                         | <b>प्रजातम्</b><br>Not Known                      | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                |                                                                                                                                                                     |
| ६२१.          | <mark>वेदान्तविषयकारिका</mark><br>Vedanta Vishaya Karika             |                                                   |          |                      |                                                         |                                                                                                                                                                     |
| ६२२.          | वेदान्तविषयञ्जोकानुक्रमणिका<br>Vedanta Vishaya Slokanu-<br>kramanika | "                                                 |          |                      |                                                         |                                                                                                                                                                     |
| ६२३.          | वदान्तसप्रहः<br>Vedanta Saugraha                                     | श्रीग्रच्युताश्रमी<br>Sri Achyutasrami            | ग्र<br>G |                      |                                                         |                                                                                                                                                                     |
| ६२४.          | " व्याख्या-प्रकाशिका<br>" Vyakhya Prakasika                          | श्रीमहादेवेन्द्रमृनिः<br>Sri Mahadevendra Muni    |          |                      | S.M.                                                    |                                                                                                                                                                     |
| ६२४.          | वदान्तसज्ञाप्रकरणम्<br>Vedantasamgna Prakarana                       | श्रीघादित्यपूर्णः<br>Sri Adityapurna              | बे<br>D  | मु<br>।'             | G.P.                                                    | The author himself has written a commentary on the text. Both have been printed.                                                                                    |
| ६२६.          |                                                                      | म्रज्ञातम्<br>Not Known                           | "        | <b>प्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L., S.<br>M., C.S.C., A<br>L., B.U., I.O.<br>O.I. | This explains the technical terms used in Advaita Vedanta. This seems to have been printed in Grantha and Telugu. But it is not clear where they are available now. |
| ₹२७.          | वेदान्तसंज्ञानिरुक्तिः<br>Vedantasamgna Nirukti                      | म्रज्ञातम्<br>Not Known                           | ते<br>Te | "                    | G.O.M.L.<br>(Incomplete)                                |                                                                                                                                                                     |
| ६२८.<br>•     | वेदान्तसप्तशती<br>Vedanta Saptasati                                  | श्रीविश्वानुभवभिक्षुः<br>Sri Viswanubhava Bhikshu | बे<br>D  | ,,                   | G.O.M.L.                                                |                                                                                                                                                                     |
| ६२ <b>६</b> . | वेदान्तसारः<br>Vedanta Sara                                          | <b>श्रीदत्तात्रेयः</b><br>Sri Dattatreya          |          |                      | S.M.                                                    | This is in the form of a conversation between Dattatreya and Kartikeya. This is similar to Avadhutagita.                                                            |
| <b>६३०.</b>   | "<br>; 1                                                             | ष्रज्ञातम्<br>Not Known                           |          |                      | В.U.                                                    | This is attributed to Sri Sankara. This is said to have been printed by B.U. in Kavaya Itihasa Sangraha. It begins ''कस्ते योद्धं प्रभवति परं देवदेवं प्रभावम्'' t  |

### **त्रद्वतप्रश्यका**श

|               | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                                      | निपि:    | म्० ग्रम्            | उपलब्धिस् <b>था</b> नम्                                                             | विवरणम्                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६ <b>३१</b> . | वेदान्तसारः<br>Vedanta Sara                                              | श्रीसदानन्नः<br>Sri Sadananda                                  | बे<br>1) | म्<br>P              | V.V.P., N.S.P.<br>(S.M., Be. R.<br>A.S., B.U., G.<br>O.M.L., A.L.,<br>C.O.L., O.L.) | This is a work containing a clear summary of the Upanishadic teaching as systomatised by Sri Sankara. This is a very popular work, |
| ६३२.          | <b>,, व्याख्याबालबोधिनी</b><br>,, Vyakhya Balabo-<br>dhini               | <b>श्रीग्रापदेवः</b><br>Sri Apadeva                            | "        | "                    | V.V.P. (G.O.<br>M.L., G.O.L.)                                                       | This edition contains a good introduction by the late Professor K. Sundararama Iyer.                                               |
| ६३३.          | "टीका-मुबोधिनी<br>" Tika-Subodhini                                       | श्रीनृसिहसरस्वती<br>Sri Nrisimha Sarasvati                     | "        | "                    | N.S.P., S.V.P.<br>(B.U., A.L., I.<br>O., O.I., C.S.<br>C.)                          |                                                                                                                                    |
| ६३४.          | <b>,, ,, विद्वन्मनोरञ्जनी</b><br>,, ,, Vidvanumo-<br>ranjani             | श्रीरामतीर्षः<br>Sri Rama Tirtha                               | "        | "                    | N.S.P. (G.O.<br>M.L., I.O., C.<br>S.C.)                                             |                                                                                                                                    |
| ६३४.          | वेदान्तसारटीका<br>Vedantasara Tika                                       | श्रजातम्<br>Not Known                                          |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.                                                                                |                                                                                                                                    |
| ६३६.          | <b>,, टिप्पणी</b><br>,, Tippani                                          |                                                                |          | <b>n</b>             | 0.1.                                                                                |                                                                                                                                    |
| ६३७.          | <b>,, व्याल्या</b><br>., Vyakhya                                         | श्रीरामचन्द्रानन्दसरस्वती<br>Sri Ramachandrananda<br>Sarasvati |          | "                    | Λ.Ι                                                                                 |                                                                                                                                    |
| . ६३८.        | बंदान्तसारसंग्रहः<br>Vedantasara Sangraha                                | श्रीशिवरामभट्टः<br>Sri Sivarama Bhatta                         | ते<br>Te | "                    | G.O.M.L., A.<br>L., O.I., C.O.L.                                                    |                                                                                                                                    |
| ६३६.          | <b>,, व्याल्या-ब्रात्मबोधामृतम्</b><br>,, Vyakhya-Atmabo-<br>- dhamritam |                                                                | "        | "                    | A.L., C.O.L.                                                                        |                                                                                                                                    |
| ६४०.          |                                                                          | श्रीपापयाराध्यः<br>Sri Papayaradhya                            | ष<br>G   | ,,<br>               | G.O.M.L.                                                                            | <i>f.</i> •                                                                                                                        |

### म्रद्वतप्रकरणग्रन्थाः

|           | ग्रन्थन!मानि                                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                                           | लिपि:         | मु० ग्रम्०           | उपल <b>िधस्यानम्</b>       | विवरणम्                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६४१.      | <mark>वेदान्तसारसंप्रहः</mark><br>Vedantasara Sangraha                 | <b>श्रीग्रह्वयानन्वसरस्वती</b><br>Sri Advayananda Sarasvati |               | श्रमु<br>N.P.        | $\Lambda.L.$               |                                                                                                                                                                                                      |
| ६४२.      | ,, प्रकरणम्<br>,, Prakarana                                            | श्रीसीतारामः<br>Sri Sitarama                                | ग्न<br>(;     | "                    | O.I.                       |                                                                                                                                                                                                      |
| ६४३.      | <b>,, н-п-п-</b><br>,, Мапапа                                          | श्रीचिद्धनभारती<br>Sri Chidghana Bharati                    | ते<br>Te      | "                    | G.O.M.L.                   |                                                                                                                                                                                                      |
| ६४४.      | वेदान्तसारसर्वस्वम्<br>Vedantasara Sarvasva                            | श्रीमाध्वसरस्वती<br>Sri Madhava Sarasvati                   | बे<br>D       | ;;                   | G.O.M.L., C.<br>O.L.       |                                                                                                                                                                                                      |
| ६४५.      | षेदान्तसारवातिकराजहंसः<br>Vedantasara Vartika Raja-<br>hamsa           | श्रीसुरेश्वराचायः<br>Sri Suresvaracharya                    | ,,            | <b>मु</b><br>P       | S.M.                       | This is attributed to Sri Suresvaracharya,<br>This work shows that salvation can be<br>obtained only by Knowledge. The instance<br>of Vamadeva is mentioned. The work is<br>printed in S.M. Vol. 13, |
| ६४६.      | वेदान्तसिद्धान्तःव्याख्यासिह्तः<br>Vedantasiddhanta Vyakh-<br>yasahita | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                     |               | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | O.I.                       | Neither the name of the author of the text<br>nor of the commentator is known. It is not<br>clear if Madhava or Rama Dikshita (5371,<br>C. P and B) is the author.                                   |
| ६४७.      | <b>" कारिकामञ्जरी</b><br>,, Karikamanjari                              | श्रीचित्सुलमुनिः<br>Sri Chitsukha Muni                      | ते<br>Te      | "                    | G.O.M.I                    | There is a reference in this work to 193 Vaiya-<br>sika Nyaya ''रामग्रहेशुमंस्याता स्याया त्रैयासि-<br>कास्मृताः'' ।                                                                                 |
| ६४८.<br>• | <b>,, चन्द्रिका</b><br>,, Chandrika                                    | <b>भीरामानन्दसरस्वती</b><br>Sri Ramananda Sarasvati         | बे<br>D       | <b>मु</b><br>P       | G.N.C. (O.I.,<br>B.O.R.I.) | One Gangadhara Sarawati has written a commentary on this.                                                                                                                                            |
| ERE.      | "    चूडामणिः<br>,,    Chudamani                                       | <b>प्रजातम्</b><br>Not Known                                |               | न्नम्<br>N.P.        | A.L.                       |                                                                                                                                                                                                      |
| ६५०.      | वेदान्तसिद्धान्तनिःश्रेणिः<br>Vedanta Siddhanta Nissreni               | <b>श्रीविठ्ठलबुधाकरः</b><br>Sri Vittalabudhakara            |               |                      | O.M.L.                     |                                                                                                                                                                                                      |
| ६५१.      | वेदान्तसिद्धान्त-प्रकाशः<br>Vedantasiddhanta-Prakasa                   | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                     | <b>प</b><br>G |                      | 0.1.                       |                                                                                                                                                                                                      |

### मद्रेत प्रन्यकोशे

|               | ग्रन्थनामानि                                                             | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                               | प:      | मु० ग्रमु•           | उपला <b>ब्धस्थान</b> म्                     | विवरणम्                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६४२.          | वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलिः<br>Vedanta Siddhanta Muktavali                | श्रीप्रकाशानन्दः<br>Sri Prakasananda                    | वे<br>D | <b>ዛ</b><br>P        | P.S. Banaras.<br>(G.O.M.L.,<br>Ben. R.A.S.) | This is also called "Siddhanta Muktavali".                                                                                                                                                      |
| <b>६</b> ४३.  | <b>,, •याख्या</b><br>,, ,, Vyakhya                                       | श्रीनन्दादीक्षितः<br>Sri Nadadikshita                   | ,,      | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L., A<br>L., I.O., Ben.<br>R.A.S.     | The author was the disciple of Bhaskarananda.                                                                                                                                                   |
| ६५४.          | <mark>बेदान्तसिद्धान्तरत्नमाला</mark><br>Vedantasiddhanta Ratna-<br>mala | श्रीविश्वनाथः<br>Sri Visvanatha                         |         |                      | O.I.                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ξ</b>      | <mark>वेदान्तसिद्धान्तरहस्यम्</mark><br>Vedantasiddhanta Rahasya         | श्रीरामचन्द्रः<br>Sri Ramachandra                       |         |                      | O.M.L.                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>६</b> ५ ६. | ,, সকাহা:<br>,, Prakasa                                                  | श्रीकल्याणरामः<br>Sri Kalyanarama                       |         |                      | O.M.L.                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| ६४७.          | वेदान्तसिद्धान्तसारः<br>Vedantasiddhanta Sara                            | <b>श्रीउमामहेश्वरः</b><br>Sri Umamahesvara              |         |                      | G.O.M.L.                                    | This is based on both Bhamati and Tattvadipana,                                                                                                                                                 |
| ६४८.          | वेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रहः<br>Vedantasiddhantasara<br>Sangraha           | श्रीसदानन्दः<br>Sri Sadananda                           | М       |                      | G.O.M.L.,<br>C.O.L., A.L.                   | This is different from Sadananda's Vedanta-<br>sara. This is in the form of questions and<br>answers. The author is the disciple of one<br>Advayananda who's Guru was also called<br>Sadananda. |
| ६५६.          | , कल्पबल्ली<br>,, Kalpavalli                                             | श्रीसदाधिबेन्द्रसरस्वती<br>Sri Sadasivendra Sarasvati   | D       | P.                   | V.V.P.                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| ६६०.          | <b>, सूक्तिमंजरी</b><br>Suktimanjari                                     | श्रीगंगाधरेन्द्रसरस्वती<br>Sri Gangadharendra Sarasvati | "       | <b>))</b>            | M.P.P.C. (I.O.<br>C.S.C., A.L<br>O.I.)      | This is a summary of Siddhantalesa Sangraha.                                                                                                                                                    |

The author himself has written a commentary on this called Vedantasiddhanta Suktimanjari Prakasika. This is also called Siddhantalesa Suktimanjary. It is not clear if this as any connection with Siddhantalesa Sangraha of Sri Appayya Dikshita.

| ६६१. | वेदान्तसिद्धान्तादर्शः |
|------|------------------------|
|      | Vedantasiddhantadarsa  |

| श्रीमोहनलालवदा | न्ताचार्यः             |
|----------------|------------------------|
| Sri Mohanlal   | $Vedantachary {\bf a}$ |

| ग्रमु |     |
|-------|-----|
| N.P.  | A.L |

This is said to have been Printed in Banaras.

#### अक्षतंत्रकरणप्रन्याः

|      | •                                                                                |                                                    |               |                      |                            | ( २७                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ग्रन्थनामानि                                                                     | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                          | लिपिः         | मु० ग्रमु०           | उपलव्धिस्थान <b>म्</b>     | विवरणम्                                                                                                                                                                                                          |
| ६६२. | <b>वेदान्तहृदयम्</b><br>Vedantahridaya                                           | <b>श्रीवरदपण्डितः</b><br>Sri Varada Pandita        | म<br>M        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| ६६३. | <b>वेदान्तामृतम्</b><br>Vedantamrita                                             | श्रीगोपालेन्द्रसरस्वती<br>Sri Gopalendra Saraswati | ग्र<br>G      | <i>"</i>             | O.I.                       | This purports to establisth the unity of Brahma, Vishnu, Siva and other gods.                                                                                                                                    |
| ६६४. | <b>वेदान्तार्थनिरूपणम्</b><br>Vedautartha Nirupana                               | श्रीवत्साश्रमी<br>Sri Vatsasrami                   | -             | "                    | O.I.                       | guis.                                                                                                                                                                                                            |
| ६६५. | <mark>वेदान्तार्थविवेचनमहाभाष्यम्</mark><br>Vedantarthavivechana<br>Maha-Bhashya | श्रीमुकुन्बः<br>Sri Mukunda                        | -             | "                    | O.I.                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| ६६६. | बेबान्तार्थसारसंग्रहः<br>Vedantai thasara Sangraha                               | श्रीसीतारामिषद्वान्<br>Sri Sitarama Vidwan         | म<br>M        |                      | M.P.L., G.O.<br>M.L., O.I. | O.I. mentions a work "Vedantasara Sangra-<br>ha" by Sitarama Vidvan; it is not clear if<br>both are the same. The author himself is<br>said to have written a commentary called<br>"Paramananda Dipika" on this. |
| ६६७. | वेदान्तोपनिषद्<br>Vedantopanishad                                                | Not Known                                          | Те            | ,,                   | S.M.                       | This is a metrical work based on Sri Sures-<br>waracharya's "Vartika" ?                                                                                                                                          |
| ६६८. | वेदान्तोपन्यासः<br>Vedantopanyasa                                                |                                                    | प<br>G        | <b>))</b>            | S.M.                       | This is seems to be a commentary on some other work.                                                                                                                                                             |
| ६६६. | <b>बेदार्थतत्त्वनिर्णयः</b><br>Vedartha Tattvanirnaya                            | श्रीलिङ्गाध्वरी<br>Sri Lingadhwari                 | <b>1)</b>     | <b>"</b>             | G.O.M.L.                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| ६७०. | <b>वैविकविजयध्वजः</b><br>Vaidika Vijayadhwaja                                    | मनातम्<br>Not Known                                | बे<br>D       | <b>n</b>             | G.O.M.L.                   | This shows that Sri Sankara's Sutra Bhashya is the only correct one.                                                                                                                                             |
| ६७१. | वेदिकसिद्धान्तसंप्रहः<br>Vaidika Siddhanta<br>Sangraha                           | श्रीनृसिहाश्रमी<br>Sri Nrisimhasrami               | <b>₹</b><br>K | <b>"</b>             | G.O.M.L.                   | This shows that the Trinity represents but different manifestations of the same Supreme Brahman.                                                                                                                 |
| ६७२. | बराग्यतरङ्गः<br>Vairagyataranga                                                  | श्रीनाषः<br>Sri Natha                              | -             | <i>n</i>             | A. L.                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| ६७३. | बराम्यपञ्चकम्<br>Vairagya Panchakam                                              | प्रशातम्<br>Not Known                              | बे<br>D       | <b>म्</b><br>Р       | S.M.                       | The whole of this is printed in S.M. Vol. 13.                                                                                                                                                                    |

# **प्रद्वंतप्रन्थकोशे**

|             | ग्रन्थनामानि                                                      | ग्रन्थकर्तृनामान <u>ि</u>                  | लिपि:           | मु० ग्रमु०           | उपल <b>ि</b> धस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६७४.        | <b>व्यासपुत्राष्टकम्</b><br>Vyasaputrashtaka                      | श्रीशुक:<br>Sri Suka                       | ते<br>Te        | <b>श्रमु</b><br>N.P. | A.L.                  | Each verse ends "निस्त्रैगुण्ये पथि विहरतः को विधिः<br>को निषेधः ।'' Same as Sukashtakam.                                                                                          |
| ६७४.        | शतप्रश्नोत्तरी<br>Sataprasnottari                                 | श्रीग्रयोध्याप्रसादः<br>Sri Ajodhyaprasada | -               | ,,                   | 0.1.                  |                                                                                                                                                                                    |
| ६७६.        | शब्दवृत्तिप्रकाशः<br>Sabdavritti Prakasa                          | श्रज्ञातम्<br>Not Known                    | -               | <i>n</i>             | O.I.                  |                                                                                                                                                                                    |
| ६७७.        | शाब्दनिर्णयः<br>Sabdanirnaya                                      | श्रीप्रकाशात्मयतिः<br>Sri Prakasatmayati   | बे<br>D         | 22                   | G.O.M.I,<br>C.O.I     | This is a work describing the nature of valid cognition resulting from Sabda according to Advaita Vedanta. This is printed in T.S.S.                                               |
| ६७८.        | <b>शाब्दनिर्णयव्याख्या-दीपिका</b><br>SabdanirnayaVyakhyaDipika    | श्रीश्रानन्दबोघः<br>Sri Anandabodha        |                 |                      | G.O.M.L<br>C.O.L.     |                                                                                                                                                                                    |
| ६७६.        | शारीराधिकरणसंक्षेपः<br>Sariradhikarana Sankshepa                  | श्रीशुद्धसत्वः<br>Sri Suddhasattva         |                 |                      | G.O.M.L               |                                                                                                                                                                                    |
| <b>६८०.</b> | शिवपञ्चाक्षरीभाष्यम्<br>Siva Panchakshari Bhashya                 | <b>श्रीपद्मपादः</b><br>Sri Padmapada       |                 | <b>मु</b><br>।'      | D.P.                  | A short exposition of Panchakshara in the light of Advaita Vedanta with a commentary by one Hari Sarma.                                                                            |
| ६८१.        | शिवरत्नतत्त्वकित्तकाव्याख्या<br>Sivaratna Tattvakalika<br>Vyakhya | श्रज्ञातम्<br>Not Known                    | म<br>G          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L               | "Siva Tattva Kalika" is an eulogy of Siva according to Advaita. The name of the author is not known. This work is a commentary on the same. This is also called "Amoda Tarangini". |
| ६⊏२.        | शिवरामगीता<br>Sivaramagita                                        |                                            | <b>ते</b><br>Te | 11<br>11             | G.O.M.L.              | In this work Sri Rama asks Siva to teach him<br>the truth regarding Brahman. This is in<br>11 chapters. Probably this is part of some<br>Purana.                                   |
| ६८३.        | शिवसंहिता<br>Siva Samhita                                         |                                            | बे<br>1)        | "                    | Bom. R.A.S            | This treats of Yoga as helping Advaita.                                                                                                                                            |
| ६८४:        | शिष्यप्रबोधः<br>Sishva Prabodha                                   |                                            | -               | <i>"</i>             | A.L.                  |                                                                                                                                                                                    |

### **ग्र**द्वतप्रकरणप्रन्थाः

|               | ग्रन्थनामानि                                         | ग्रन् <b>यक</b> र्तनामानि                              | लिपि:           | मु० भ्रमु०           | उपलब्धिस्था <b>नम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>६</b> ८४.  | शिष्यप्रक्रनोपनिषव्<br>Sishya Prasnopanishad         | भ्रजातम्<br>Not Known                                  | <b>बे</b><br>D  | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | S.M.                   | This is in the form of a conversation between Guru and Sishya on the nature of Maya, Jiva etc.                                                                                                                                                                    |
| ६ द ६.        | शुकाष्टकम्<br>Sukashtaka                             | <b>श्रीशुक्तः</b><br>Sri Suka                          | प्र<br>(;       | "                    | S.M., I.O.             | This seems to be the same as "Vyasaputra-shtakam" No. 674. Each Sloka ends "निस्त्रेगुण्यं पश्चि विचरतः को विधिः को निषेधः" This is also known as "Vedanta-shtakam" and "Nirvanashtakam". This is said to have been printed by K. S. Rama-swami Sastri at Madras. |
| ६८७.          | शुकाष्टकम् (व्याख्या)<br>Sukashtaka (Vyakhya)        | भीगङ्गाधरेन्द्रसरस्वती<br>Sri Gangadharendra Saraswati | बे<br>D         | <b>मु</b><br>!'      | I.O.                   | This seems to be a commentary on "Sukash-<br>takam" otherwise called "Nirvanashtakam"<br>by Gangadharendra Saraswati, vide I.O.<br>Cat. Vol. II, Part I.                                                                                                          |
| ६८८.          | शुद्धानन्दः सष्यास्यः<br>Suddhananda Savyakhya       | मज्ञातम्<br>Not Known                                  | <b>प्र</b><br>G | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.               | This is a treatise on Advaita in 3 Ullasas named "Paramavastuswana", "Sadhananirupana" and "Brahmabhyasa".                                                                                                                                                        |
| <b>६</b> ८.   | श्रीभाष्यदूषणम्<br>Sri Bhashyadushana                | भीस्वामिशास्त्री<br>Sri Swami Sastri                   | "               | "                    | A.L.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६६०.          | श्रुतितात्पर्यनिर्णयः<br>Sruti Tatparyanirnaya       | धज्ञातम्<br>Not Known                                  | प्र<br>G        | "                    | Λ.Ι.,                  | This establishes Advaita by quoting passages from Srutis.                                                                                                                                                                                                         |
| €€ <b>१</b> . | श्रुतिमतानुमानोपपत्तिः<br>Srutimatanumanopapatti     | श्रीत्र्यम्बकभट्टः<br>Sri Tryambaka Bhatta             | "               | <b>??</b><br>??      | G.O.M.L                | This proves by means of logical reasoning the correctness of the Advaita inference as regards the unreality of the Universe.                                                                                                                                      |
| ६६२.          | श्रुतिमतोद्योतनम्<br>Srutimatodyotana                | ,,                                                     | बे<br>D         | म्<br>P              | V.V.P., S.V.           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>६</b> ٤३.  | श्रुतिमतप्रकाशिका<br>Srutimataprakasika              | 11<br>22                                               | <i>"</i>        | <b>श्रम्</b><br>N.P. | O.I.                   | It is not clear if this and Nos, 691 and 692 are the same. There seems to be slight difference.                                                                                                                                                                   |
| ६६४.          | भुतिमतप्रकाशः सटिप्पणः<br>Sritimataprakasa-Satippana | श्रीकामाधी<br>Sri Kamakhsi                             | "               | <b>म्</b><br>Р       | S.V.P.                 | This contains discussions on Mithyatwa, Avidyalakshana, etc. It is not clear if the original work is by Tryambaka Sastri.                                                                                                                                         |
|               |                                                      | •                                                      |                 |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| १४०           |                                                                       |                                                                    | षद्वेतग्र      | यकोशे                |                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ग्रन्थनामान <u>ि</u>                                                  | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                  | लिपि:          | मु० भ्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                              | विवरणम्                                                                                                                                                                                                     |
| <b>६</b> ६४.  | श्रुतिसारः<br>Srutisara                                               | श्रीपूर्णानैन्दः<br>Sri Puruananda                                 | <b>बे</b><br>D | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | S.M.                                                        | ·                                                                                                                                                                                                           |
| ६ <b>९</b> ६. | <b>श्रुतिसारसमुञ्चयः</b><br>Svutisara Samucehaya                      | <b>श्रीब्रह्मानराकारयोगीन्द्रः</b><br>Sri Brahma Nirakara Yogindra | <b>寄</b><br>K  |                      | G.O.M.L.                                                    | The author has collected herein the essence of the Srutis.                                                                                                                                                  |
| ६६७.          | <b>श्रुतिसारसमुद्धरणम्</b><br>Srutisara Samuddharana                  | श्रीतोटकाचार्यः<br>Sri Totakacharya                                | बे<br>D        | मु<br>P              | V.V.P., (S.M.,<br>G.O.M.I, C.<br>O.L., M.P.I,<br>A.I, O.I.) | This is a wonderful exposition of the Advaita Mahavakya "TATTWAMASI". This is said to have been composed in the immediate presence of Sri Sankara. This is also called "Vedanta Vidya Paratattva Nivedana". |
| ६६८.          | <b>श्रुतिसारसमुद्धरणव्याख्या</b><br>Sruti Sarasamuddharana<br>Vyakhya | श्रीसच्चिदानन्दयोगीन्द्रः<br>Sri Sachidananda Yogindra             | बे<br>D        | म्<br>P              | V.V.P., An.<br>(C.O.L.)                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| ६६६.          |                                                                       | <mark>श्रीचिदानन्दयोगी</mark><br>Sri Chidanandayogi                |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                    | This is also called "Tattwadipika".                                                                                                                                                                         |
| <b>७००</b> .  | <b>,, टीका</b><br>,, Tika                                             |                                                                    |                |                      | S.M., M.P.L.                                                | This seems to be different from the previous one.                                                                                                                                                           |
| ७०१.          | <b>" सम्बन्धोक्तिः</b><br>,, Sambandhokti                             | <mark>श्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                               |                |                      | G.O.M.L.<br>(Incomplete)                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| ७०२.          | <b>श्रुतिस्मृतिसंग्रहः</b><br>Sruti Smriti Sangraha                   |                                                                    | ते<br>Te       |                      | S.M. (Incomplete)                                           | This contains citations from Vedanta Srutis and Smritis.                                                                                                                                                    |
| ७०३.          | श्रौताखण्डार्थेसिद्धिः<br>Sroutakhandartha Siddhi                     | श्रीरामानन्दतीर्थः<br>Sri Ramananda Tirtha                         | बे<br>])       | म्<br>P              | Swami Sastri,<br>Hanuman ghat<br>Banaras,                   | This is said to be an Advaitic work.                                                                                                                                                                        |
| ७०४.          | <mark>इलोकत्रयम्</mark><br>Slokatraya                                 | <b>श्रीरामचन्द्रयज्यन्</b><br>Sri Ramachandra Yajwan               | प्र<br>G       | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | Λ.L.                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
| ७०५.          | षद्त्रिशदद्वेततस्वमासिका<br>Shat Trimsadadvaita Tatt-<br>va Malika    | श्रीग्रादिनारायणः<br>Sri Adinarayana                               | बे<br>D        |                      | C.O.L.                                                      | · ; ·                                                                                                                                                                                                       |

#### **श्रद्धतप्रकरणप्रश्याः**

|              | ग्रन्थनामानि                                                 | ग्रन्थकर्तृनामानि                                               | लिपि:          | मु० ग्रमु०    | उपलब्धिस्थानम् | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७०६.         | षड्वर्शनसिद्धान्तसंग्रहः<br>Shaddarsanasiddhanta<br>Sangraha | श्रीरामभद्रवीक्षितादयः<br>Sri Ramabhadra Dikshita and<br>others | बे<br>D        | श्रम्<br>N.P. | S.M.           | This is a compendium of the 6 systems of philosophy. There are 2 chapters on Advaita. It is said that this work was written at the request of Sri Serfoji Raja of Tanjore.                                                                                                       |
| ७०७.         | षड्विधतात्पर्यनिणंयः<br>Shadvidha Tatparya Nir-<br>naya      | श्रज्ञातम्<br>Not Known                                         |                |               | A.L.           | This explains the six matters that should be taken into consideration in arriving at the interpretation of Sastras.                                                                                                                                                              |
| ७०६.         | षोडशाध्यायी<br>Shodasadhyayi                                 | "                                                               | बे<br>D        |               | G.O.M.L        | This work in 16 Adhyayas gives the essence of the<br>Purva and Uttara Mimamsas in accordance,<br>with Advaita Vedanta. The author salutes<br>Sri Vyasa and Sri Jaimini, Sri Sankara<br>and Sri Sabara. Brihadaranyaka, Chhandogya<br>and the Brahma Sutras are mentioned herein. |
| <b>90</b> €. | षोडशाध्यायिटिप्पणी<br>Shodasadhyayi Tippani                  |                                                                 | "              | "             | G.O.M.L.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७१०.         | सकलसिद्धान्तसंप्रहः<br>Sakalasiddhanta Sangraha              |                                                                 |                |               | G.O.M.L        | This gives a summary of the various philosophical systems in India.                                                                                                                                                                                                              |
| ७११.         | स <b>िचदानन्दपदव्याख्या</b><br>Sachidanandapada Vyakhya      |                                                                 |                |               | B.O.R.1.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७१२.         | सन्विदानन्दभुजङ्गः<br>Sachidananda Bhujanga                  |                                                                 | <b>बे</b><br>D |               | S.M.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

This is a short treatise in 46 Bhujanga prayata metre and deals with Sat, Chit and Ananda. 8 verses from this have been separately treated as a separate work under the name "Nirvanashtaka". It is not clear whether Gangadharesvra Saraswati's commentary on "Nirvanashtaka" is upon this work or the "Nirvanashtaka" of Sri Suka.

| ७१३. | प्रिच्चवानग्वरूपविचारः | ঘ       |
|------|------------------------|---------|
|      | Sachidananda Rupa 🕝 🛊  | ${f G}$ |
|      | Vichara                |         |
|      |                        |         |

# मद्रतप्रन्यकोशे

|      | ग्रन् <b>थनामा</b> नि                                                       | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                               | लिप <u>ि</u> ः  | म्० ग्रम्०     | उपल <b>िवस्थानम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७१४. | स <mark>ञ्चिदानन्दानुभवप्रदीपिका</mark><br>Sachidanandanubhava<br>Prakasika | श्रीवासुदेवब्रह्मप्रसादः<br>Sri Vasudeva Brahmaprasada                          | <b>वे</b><br>1) | म्र<br>N.P.    | O.M.I, O.I.          |                                                                                                                                                 |
| ७१५. | . <b>सत्तात्रयविवेकः</b><br>Sattatraya Viveka                               | श्रीरामचन्द्रेन्द्रः<br>Sri Rama Chandrendra                                    | ,,              | ,,             | G.O.M.L.             |                                                                                                                                                 |
| ७१६. | सत्तासामान्यविवेकः सव्याख्यः<br>Sattasamanya Viveka<br>Savyakhya            | श्रीउपनिषद्श्रह्मोन्द्रः (श्याख्याता)<br>Sri Upanishad Brahmendra<br>(Vyakhyata | ग्र<br>G<br>)   | <i>n</i><br>'' | O.I.                 | It is not clear if "Sattasamanyaviveka" is<br>the same as "Satta-Traya Viveka".                                                                 |
| ७१७. | स <del>स्यनिरुष्तिः</del><br>Satwanirukti                                   | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                                         | -               | ,,             | O.I.                 |                                                                                                                                                 |
| ७१८. | सदाचारप्रकरणम्<br>Sadachara Prakaranam                                      |                                                                                 | ते<br>Ta        | "              | O.I.                 | It is not clear if this is the same as "Sadachara" attributed to Sri Sankara. Said to have been printed in V.V.P.                               |
| ७१६. | <b>" আ</b> ছ্বা<br>,, Vyakhya                                               | श्रीच्रज्युतरायमोदकः<br>Sri Achyuta Raya Modaka                                 | -               | <b>"</b>       | .l.o                 |                                                                                                                                                 |
| ७२०. | संस्थाप्रकाशकव्यास्था<br>Sankhya Prakasaka Vya-<br>khya                     | श्रीकाशीरामः<br>Sri Kasirama                                                    | बं<br>Be        | <i>"</i>       | I.O.                 | "Sankhya Prakasika" is said to be a short catalogue of philosophical and other related terms, eg Ekam-Brahman; Dvow-Jiva and Iswara, and so on. |
| ७२१. | संक्षिप्तवेदान्तशास्त्रप्रक्रिया<br>Sankshipta Vedantasastra<br>Prakriya    | <b>ग्रज्ञातम्</b><br>Not Known                                                  | <b>प्र</b><br>G |                | O.I.                 | This is attributed to Sri Sankara.                                                                                                              |
| ७२२. | संन्यासस्यज्ञानाञ्चस्वसमर्थनम्<br>Sanyasasya Juanangatwa-<br>samarthanam    | <b>))</b><br>))                                                                 |                 |                | A.L.                 | The work proves the necessity of Sannyasa for following the path of Jnana.                                                                      |
| ७२३. | संन्यासविचारः<br>. Sanyasavichara                                           | <i>n</i><br>,,                                                                  | ते<br>Te        | :              | A.L.                 |                                                                                                                                                 |
| ७२४. | स <b>द्वृत्तिप्रक्रिया</b><br>Sadvritti Prakriya                            | म्रजातम्<br>Not known                                                           |                 | <b>"</b>       | O.I.                 | l .                                                                                                                                             |

### **प्रद्वेतप्रकरणग्रन्याः**

|              | • ग्रन्थनामानि                                                           | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                                         | लिपिः            | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                   | :विवरणम्                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७२५.         | <b>सप्तभूमिकादीपिका</b><br>Sapta Bhumika Dipika                          | ग्रज्ञातम्<br>Not known                                                                   | प्र<br>G         | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | P.U.S.M.L.                                       |                                                                                                                                                                                      |
| ७२६.         | सप्तश्लोकप्रकरणम्<br>Saptasloka Prakaranam                               |                                                                                           |                  | मु<br>।'             | S.M.                                             | This consists of 7 slokas explaining the meaning of the word "SAT". The whole of this is printed in S.M. 13.                                                                         |
| <b>७</b> २७. | समन्वयसाम्राज्यसमर्थनम्<br>Samanvaya Saurajya<br>Samarthanam             | श्रीहरिहरानंदसरस्वती (श्रीकरपात्रीजी)<br>Sri Hariharananda Saraswati<br>(Sri Karapatriji) | ) <b>दे</b><br>D | <b>17</b><br>27      | M.L.G. Madras                                    | This work establishes that Advaita is the only doctrine which has no antagonism with any other school. The author refutes the various drawbacks in Advaita mentioned by Madhva etc.  |
| ७२८.         | सम्मिश्रपञ्चीकरणम्<br>Sammisra Panchikaranam                             | प्रज्ञातम्<br>Not Known                                                                   | 11               | "                    | S.M.                                             | This treats of the manner in which the five Mahabhutas mix with one another. The whole is printed in S.M. 13.                                                                        |
| ७२६.         | सर्वदर्शनकौमुदी<br>Sarvadarsana Koumudi                                  | श्रीमाधवसरस्वती<br>Sri Madhava Saraswati                                                  | "                | <b>)</b> ;           | T.S.S. (G.O.<br>M.L., C.O.L.)                    | This treats of the various systems of Indian philosophy.                                                                                                                             |
| ७३०.         | सर्वदर्शनसंग्रहः<br>Sarvadarsana Sangraha                                | <b>श्रीविद्यारण्यः</b><br>Sri Vidyaranya                                                  | "                | "                    | An. (S.M., B.<br>O.R.L., I.O.,<br>C.S.C., M.P.L. | This work gives the essence of the various philosophical systems of India. He calls Sri Sankara's Darsana as "Sanya Darsana Siro Alankara Ratna", B.O.R. I has a commentary on this. |
| ७३१.         | सर्वमतसंग्रहः<br>Sarvamata Sangraha                                      | श्रीराधवानन्दः<br>Sri Rahgavananda                                                        | बे<br>D          | <b>म्</b><br>Р       | T.S.S. (C                                        | Sri Ramasubba Sastrigal of Tiruvisalur also-<br>wrote a work call-d "Sarva Mata-<br>Sangraha".                                                                                       |
| ७३२.         | सर्वेबेदान्तसारसंग्रहः<br>Sarva Vedanta Sarasan-<br>graha                | श्रीसिन्चिदानन्दसरस्वता<br>Sri Sachitananda Saraswati                                     | "                | <b>ध्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.I                                          | This gives a summary of the teachings of the Upanishads in regard to the definition of Atma and Anatma.                                                                              |
| ७३३.         | सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः<br>Sarva Vedantasiddhanta<br>Sarasangraha | श्रीसदानन्दः<br>Sri Sadananda                                                             | G                |                      | Λ.1                                              |                                                                                                                                                                                      |

| १४४ |  |
|-----|--|
|-----|--|

# **मद**तप्रस्मकोशे

|               | ग्रन्थनामानि                                                        | ग्रन्थकर्तृनामानि                                  | लिपि:         | मु० श्रमु•           | उपलब्धिस्थानम्                      | विवरणम्                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७३४.          | <b>सर्वसिद्धान्तसारसंग्रहः</b><br>Sarva Siddhanta Sarasan-<br>graha | श्रीबोधनिधिः<br>Sri Bodhanidhi                     | ष<br>G        | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | C.O.L.                              |                                                                                                                                                                                                                |
| ७३४.          | साक्ष्यसाक्षिविवेकः<br>Sakshyasakshi Viveka                         | <mark>श्रज्ञातम्</mark><br>Not Known               | ,,            | **                   | S.M.                                | This is a work similar to "Drik Drishya Vive-ka".                                                                                                                                                              |
| ७३६.          | साधन <b>चतुष्टयसम्पत्तिः</b><br>Sadhana Chatushtaya<br>Sampatti     |                                                    | <b>ā</b><br>D | <b>मु</b><br>P       | A.L., S.M.                          | This describes the qualifications for a study of Vedanta. The whole of this is printed in S.M. 13.                                                                                                             |
| <i>⊌¥७.</i>   | ,, (इलोकः)<br>,, (Sloka)                                            |                                                    | -             | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | Λ.L.                                | It is not clear if this is the same as No. 718.                                                                                                                                                                |
| ७३८.          | साधनपञ्चिका-सञ्याख्या<br>Sadhanapanchika-Savya-<br>khya             |                                                    |               |                      | O.I.                                | It is not clear if this is the same as "Sopana Panchaka" of Sri Sankara. One Bhudha-kara has written a commentary on this.                                                                                     |
| ·3 <i>Ę</i> . | सारसंप्रह <b>रीपिका</b><br>Sara Sangrahadipika                      | श्रीविठ्ठलबुषाकरः<br>Sri Vittala Budhakara         |               |                      | O.M.L.                              | •                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9</b> 80.  | सिद्धस्यरूपविवरणम्<br>Siddhaswarupa Vivaranam                       | <mark>प्रज्ञातम्</mark><br>Not Known               | $\mathbf{G}$  |                      | S.M. (Incomplete)                   | This describes the state of a Siddha.                                                                                                                                                                          |
| ७४१.          | सिद्धान्तकल्पवल्ली<br>Siddhanta Kalpavalli                          | श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra | <b>ā</b><br>D | <b>म्</b><br>P       | V.V.P. (O.I.,<br>G.O.M.L.,<br>A.L.) | Sri Sadasiva gives herein his views on Advaita.<br>Reference is made to "Siddhantalesa San-<br>graha" "Prakatartha Vivarana" and "Viva-<br>ranacharya". This is also called "Vedanta<br>Siddhanta Kalpavalli". |
| <b>હ</b> ૪૨.  | " व्या <mark>ख्या</mark><br>,, Vyakhya                              | "                                                  | "             | "                    | V.V.P.                              | This is called "Kesaravali".                                                                                                                                                                                   |
| ७४३.          | सिद्धान्तचिन्द्रका<br>Siddhanta Chandrika                           | श्रीरामानन्दसरस्वती<br>Sri Ramananda Saraswati     | "             | श्रम्<br>N.P.        | S.M.                                | This is said to have been printed in Bombay.                                                                                                                                                                   |
| <i>હે</i> ૪૪. | " <b>ब्याल्या (उद्गारः)</b><br>,, Vyakhya (Udgara)                  | श्रीगङ्गाषरसरस्वती<br>Sri Gangadhara Saraswati     | "             | <b>"</b>             | S.M., O.I., B.<br>U. (Incomplete)   |                                                                                                                                                                                                                |

#### **अद्वतप्रकरणप्रन्याः**

|              | ग्रन्थनामानि                                                                   | ग्रन्थकर्तृ <b>नामानि</b>                      | लिपि:    | मु॰ श्रमु॰           | उपल <b>ि</b> घस्थानम्                                                                                          | वित्ररणम्                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>७</i> ४४. | <b>सिद्धान्ततत्त्वम्</b><br>Siddhanta Tatwam                                   | श्रीघ्रनन्तदेवः<br>Sri Ananţadeva              |          | मु<br> }             | P.S. (Ben. R.A.<br>A.S., S.M.,<br>O.I.)                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| ७४६.         | <b>" व्याख्या (संप्रदायनिरूपणम्)</b><br>,, Vyakhya (Sampra-<br>daya Nirupanam) | म्रज्ञातम्<br>Not Known                        |          | <b>धम्</b><br>N.P.   | O.I.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| <i>७४७</i> . | " व्याख्या<br>,, Vyakhya                                                       |                                                |          |                      | O.I.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| ७४८.         | <mark>सिद्धान्ततत्त्वविवेकः</mark><br>Siddhanta Tatwa Viveka                   |                                                |          | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | O.I.                                                                                                           | It is not clear if Nos. 746, 747 and 748 are same and if "Siddhanta Tatwa Viveka" is also a commentary on "Siddhanta Tattwa".                                                            |
| ७४६.         | सिद्धांन्तदीपः<br>Siddhantadipa                                                | श्रीहयग्रीवाश्रमी<br>Sri Hayagrivasrami        |          | म<br>,,              | Ben. R.A.S.                                                                                                    | This is also called "Vedanta Siddhanta Dipa".                                                                                                                                            |
| ७५०.         | <mark>सिद्धान्तवीपिका</mark><br>Siddhama Dipika                                | श्रीभवानीशङ्करः<br>Sri Bhavani Sankara         | ते<br>Te | "                    | G.O.M.L.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| ७४१.         | सिद्धान्तपञ्चरम्<br>Siddhanta Panjaram                                         | <b>श्रीविनायकः</b><br>Sri Vinayaka             | ष<br>G   | 11<br>22             | G.O.M.L., M.<br>P.L.                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| ७४२.         | सिद्धान्तपरिभाषानिरक्तिः<br>Siddhanta Paribhasha<br>Nirukti                    | श्रीश्रीनिवासः<br>Sri Srinivasa                |          | "                    | G.O.M.L.                                                                                                       | This is said to be an Advaitic work.                                                                                                                                                     |
| ७५३.         | <b>सिद्धान्तरत्नमाला</b><br>Siddhanta Ratnamala                                | श्रीवत्सलाञ्छनशर्मा<br>Sri Vatsalanchana Sarma | बे<br>D  |                      | G.O.M.L.                                                                                                       | This work refutes Dvaita views.                                                                                                                                                          |
| હપૂર.        | सिद्धान्तलेशसंप्रहः<br>Siddhantalesa Sangraha                                  | श्रीग्रप्पयदीक्षितः<br>Sri Appayya Dikshita    | बे<br>1) |                      | V.V.P., V.P.,<br>Chow. (G.O.<br>M.L., S.M.,<br>Bom. R.A.S.,<br>B.U., I.O., C.<br>S.C., A.L., O.<br>I., M.P.L.) | This work brings together and examines the various schools of thought on some topics of Advaita. This is also called "Siddhanta Bhedalesa Sangraha" and "Sastra Siddhantalesa Sangraha". |

# **ब्रद्धतप्रन्यको**शे

|               | ग्रन्थनामानि                                                                               | -                                                                      |           | मु० ग्रमु०           | उपलब्धिस्थानम्                                             | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| હપ્રપ્ર.      | सिद्धांतलेशसंग्रहव्याख्या-कृष्णालंकारः<br>Siddhantalesa Sangraha<br>Vyakhya Krishnalankara | श्रीश्रच्युसकृष्णतीर्थः<br>Sri Achyutakrishna Tirtha                   | बे<br>1)  | म्<br>P              | S.V.P., Chow.<br>(S.M., I.O., G.<br>O.M.L., A.L.,<br>O.I.) |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७४६.          | ्र <b>, वेदान्तसूक्तिमञ्जरी</b><br>,, Vedantasukti Mun-<br>jari                            | <b>श्रीरामचन्द्रपूज्यपादः</b><br>Sri Ramachandra Pujyapada             |           |                      | Chow.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ∙७ <b>५७.</b> | (शास्त्र) सिद्धान्तलेशसंग्रहव्याख्या<br>(Sastra) Siddhantalesa San-<br>graha Vyakhya       | <b>श्रीविश्वनाथतीर्थः</b><br>Sri Viswanatha Tirtha                     |           | <b>ग्रमु</b><br>N.P. | Bom, R.A.S.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७४८.          | <b>" सिद्धान्तकोमुदी</b><br>,, Siddhantakoumudi                                            | श्रीराघवानन्दः<br>Sri Raghavananda                                     |           |                      | O.I.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>૭</b> ૪૬.  | ,, सार:<br>,, Sara                                                                         | श्रीवासुदेवब्रह्मेन्द्रसरस्वती<br>Sri Vasudeva Brahmendra<br>Saraswati | वे<br> )  | <b>मु</b><br> }      | H.P.P. Madras                                              | The author was a disciple of Sri Krishnananda<br>Saraswati, disciple of Sri Ramachandra<br>Saraswati. Sri Ramachandra Saraswati was<br>the Prasishya of Sri Upanishad Brahmendra,<br>the founder of the Upanishad Brahmendra<br>Mutt, Kanchipuram. |
| ७६०.          | सिद्धान्तसंप्रहः<br>Siddhanta Sangraha                                                     | <mark>स्रज्ञातम्</mark><br>Not Known                                   | म<br>M    | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७६१.          | <b>,, व्याल्या</b><br>,, Vyakhya                                                           | श्रीरामः<br>Sri Rama                                                   | बे<br> }} | <i>n</i>             | G.O.M.L.                                                   | This book prays to Siva with whom the Brahman of Advaitins is identified.                                                                                                                                                                          |
| ७६२.          | सिद्धान्तसारः<br>Siddhanta <b>Sara</b>                                                     | म्रज्ञातम्<br>Not Known                                                | ग्र<br>G  | <i>n</i>             | o.I.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |

### श्रद्वतप्रकरणप्रम्याः

|                    | ग्रन्थनामानि                                                  | ग्रन्थकर्तृनामानि                           | लिपिः मु० ग्रमु० |                | उपलब्धिस्थानम्                               | विवरणम                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७६३.               | सिद्धान्तसारः<br>Siddinta Sara                                | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                     |                  | ग्रमु<br>N.P.  | O.I.                                         |                                                                                                                                                                                  |
| C.                 | P and Berar mantions a Siddh                                  | anta Sara-by-Narahari and Di                | pika on          | the same       | ; it also mentions                           | a work called Siddhanta Sara Muktavali,                                                                                                                                          |
| ७६४.               | सिद्धान्तसारः<br>Siddhantasara                                | प्रतातम्<br>Not Known                       | म<br>G           | म्रम्<br>N.P.  | P.U.S.M.L.                                   | There is a commentary on this by one Sri-Sadasiyendra Saraswati. It is not clear if 762, 763 and 764 are the same.                                                               |
| ७६५.               | सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम्<br>Siddhantasiddhanjanam                | श्रीकृष्णानन्दयतिः<br>Sri Krishnanandayati  | वे<br>1)         | <b>म्</b><br>1 | T.S.S. (G.O.<br>M.L., A.L., O.<br>I.)        | This is a criticism of Visishtadvaita.                                                                                                                                           |
| ७६६.               | " व्याख्या-रत्नतूलिका<br>,, Vyakhya-Ratnatu-<br>lika          | श्रीभास्करबीक्षितः<br>Sri Bhaskara Dikshita |                  | श्रमु<br>N.P.  | C.O.L., G.O.<br>M.L., S.M., O.<br>I., U.B.M. | The title of this commentary is highly suggestive of the immense service done by the commentary just as a brush is serviceable and indispensable in applying Anjana to the eyes. |
| ७६७.               | सिद्धान्तसिद्धान्तपद्धतिः<br>Siddhantasiddhanta Padd-<br>hati | प्रज्ञातम्<br>Not Known                     |                  |                | A.L.                                         |                                                                                                                                                                                  |
| ७६८.               | सिद्धान्तामृतम्<br>Siddhantamritam                            | <b>श्रीवेषूटनाथः</b><br>Sri Venkatanatha    |                  | ,,             | O.I.                                         |                                                                                                                                                                                  |
| ७६ <b>६</b> .<br>• | सिद्धिसाधकव्याख्या<br>Siddhisadhaka Vyakhya                   | श्रीपुरुषोत्तमः<br>Sri Purushottama         | -                | <b>3</b> 1     | O.I.                                         | A commentary on Advaita Siddi referred to<br>in pages 20 and 70 of Siddhanta Bindu,<br>Gackward Oriental Series.                                                                 |
| <u> </u>           | सुज्ञानविद्यतिः<br>Sujnanavimsati                             | श्रीमुकुन्दः<br>Sri Mukunda                 | d<br>D           | <b>"</b>       | S.M.                                         | Galaxian Crimina String                                                                                                                                                          |
| ७७१.               | सुभाषितपद्धतिः<br>Subhashitapaddhati                          | मनातम्<br>Not Known                         | ष<br>G           | ,,             | M.P.L.                                       | This comprises 30 Paddhatis on Vedanta subjects.                                                                                                                                 |
| ७७२.               | सुष्टिकमः<br>Srishtikrama                                     |                                             | "                | <b>))</b>      | A.L.                                         |                                                                                                                                                                                  |

|              | ग्रन्थनामानि                                                                                                    | ग्रन्थकर्तृ <u>ना</u> मानि                                                         | निपि:    | मु० ग्रमु•           | उपल <b>िथस्या</b> नम् | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७७३.         | सृष्टिप्रकिया<br>Srishtipiakriya                                                                                | श्रजातम् 。<br>Not Known                                                            | ते<br>Te | <b>ग्रम्</b><br>N.P. | A.L.                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>હહ</i> ૪. | सोपाधिकबह्मविद्यादपंणम्<br>Sopadhika Brahmavidya<br>Darpana                                                     | श्रीस्वयम्प्रकाशब्रह्मानन्बसरस्वती<br>Sri Swayamprakasa Brahma-<br>nanda Saraswati |          | <b>मु</b><br> }      | L.A.P. Madras         | This treats about the various Upasanas of Sopadhika Brahma according to Vedanta. The author says he is writing this following Sri Sankara's "Sariraka Bhashya" and does not go against it.                                                                |
| • હહય્ર.     | <b>स्वप्नोदितम्</b><br>Swapnoditam                                                                              | <b>श्रीसवाञ्चिनद्धः</b><br>Sri Sadasivendra                                        | 1)<br>g  |                      | V.V.P., (S.M.)        | The whole of this is printed in S.M. 13. This describes the state of one who has attained bliss by the grace of the Guru. Each verse begins "Desika".                                                                                                     |
| ७७६.         | स्वबोधरत्नस्वानुभवादर्शः<br>प्रभाभानुदीकासहितः<br>Swabodharatna Swanubha-<br>vadarsa<br>Prabha Bhanu Tikasahita | श्रीमाधवाचार्यः-श्रीबालकृष्णः<br>Sri Madhavacharya-<br>Sri Balakrishna             |          |                      | O.M.I                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७७७.         | स्वरूपम्<br>Swarupam                                                                                            | <mark>श्रज्ञातम</mark><br>Not Known                                                |          | ,,                   | O.I.                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ৬৬८.         | स्वरूपदर्शनसिद्धाञ्जनम्<br>Swarupadarsana Siddhan-<br>janam                                                     | <b>श्रीवासुदेवेन्द्रसरस्वती</b><br>Sri Vasudevendra Saraswati                      | बे<br>D  | <b>19</b><br>21      | G.O.M.L.              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ૭૭૬.         |                                                                                                                 | श्रीपद्मपादाचार्यः<br>Sri Padmapadacharya                                          | "        | "                    | V.V.P.                | This is printed in the Memorial Edition of Sri Sankara's works by V.V.P. under the name "Brahmanuchintanam". It is also mentioned as a separate work under the name "Atmanuchintana", a minor work of Sri Sankara. It is also attributed to Sri Padmapada |

#### अद्वतंत्रकरणप्रन्याः

|              | ग्रन्थनामानि                                                   |                                                                       |                 | मु० ग्रमु•         | उपलब्धिस्था <b>नम्</b> | विवरणम्                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>950.</b>  | <b>स्वरूपानुसन्धानम्</b><br>Swarupanusandhanam                 | श्रीगौरीश्वर उदयशङ्कर श्रोझा<br>Sri Gowriswara Udayasankara<br>Ojha   | <b>हे</b><br>1) | <b>मु</b><br>।'    | 0.1.                   | •                                                                                                                                             |
| ७८१.         | स्वयम्बोधः<br>Swayambodha                                      | श्रकातम्<br>Not Known                                                 |                 | <b>प्र</b><br>N.P. | I.O.                   | The work states that knowledge is the only means of emancipation. This is in the form of a dialogue between Vasudeya and Iswara.              |
| ७६२.         | स्वरूपादर्शनसिद्धाञ्जनम्<br>Swarupadarsana Siddhan-<br>janam   | श्रीराम <b>चन्द्रेन्द्रयोगी</b><br>Sri Ramachandrendra yogi           | G               |                    | A.L.                   |                                                                                                                                               |
| ७६३.         | स्वरूपब्रह्मभावना<br>Swarupa Brahma Bhayana                    | श्रीस्वप्रकाशयतिः<br>Sri Swaprakasa yati                              | "               | "                  | S.M.                   |                                                                                                                                               |
| <i>७</i> ८४. | स्वरूपविमर्शनीव्याख्या<br>Swarupavimarsani Vyakhya             | श्रीचिदानन्दस्यामी<br>Sri Chidananda swami                            | बे<br>D         | "                  |                        |                                                                                                                                               |
| ওদ্ধ.        | <b>स्वरूपविवरणम्</b><br>Swarupa Vivaranam                      | श्रीघ्रानन्दज्ञानः<br>Sri Anaudajnana                                 | म<br>G          | ",                 | G.O.M.L.               | This seems to be a commentary on some other work, which explains the nature of the individual soul and the Supreme Brahman.                   |
| ७८६.         | स्वरूपानुभूतिमणिवर्पणम्<br>Swarupanubhutimanidar-<br>panam     | ग्रज्ञातम् (श्रीबेङ्कटः)<br>Not Known (Sri Venkata)                   |                 |                    | Λ.1                    |                                                                                                                                               |
| 959.<br>•    | स्वारमप्रकाशप्रकरणम्<br>Swatmaprakasa Prakaranam               | श्रीसदानन्दसरस्वती<br>Sri Sadananda Saraswati                         | वे<br>D         | <i>"</i>           | Bom, R.A.S             | This is also called "Swarupa Prakasika".                                                                                                      |
| <b>955.</b>  | स्वात्मयोगप्रबीपः सव्याख्यः<br>Swatmayoga Pradipa-<br>Savyakya | म्रज्ञातम् (व्याख्याता-श्रीम्रमरानन्दः)<br>Not Known - Sri Amarananda | "               | "                  | G.O.M.L., (<br>O.L.    | This is a short treatise on Advaita. The commentary is called "Prabodhini", C. O. L. says that both the text and commentary is by Amarananda. |
| ७५६.         | संविदुपदेशः<br>Swatmasamvidupadesa                             | श्रीवत्तात्रेयः<br>Sri Dattatreya                                     |                 |                    | O.I.                   | , .                                                                                                                                           |

| चकोशे |
|-------|
| 1     |

|   | ग्रन्थनामानि  |                                                                    | ग्रन्थकर्तृनामानि                                                    |                | मु० श्रमु०            | उपलब्धि <b>स्थानम्</b>                               | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | <b>980.</b>   | स्वारमसाकारका रोपदेशलक्षणम्<br>Swatmasakshatkaropadesa<br>Lakshana | श्रज्ञातम् •<br>Not Known                                            |                | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | A.L.                                                 | This seems to be part of some Purana or Samhita. This is addressed by Sri Siva to Skanda.                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| • | ७६१.          | स्वात्मर्स्पूर्तिविलासः<br>Swatmasphurti Vilasa                    | श्रीत्यागराजः<br>Sri Tyagaraja                                       | म<br>G         | "                     | A.L.                                                 | This contains a Tika also.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|   | ७६२.          | स्वात्मानन्दचित्रका<br>Swatmananda Chandrika                       | <b>श्रीस्वानन्दयोगी</b><br>Sri Swananda yogi                         | बे<br>D        | "                     | S.M.                                                 | This work seems to be a learned disquisition<br>on Vedanta. Towards the end of the work<br>the author says ''तस्माद् श्रनुभवरसिको मौनादन्यत्<br>न जानीयात्।''                                                                                                                                                                            |  |  |
|   | ٠ <b>٤</b> 3. | स्वात्मानन्वस्तोत्रम्<br>Swatmananda Stotram                       | श्रीविमलबह्मवर्यः<br>Sri Vimala Brahma Varya                         |                | <b>मु</b><br>P        | S.M.                                                 | The whole is printed in S.M. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|   | ૭૬૪.          | स्वानुभवतरङ्गः<br>Swanubhava Taranga                               | श्रीग्र <mark>द्वेतेन्द्रसरस्वती</mark><br>Sri Advaitendra Saraswati |                |                       | I.O.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|   | હદૂપ.         | स्वानुभवादशः<br>Swanubhavadarsa                                    | श्रीमा <b>धवाश्रमी</b><br>Sri Madhavasrami                           | <b>प</b><br>,, | <b>मु</b><br>;;       | Chow. (S.M.,<br>Bom. R.A.S.,<br>O.I.)                | This work shows Anandanubhava as in a mirror. This is also called "Swatmanubhavadarsa".                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|   | ७६६.          | स्वानुभूतिः<br>Swanubhuti                                          | भ्रज्ञातम्<br>Not Known                                              | ग्र<br>G       | म्न <b>म्</b><br>N.P. | G.O.M.L.                                             | Each half of a sloka ends "Asmyaham".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|   | ૭૬૭.          | स्वानुभूतिप्रकाशः<br>Swanubhuti Prakasa                            | श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः<br>Sri Sadasiva Brahmendra                   | đ<br>D         | <b>मु</b><br>P        | V.V.P. (S.M.)                                        | This consists of 11 verses each ending "Aham".                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|   | ७६८.          | स्वानुभूतिविलासः<br>Swanubhuti Vilasa                              | श्रीकृष्णानन्दसरस्वती<br>Sri Krishuananda Saraswati                  | -              | <b>ग्रम्</b><br>N.P.  | O.I.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|   | હદદ.          | स्वाराज्यसिद्धिः<br>Swarajyasiddlu                                 | श्रीगङ्गाधरेन्द्रसरस्वती<br>Sri Gangadharendra Saraswait             | बे<br>D        | <b>म</b> ,            | N.S. <b>X</b> . (C.O.<br>L., O.I., C.<br>S.C., I.O.) | This is a metrical summary of Advaita doctrines. This consists of 3 Prakaranas. The author himself has written a commentary on this called "KAIVALYA KALPADRUMA". Sri Krishna Sastri of Karungulam has written a Tippani called "Parimala". All the three have been printed by Sri Natesa Sastri of the Aryla Samvardhini Press, Madras. |  |  |

### भद्वेतप्रकरणप्र**न्याः**

| ग्रन्थनामाान |                                               | <b>ग्रन्यकर्तृंनामानि</b>                       | लिपि:              | मु० ग्रम्      | उपलब्ध <del>िस्</del> थानम्           | विवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 500.         | हरिहरभेवधिक्कारः<br>Hariharabheda Dhikkara    | श्रीबोधेन्द्रसरस्वती<br>Sri Bodhendra Saraswati | स्रम्<br>wati N.P. |                | G.O.M.L., S.<br>S.M.                  | This is a treatise criticising the doctrine of the superiority of Vishnu or Siva over the other and concluding that there is no difference between them and that they are one and the same Parabrahma. The views of Sri Sankara in his "Sahasranama Bhashya" and "Gita Bhashya" and of Haradattacharya and Appayya Dikshita are considered herein. |  |
| ८०१.         | हरिहराद्वैतभूषणम्<br>Hariharadvaita Bhushanam | श्रीबोघेन्द्रसरस्वती<br>Sri Bodhendra Saraswati |                    | <b>मु</b><br>P | G.O.M.L. (C<br>O.L., A.L. S.<br>S.M.) | This has been printed with Karikas by the G.O.M.L., Madras.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

# ।। इति शम् ।।



# ADDENDA ET CORRIGENDA

# INTRODUCTION

# Part I

| Page     | Col.   | Line | For               | Read            | Page         | Col. | Line      | For               | Read                    |
|----------|--------|------|-------------------|-----------------|--------------|------|-----------|-------------------|-------------------------|
| iii      | 2      | 4    | After "Parama G   | Juru            | xv           | 1    | 27        | बुधै:             | ડનુધૈ:                  |
|          |        |      | add "other Brah   | ıma-            | 13           | 2    | 15        | Ånadna            | Anada                   |
|          |        |      | vidya Samprad     | ayacharyas"     | ,,           | ,,   | 16        | Advaita           | Advaitic                |
| iii      | 2      | 22   | "hear"            | "Here"          | <b>x</b> vii | 1    | 4         | onc               | One                     |
| **       | ٠,     | 30   | ʻiswari'          | "Iswari'        | **           | 2    | 3         | शम्भं             | <b>गम्भुम्</b>          |
| ,,       | 1      | 14   | as                | is              | ,,           | ,,   | 5         | Puranas           | (j) Puranas             |
| v        | ,,     | 15   | brahma            | Brahma          | xviii        | 1    | 20        | दुःखाज्ञानमयो     | दुःखाज्ञानमया           |
| ,,       | • • ,, | 27   | scrach            | scarch          | "            | 1    | Last line | अ<br>आत्मानो      | ्र<br>आत्मनो            |
| vi       | 2      | 18   | "consiousness"    | "consciousness" | xx           | 1    | 22        | प्रभुं            | प्रभुं                  |
| ix       | 1      | 12   | 'vanishes'        | 'vanish'        | xxii         | 1    | 22        | सकलागगमैः         | सकलागमै:                |
| "        | ,,     | 28   | ,,                | 11              | ,,           | 2    | 20        | Advaidic          | Aovaita's               |
| ,,       | 2      | 4    | 'women'           | 'woman'         | ,,           | 2    | 22        | नामस्वरूप         | नामरूप                  |
| **       | ,,     | 7    | 'sapcc'           | 'space'         | xxiii        | l    | last line | brisking          | bristling               |
| x        | 1      | 13   | सा हि             | स हि            | ,,           | 2    | 29        | consequestly      | consequently            |
| ,,       | ,,     | 22   | रुक्मात्रं        | रुक्माभं        | xxiv         | 1    | 7         | Vastrapaharana    | • •                     |
| ,,       | ,,     | ,,   | स्वग्रधी          | स्वप्नधी        | xxv          | 1    | 1         | •                 | put within brackets     |
| xi       | 1      | 19   | Vyakarana         | (e) Vyakarana   |              |      |           |                   | (सर्वज्ञानोत्तर)        |
| xii      | 2      | 1    | The Nyaya         | (f) The Naya.   | ,,           | ,,   | 17        | तदात्मनमुपासीत    | नदात्मनम् <u>पासी</u> न |
| 3)       | ,,     | 24   | suras             | sutras          | ,,           | ,,   | 21        | ·3                | put within brackets     |
| xtii     | 1      | 26   | संस्कारात्रिभवात् | संस्काराभिभवात् |              |      |           |                   | (सृप्रभेदागम)           |
| ,,       | 2      | 8    | Purva             | (g) Purva       | xxviii       | 1    | 26        | Trhingnana        | Tirugnana               |
| ,, •     | 2      | 20   | absotute          | absolute        | 1)           | "    | 27        | trasumates        | transmutes              |
| xvi      | 1      | 12   | निष्टं            | नष्टं           | ,,           | ,,   | 11        | his               | His                     |
| ,,       | ,,     | 28   | कारका             | कारिका          | ,,           | ,,   | 29        | close the bracket |                         |
| ,,       | 2      | 17   | नस्तः             | न स्तः          |              |      |           | after "Thou"      |                         |
| <b>,</b> | 2      | 20   | How               | how             | 1)           | 2    | 31        | perferce          | perforce                |
| ,,       | 2      | 25   | he                | Hc `            | xxix         | 1    | 29        | bye-paths         | bypaths                 |
| xv       | 1      | 18   | rad ot            | to              | **           | 2    | 13        | reconsiliation    | reconciliation          |

| Page        | Col.        | Line                    | For .             | Read                                                              | Page | Cal | Line . | For | Bead                                                     |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----|----------------------------------------------------------|
| XXIX<br>XXX | 2<br>1<br>1 | last but one<br>2<br>13 | Bhagavat<br>परमाथ | Bhagavad<br>परभार्थ<br>add after "he says"<br>''in his Bhashya on |      |     | 16     |     | Brahmasutra 1-1-4" add after "place" "Bhashya on 3-3-53" |

## Part II

| Page    | Gal  | Line     | For                          | Read                        | Page     | Col. | Line | For               | Read                               |
|---------|------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------|------|------|-------------------|------------------------------------|
| xxxi    |      |          | In this part : "Brahmanandi" | substitute "brahmanadi" for | xxxviii  | 2    | 16   | add               | "his" before "peregri-<br>nations" |
| xxix    |      | 2        | ब्रह्मानन्दी                 | ब्रह्मनन्दी                 | **       |      | 25   | wirting           | writing -                          |
|         |      | 20       | Jnottama                     | Gnanottama                  | xxxix    |      | 10   | put a comma (,)   | after "Sankara"                    |
| ,,      |      | 22       | प्रामाणयं                    | प्रामाण्यं                  |          |      | 22   | add after         | "Narasimhadri"                     |
| xxxii   |      | 14       | विज्ञानात्प्रक               | विज्ञानात्प्राक्            |          |      |      |                   | In the edition of                  |
|         |      | 15       | प्रमानैव े                   | प्रमातैव े                  |          |      |      |                   | Vedanta Satva Vi-                  |
|         |      | 16       | प्रमाणत्वत्वेन               | प्रमाणत्वेन ं               |          |      |      |                   | veka by Mysore ori-                |
|         |      | 11       | add before "D                | ur-                         |          |      |      |                   | ental Institute he                 |
|         |      |          | ga Sapta                     | sati"                       |          |      |      |                   | is said to belong                  |
|         |      |          | Commentary                   | of                          |          |      |      |                   | to Nilachala (Sholin-              |
| xxxiii  |      | 16       | add after "Pat               | nd-                         |          |      |      |                   | gher)                              |
|         |      |          | dya "since po                | in-                         |          |      | 5    | omit ,            | after 'sariraka''                  |
|         |      |          | ted in''                     |                             |          |      | 17   | to                | on                                 |
| XXXIV   |      | l        | books                        | worbs                       | Хl       |      | 3    | scholiast         | Scholiumi                          |
| xxxvi   | Page | number t | o be corrected fro           | m 'xxyvi' into 'xxxvi'      |          | 1    | 14   | -do-              | -do-                               |
|         | 1    | 5        | enternal                     | eternal                     |          | ,,   | 20   | "to awaken"       | "to have awakened?"                |
|         | 1    | 10       |                              | Put a quotation mark        |          | 2    | 15   | put in within bra |                                    |
|         |      |          |                              | at the end of the para      |          | ,,   | 27   | "Amalanada"       | "Amalananda"                       |
|         |      |          |                              | after "them"                | XXXXIV   | 2    | 7    | omit              | "belonged to the 16th              |
| *xxxvii | 1    | 25       | add after                    | "sutras" and "a little      |          |      |      | •                 | century"                           |
|         |      |          |                              | more"                       | xxxxv    | 2    | 16   | तिम्नर्गुणं       | यन्निर्गण                          |
| xxxym   | 2    | 4        | sokas                        | slokas                      | xxxxviii | 1    | 30   | Givindapanda      | Govindananda                       |
|         |      |          |                              |                             |          |      |      | 4                 | •                                  |

| Page     | Col.  | Line         | For              | Read                     | Page    | Col.     | Line      | For         | Read                    |
|----------|-------|--------------|------------------|--------------------------|---------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| xxxxix   | 1     | last line    | रसयनम्           | रमायनम्                  |         |          |           |             | Sarathi                 |
| L        | 2     | 11           | Brahmhabindu     | Brahmabindu              | 5       | 2        | 26        |             | add Chidanandatma-      |
| lii      | 2     | 9 and 10     | "He was          |                          |         |          |           |             | ka Stotra 55            |
|          |       |              | Tanjore"         | "He was an inhabi-       | ,,      | 3        | 17        |             | add "Jaganmithyaseva    |
|          |       |              |                  | tant of the same         |         |          |           |             | Dipika 90''             |
|          |       |              |                  | village''                | 6       | i        | 20        |             | after ''Vivarana'' ad l |
| ,,       | 1     | 16           | Bhtatta          | Bhatta                   |         |          |           |             | "Vyakhya"               |
| liii ,,  | 2     | 1            | omit "Gita Sunda | ra''                     | ,,      | 3        | 24        |             | add"Tatparya Bodhi-     |
| liii     | ٠,    | 22           | Omit "one"       |                          |         |          |           |             | ni Panchadasi Vya-      |
| lv       | 2     | 7            | after "10" add   | "principal"              |         |          |           |             | khya 104°               |
| lvii     | 1     | 1            | Ganpat           | Ganapati                 | 8       | 1        | 28        |             | add do Vyakhya Suka-    |
| **       | 2     | 15           | ni               | in                       |         |          |           |             | prakasa Vivechan 103•   |
| Index of |       |              |                  |                          | **      | 1,       | last line |             | add Brahmananda         |
| Index of | MOLKS |              |                  |                          |         |          |           |             | Sarasvati 104           |
| 1 .      | 1     | 16           | 45               | 48                       | 1,      | ,,       | ,,        |             | ., Kshiraswami 105      |
| ••       | 2     | 19           |                  | add "Advaitha Bodha      | ,,      | 2        | 33        |             | add Ramadasa 105        |
|          |       |              |                  | <b>73''</b>              | **      | ,,       | ,,        |             | , Jehcharama 105        |
|          |       | 30           |                  | add "Advaita Siddhi      | 9       | 1        | 1         | Panchadasi  | Panchikarana            |
|          |       |              |                  | Ratna <b>7</b> 8"        |         |          | _         | Anusandhana | Atmanusandhana .        |
|          | 3     | last but 3 l | ine              | add "Acharya Karika      | ,,      | ,,       | 2         | Viachana    | Vivechana               |
|          |       |              |                  | 82"                      | "       | 1        | 25        |             | Omit "Sudarsana"        |
| 3        | 1     | 16 and 17    |                  | omit "Atma Tatva         | 10      | 2        | 15        |             | Omit "Bodharya"         |
|          |       |              |                  | Vivcka''                 | 10      | 2        | 26        |             | add "Brahma Nirama-     |
| 3        | 3     | 2            |                  | add after "Ananda-       |         |          |           |             | yashtaka 113"           |
|          |       |              |                  | dipika'' "Vivarana"      |         |          |           |             | Samsara Tharani         |
|          |       | 9            |                  | After "Anandanub-        |         |          |           |             |                         |
|          |       |              |                  | hava" add "Abhoga<br>33" | Body of | the work | :         |             |                         |
|          |       | 16           | Kanttirava       | Kantirava                | 1       | 10       |           | Omit "It    | is not clear if this is |
|          |       | 28           | Balapusker       | Balakrishnananda         | •       | 117      |           |             | "and substitute". This  |
|          |       | 13           | 1300 tap (take)  | add "Sadasiva Brah-      |         |          |           |             | illed Vedantha Dipika". |
|          |       | 10           |                  | mendra 19"               | 2       | Note to  | entry 16  |             | napati" Omit "onc"      |
|          |       | 33           |                  | add Khandana Khan-       | 6       | 60       | Saraswti  | Saraswat    |                         |
|          |       | 33           | 1 .              | da Kadya Vyakhya         | 8       | 70       | 244 14.77 |             | Thythirceya" into "Tya- |
|          |       | 41           | <i>y</i> .       | an rading way and year   | U       |          |           | SWITTE      | ,                       |

| Page | Entry     | For         | Read                                                                | Page | Entry     | For                 | Read                                       |
|------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|
| 9    | 88        |             | ithareeya" wherever it occurs.<br>After beginning add "अम्भस्यपारे" | 31   | 5         |                     | "Do" into Chowkhamba and G.O.M.L."         |
| 11   | 105       | Sarawati    | Saraswati                                                           | ,,   | 6         | •                   | omit "M.P.H." and add at the               |
| 12   | Note to e | entry 113   | Omit 'Vidhusekhara Bhattachar-<br>ya' and in the sixth line of the  | ,,   |           |                     | end "since printed in G.O. M.L."           |
|      |           |             | note <i>Omit</i> "There is a school xxxx Dravidacharya".            | ,,   | 7         |                     | add at the end "Since printed in G.O.M.L." |
| 13   | 120       |             | Narasimhaswami Narasimihas-                                         |      | 14        | Sarswati            | Saraswati                                  |
|      |           |             | rami                                                                | 32   | 20 and 21 |                     | add at the end 'since printed in           |
| 15   | 133       |             | A. S. to Kavita Subrahmanya                                         |      |           |                     | G.O.M.L."                                  |
|      |           |             | Sastri, Narasaraopetta, Guntu                                       | 33   | 26        | आत्मानन्द           | अमलानन्द                                   |
|      |           |             | Dist. A.P.                                                          |      |           | $\Lambda$ tmananda  | Amalananda                                 |
|      | 134       | Upanishad   | Upanishads.                                                         | ,,   | 34        | A.D.                | A.L.                                       |
|      | ,,        | treacd      | treated                                                             | ,,   | 35        | "said to be"        | "said to have been"                        |
|      | **        | kena        | Kena                                                                | 34   | 37        | "Bhasya"            | "Bhashya"                                  |
| 16   | 143       | purva and   | Purva and Uttara.                                                   | ,,   | 41        | अज्ञातं             | अद्वैतानन्दसरस्वतीशिष्य                    |
|      |           | uttara      |                                                                     |      |           | unknown             | Advaitananda Saraswati Sishya              |
| 18   | Note      |             | T.A. into T.L.                                                      | 35   | 57        | Reputation          | Refutation                                 |
|      |           |             |                                                                     | 36   | 68        | add at the end      | "said to have been printed in              |
|      | ••        | Swcsaswatra | Swetaswatara                                                        |      |           |                     | Telugu and Sanskrit"                       |
|      |           |             | add after प्रकीर्णा उपनिषदः                                         | 39   | 88        | Edit                | Edited                                     |
| "    |           |             | "Miscellaneous Upanishads".                                         | ,,   | 89        | Sankya              | Sankhya                                    |
| 19   | 14        |             | Omit "Also saidCalcutta"                                            |      |           | add at the end      | "said to have been printed in              |
| 26   | 95 No     |             | Ratnavali                                                           |      |           |                     | Calcutta"                                  |
| 27   | 2 and     | 7 Bhagavat  | Bhagavad                                                            | 41   | 115       | add at the end      | "There is a commentary by                  |
| 28   | 15        |             | add Vijayanagara Suchi after "O.I.".                                |      |           |                     | Sesha Yadava Pandita, Jaipur<br>Library"   |
|      | 17        |             | omit "This is a rare work" and                                      | ,,   | 119       | वदान्त              | वेदान्त                                    |
|      |           |             | add "same as 207 below"                                             | 42   | 121       | पुरुषार्थं सुबोविनी | पुरुषार्थसुबोधिनी                          |
| 29   |           |             | omit entries 23 and 24                                              | **   | 124       | add at the end      | "Since printed in G.O.M.C."                |
| 30   |           |             | add at the end "Prakasatma is                                       | ,,   | 127       |                     | omit "S.S.J.L."                            |
|      |           |             | said to have written a metrical                                     | 43   | 132       | B.O.R.G.            | B.O.R. 1                                   |
|      |           |             | commentary on Brahma Sutra's                                        | **   | , 133     |                     | add "T.S.S." after "U.U.P."                |
|      |           |             | Das Gupta                                                           | 44   | 145       | difference          | differences                                |
|      |           |             |                                                                     |      | •         | Ä                   |                                            |

| Page       | Entry      | For            | Read                                       | age      | Entry         | For                  | Read                                 |
|------------|------------|----------------|--------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| 44         | 148        |                | omit 148                                   | 53       | 33            | •                    | omit "one" Sivananda Gir-            |
| 45         | 152        | add at the end | "The author himself is said to             |          |               | •                    | vanendra                             |
|            |            |                | have written a commentary on               | ,,       | 40            | Swopanjana           | Swopajna                             |
|            |            |                | this" Das, Gupta.                          | 54       | 45            | • •                  | add at the end "since printed in     |
|            | 158        |                | omit at the end                            |          |               |                      | Λ.S."                                |
| 46         | 165        | add at the end | "Attributed to Ananyanubhava               | ,,       | 48            | R.M.M.               | R.M.                                 |
|            |            |                | Guru of Prakasatma"                        | 55       | 61            |                      | add at the end "since printed in     |
|            | 169        |                | add "Santiniketanem" after G.O.            |          |               |                      | A.S.''                               |
|            |            |                | M.L.                                       | 56       | 69 and 70     | )                    | add "since printed in A.S."          |
| 47         | 175        |                | add "said to have been printed             | 57       | 76            | <b>M</b> adhusudhana |                                      |
|            |            |                | in G.O.M.L."                               | 59       | 84            | Add at the end       | "There is a commentary by            |
|            | 7 <b>7</b> | "cstablished"  | "establishes"                              |          |               |                      | Gangadharendra.                      |
|            |            | Studing        | studying                                   |          | 87, 88, 91, 9 | 92                   | add G.P.P." under the heading        |
| 48         | Note       | omit "entry 5" | add after '8' "being printed by            |          |               |                      | उपलब्धिस्थान                         |
|            |            |                | the Advaita Sabha''                        | 60       | 95            |                      | add ''सत्यानन्दमरस्वती''             |
|            |            | Samanya        | Samanyaya                                  |          |               |                      | Satyananda Suraswati G.P.P.          |
| 40         | _          | add after      | "Anandapurna" "Vidyasagara"                | ,,       | 99            | "escation"           | "creation"                           |
| <b>4</b> 9 | l          |                | add "since printed by Advaita              |          |               | "M.O.L."             | "M.P.L."                             |
|            | 4          |                | Sabha".                                    |          |               | Bhashya by           | "Bhashya is by"                      |
|            | 4          |                | For "श्री शंकराचार्य" Sri Sankara          | **       | 100           | LO.                  | G.P.P.                               |
|            |            |                | substitute"अभिनवनारायणेन्द्र(Abhina-       | 61       | 101           | Karmanyasa           | Karnayasa                            |
|            |            |                | va Narayanendra) and "This is              | "        | 106           | Popular              | Popular work                         |
|            |            |                | says" "This cannot be sri                  | 62       | 110           |                      | add "since printed in A.S."          |
| 49         | ~          |                | Sankara's as the author says".             | "        | 113           | 'Sankar''            | "Sankara"                            |
| 49         | 7<br>8     |                | omit "not clear if this is"                |          |               |                      | omit "Therefore" add "he be"         |
|            | 8          |                | add at the end "A book printed             | 60       | 110           |                      | after "if".                          |
|            |            |                | in Hardwar in sam. 1899 men-               | 63       | 118           | 1                    | add at the end "He bows to           |
|            |            |                | tions Govinda Bhagawatpada as the author". |          |               |                      | jagannatha, who was also the         |
| 50         | 13         |                | as the author.  add after the "            |          |               |                      | Guru of Narasimhasrami",             |
| 10         | 13         |                | Anubhavollasa printed in A.S.              |          | 100           | 11 1                 | Printed in A.S.                      |
|            | 15         |                | add at the end "said to have been          | **       | 120<br>122    | block                | gloss                                |
|            | 13         |                | printed by Jivananda Vidya-                | ,,<br>66 | 143           | 175                  | 1750                                 |
|            |            |                | sagara, Calcutta.                          | OO       | 1.43          |                      | add after "Vidyaranya and" "another" |

| Page | Entry | For              | Read                             | Page | Entry         | For          | Read                               |
|------|-------|------------------|----------------------------------|------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 66   | 147   | 788              | 1788                             | 73   | 21            |              | add at the end "Printed by         |
| 67   | 154   |                  | add after 153"Vignana Nowka      |      |               |              | Karnatak Visva Vidyalaya"          |
|      |       |                  | Vyakhya" by Mukunda, Printed     | ,,   | 24            | Ghanasyama   | Ghanasyama                         |
|      |       |                  | by A.S."                         |      |               | Sannyasi     | Sanyasi.                           |
|      | 156   | add at the end   | "Sri chandrasekhara Bharati of   | 74   | 32            |              | Take the entry in the column of    |
|      |       |                  | Sringeri is said to have written |      |               |              | this entry to the end of entry 31. |
|      |       |                  | a commentary on some portion     | 75   | 45            | अद्वैतविवेक  | अर्ढेततत्त्वविवेक                  |
|      |       |                  | of this".                        |      |               | Advaida      | Advaita Tatva Viveka               |
|      | 162   | M.O.S.           | M.O.I.                           |      |               | Viveka       |                                    |
| 68   | 164   | add at the end:  | , ,                              | 76   | 57            |              | add at the end "Attributed to      |
|      |       |                  | Printed by A.S.                  |      |               |              | Narasimhaswami''                   |
|      | 168   | add at the end   | Printed by S.O.M.R.              | 77   | Last line     |              | Close the bracket after "Mannar-   |
|      | 170   | ••               | Printed in A.S.                  |      |               |              | gudi''                             |
| 69   | 171   | देहादं देहादी    |                                  | 78   | 67            | Madhavananda | Madhusudana                        |
|      |       | देहिनं           | देहिनां                          | 79   | 81            |              | omit the 2nd very before "useful"  |
|      | 172   |                  | add at the end: "same as Vignana | ,,   | ,,            | Pramartha    | Paramartha                         |
|      |       |                  | Nowka" since printed in A.S.     | 81   | 97            | Omit 97      |                                    |
|      | 173   | बेदान्तोदय-      | वेदान्तार्थ–बोघार्थं             | ,,   | 102           | I.O.         | O.I.                               |
| 70   | Note  | बोधोदय           | Add "Patanjali Yogasutra Bha-    | 82   | 106           | Adyatma      | Adhyatma                           |
|      |       |                  | shya Viyarana since printed in   |      | 112           | omit 112     |                                    |
|      |       |                  | S.O.M.L."                        | 83   | 116 and 117   | omit 116&117 |                                    |
| 71   | 1     |                  | add after this "Akhandikya Rasa  | 85   | 141-Note      | "imprtant"   | "important"                        |
|      |       |                  | printed in G.O.M.L."             |      | Last line     | worldy       | worldly                            |
|      | 7     | is the brother's | is the younger brother           | 86   | 152           | गोविन्दं     | गौरीशं                             |
|      |       | son              |                                  | ,,   | 156           | Jara         | jara                               |
| 72   | 13    |                  | add at the end: "Printed by the  | 87   | 162           | Sanakar      | Sankar                             |
|      |       |                  | Indian Institute of Philosophy". |      | 163           | Advaitic     | Dwaitic                            |
|      |       |                  | add after $13$ ू अद्वैतस्वमुधा,  | 87   | Note 2nd line | e Temil      | Tamil                              |
|      |       |                  | अनन्तकृष्णशास्त्री               | 89   |               |              | add after 188: Guhadhikarana       |
|      |       |                  | Advaita Tatva Sudha              |      |               |              | Vichara                            |
|      |       |                  | Anantakrishna Sastri             |      |               |              | (Kasi Timmacharya) Printed in      |
|      |       | <b>A</b> •       | Nurani, palghat.                 |      |               | <u></u>      | A.S.                               |
| 72   | 14    | अद्वैतदर्पणः     | अद्वैतदर्पणम्                    | 90   | , 191         |              | कादिविमतं (Charvakadi              |
|      | 17    | Sundaraya        | Sundararajan                     |      | •             | ka Vimatham) | 1                                  |
|      |       |                  |                                  |      | 1             | <b>)</b> (   | fire                               |

| Page | Entry       | For                 | Reas                                                               | Page | Entry           | For                       | Read                               |
|------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| 91   | 200         | अज्ञातं (Not known) | लक्ष्मीनिसहशास्त्री Labshmi Nari-<br>simha Sastri. Printed in A.S. | 105  | 343 Note<br>344 | Panchaprakarni<br>Sastres | Panchaprakarani<br>Sastri's        |
| ,,   | 204         | thet                | the                                                                | 106  | 350             |                           | "Since printed in S.M. Scens to    |
| 92   | 216         |                     | add A. L. after G.O.M.L.                                           |      |                 |                           | be by Sureswara as the com-        |
| 93   | 222         |                     | add do after S.M.                                                  |      |                 |                           | mentator says                      |
| 97   | 250         |                     | 260 Printed by Madras Uni-                                         |      |                 |                           | ''स्वकीये पञ्चीकरणवार्तिक''        |
|      |             |                     | versity.                                                           | 107  | 353             | "The author               | "The author is the"                |
| **   | 264         | 'Skanda to Siva'    | "Siva to Skanda"                                                   |      |                 | the"                      |                                    |
|      |             | 'Sitthosmi'         | "Stithosmi"                                                        |      |                 | "This treats              | "This treats about"                |
| "    | 266         | तत्वान्भव           | तत्त्वान्भवप्रकरण                                                  |      |                 | with"                     |                                    |
|      |             | (Tatwanubhava)      | (Tatwanubhaya (Prakarana)                                          | 109  | 385             | सरस्वती                   | भारती                              |
| 99   | 279 and 281 | •                   | Since printed in A.S.                                              |      |                 | (Saraswati)               | (Bharati)                          |
|      | 281         | Snkara              | Sankara                                                            |      | 390             | <b>सदानन्द</b>            | सदान-दच्याम:                       |
|      | 290         | व्यास्ख्यालक्षण     | व्यवस्थालक्षण (Vyavastha Lak-                                      |      |                 | (Sadanda)                 | (Sadananda Vyasa)                  |
|      |             | (Vyakhya Laksh      | ana) shana)                                                        | 111  | 408             |                           | "Since printed in T.S.S."          |
| 100  |             | Take the last       | "This is attributed by one                                         |      | 415             |                           | "This is part of a commentary on   |
|      |             | entry in 299        | Ramaswami" to entry 300.                                           |      |                 |                           | Pushpa Danta's Siyamahimta         |
| 101  | 310         | refarred to         | referred to                                                        |      |                 |                           | Stotra," This is the commen-       |
| 102  | 315         |                     | Since printed in A.S.                                              |      |                 |                           | tary on the verse beginning        |
|      | 316         |                     | Since printed by Madras Univer-                                    |      |                 |                           | with "Trayi Sankhyam Yogam",       |
|      |             |                     | sity.                                                              |      |                 |                           | The commentary discusses it.       |
| 103  | 320         |                     | Since printed by A.S.                                              |      |                 |                           | Substitute the above for the       |
|      | 321         |                     | Since printed in Annuals                                           |      |                 |                           | present entry in the same          |
|      | 321         |                     | of the Madras University.                                          |      |                 |                           | column.                            |
| 103  | 330         |                     | Since printed by A.S.                                              | 111  | 408             |                           | "Since printed in T.S.S."          |
| 104  | 331         |                     | Add at the end"Extracts from this                                  |      | 415             |                           | "This is part of a commentarp on   |
|      |             |                     | are printed in A.S. Edition of                                     | 112  | 421             | आनन्दज्ञान                | आनन्दस्यम्पानायं भगवन् 💮 🤭         |
|      |             |                     | Nyayaratna Dipavali".                                              |      |                 | (Anandagnana)             | (Anandaswarupa Bhagayan)           |
| -    | 333         |                     | Madras University A.S.                                             |      | 423             | annather                  | another                            |
| 105  | 334         |                     | Extracts printed in A.S.                                           | 113  | 425             |                           | Add at the end "This is said to be |
|      | 335         | पदार्थनिर्णय        | पदार्थतत्वनिर्णय                                                   |      |                 |                           | a commentary on Atmabodha".        |
|      |             | (Padartha           | (Padartha Tatwa Niranya)                                           |      | 433 Last wo     | rd Naha                   | Nah                                |
|      |             | Nirnaya)            | , ,                                                                | 114  | 430             | Concept                   | Concepts                           |
|      | 337         | 100                 | Printed by A.S                                                     |      | 437             | •                         | Omit "into"                        |

| Page  | Entry       | For                   | Read                                   | Page | Entry           | For          | Read                             |
|-------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 115   | 453         |                       | Add Since printed in A.S.              | 129  | 586 Note        | Dindimaha    | Dindimah                         |
| 116   | <b>4</b> 56 |                       | Since printed in A.S.                  |      | lst line        |              |                                  |
|       | 457 Note    | advaita               | Advaitic                               | 131  | 598             |              | Omit "on" before "Krishna-       |
|       |             | 23rd sloka            | 23rd slokas                            |      |                 |              | natha" and add "sri Yagnasami    |
|       |             | brought in            | brought in to                          |      |                 |              | Sastri has written a Sangraha of |
|       |             | he asks to            | he asks us to                          |      |                 |              | Vcdanta Paribhasha.              |
|       | 459         | Rri                   | Sri                                    |      | 602             | A.I.         | O.I.                             |
| 119   | 482 Note    | thay                  | they                                   |      |                 |              | Put a stop (.) after Vyakhya.    |
|       | 483         |                       | Take the remarks here to the           |      | 605             | Naither      | neither                          |
|       |             |                       | previous entry.                        | 132  | 625             | G.P.         | G.P.P.                           |
| 120   | <b>489</b>  | मननमाला               | मानमाला                                |      | 626             |              | Since printed in A.S.            |
|       |             | (Mananamala)          | (Manamala)                             |      | 630             | Kavaya       | Kavya                            |
|       |             |                       | Since printed in Adyar.                | 134  | 630             | Systmatised  | Systestemised                    |
| 123   | 528         | his                   | hi <b>m</b>                            | 135  | 644             |              | Sinca printed in A.S.            |
|       | (last line) |                       |                                        | 136  | 660             |              | Omit M.P.P.G.                    |
|       | 529         | alligorical           | allegorical.                           |      | Note 2nd line   | manjary      | manjari                          |
| 125   | 545         | लिङ्गभ ङ्गरात व्यास्य | ा लिङ्गविभङ्गम्बित शतकव्या <b>ख्या</b> | 138  | 674             | After this   | add Satabhushani                 |
|       |             | (Linga Bhanga         | (Linga Vibhanga Mukti Sataka           | 138  | 677             | N.P.         | P.                               |
|       |             | Sataka                | Vyakhya)                               | 139  | 688             | Paramavastu- | Paramavastaswarupa Nirupana      |
|       |             | Vyakhya)              |                                        |      |                 | swana        |                                  |
|       |             | test                  | Text                                   |      |                 |              | add "Govindashtaka Vyakhya       |
|       | 546         | Illestrate            | Illustrate                             |      |                 |              | Anandagiri Printed in A.S.       |
|       | 547         | tecches               | teaches                                | 141  | 706             |              | add shatpadi Vyakhya Sankara     |
| 126   | 557         | Summery               | summary                                |      |                 |              | Teertha, Printed in A.S.         |
| 127   | 562         | Modae                 | Model                                  |      |                 |              | शतभ्षणी अनन्तकृसेष्णशास्त्री     |
|       | 565         | Matreal               | Metrical                               |      |                 |              | Satabhushani Anantakrishna •     |
|       | 567         | religeous             | religious                              |      |                 |              | Sastri. Available with the Au-   |
|       | 569         |                       | sine printed in $\Lambda$ .S.          |      |                 |              | thor, Nurani Palghat. Reply      |
| 128   | 572         | maharashtra           | Maharashtra                            |      |                 |              | to Satadushani of Vedanta        |
|       | 577         | Sir                   | Sri                                    |      |                 |              | Desika.                          |
|       | 578         | Vayasa                | Vyasa                                  | 144  | 74 <del>4</del> |              | add Sadananda and Lokesa are     |
| , 129 | 584 Note    | Tattwama-             | Tattwamasi                             |      |                 |              | said to have written commen-     |
|       |             | Tatwami               | Tattwamasi                             |      |                 |              | taries on this.                  |
|       | 2nd line    | rcmund                | remind                                 | 146  | - 1 755         |              | Jidd Commentary on 754           |
|       |             |                       |                                        |      | / (             |              |                                  |

| Page | Entry | For | Read                                                                                                   | Page | Entry | For *    | Rec                                         | nd            |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------------|---------------|
| 147  | 763   |     | Substitute for "just as a brush".  "The author compares it to a brush".  add at the end: This is being | 148  | 776   | मु<br>P. | printed by Mys<br>Institute.<br>अम्<br>N.P. | sore Oriental |

## LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THIS CATALOGUE

| $\Lambda.G.M.$            | Achyuta Grantha Mala, Banaras.                      | I.C.C.         | Indian Classic Office, Palghat, Kerala.               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| $\rightarrow \Delta A L'$ | Adyar Librury.                                      | J.M.P.L.       | Jaipur Maheraja's Palace Library, Jaipur.             |
| $\Lambda.N.$              | Anandasrama, Poona.                                 | J.O.R.         | Journal or Oriental Research, Madras.                 |
| A.S.                      | Adyaita Sabha, Kumbakonam.                          | <b>ј.Р.</b>    | Jain Bhandar, Jaisalmere.                             |
| A.S.L.                    | Anup Sankrit Library, Bikaner.                      | J.P.B.         | Jagadish Press, Bombay.                               |
| A.U.                      | Annamalai University, Annamalainagar, Madras State. | K. K.          | Kamakoti Kosasthan, Francis Joesph St. Madras.        |
| Bep. R.A.S.               | Bengal Royal Asiatic Society, Calcutta.             | K.V.S.S.       | Kavita Subrahmanya Sastri, Narasaraopet, Guntur       |
| <sub></sub> B.O.R.I.      | Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.      |                | District, A.P.                                        |
| B.P.                      | Balamanoruma Press, Madras,                         | M.L.J.         | Madras Law Journal Press, Madras.                     |
| Bom, or B.R.A.S.          | Bombay Royal Asiatic Society.                       | M.P.L.         | Maharaja's Palace Library, Trivandrum.                |
| B.S.P.S.                  | Bombay Sanskrit and Prakrit Series.                 | M.P.M.         | Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta. |
| B.U.                      | University of Bombay,                               | M.U.           | University of Madras.                                 |
| ,C,                       | Catalogus Catalogoram.                              | M.U.L.         | University of Mysore (Oriental Institute).            |
| Xhow,                     | Chowkhamba Book Dept., Banaras.                     | N.S.P.         | Nirnaya Sagar Press, Bombay.                          |
| .O.L.                     | Curator's Office Library, Trivandrum.               | O.I.           | Oriental Institute, Baroda.                           |
| :O.P.                     | Calcutta Oriental Press.                            | O.M.L.         | Oriental Manuscript Library, Ujjain.                  |
| .P.B.                     | Central Provinces and Berar Library,                | P.S.           | Pundit Series, Allahabad.                             |
| .S.C.S.                   |                                                     | P.U.S.M.L.     | Punjab University Sanskrit Manuscript Library.        |
| .S.C.                     | Calcutta Sanskrit College Library.                  | R.P.           | Rajeswari Press, Banaras.                             |
| f i                       | Calcutta University.                                | R.S.P.         | R. S. Subramania Vadhyar and Sons, Kalpati, Palghat.  |
| D.P.                      | Dwaipayana Press, Calcutta.                         | S.R.           | Saraswati Bhavan, Banaras.                            |
| D.V.P.                    | Deiva Vani Press, Secundrabad.                      | S.C.           | Sanskrit College, Bararas.                            |
| E.T.L.                    | E.T. Lazarus and Co., Banaras.                      | S.M.           | Saraswati Mahal, Tanjore.                             |
| G.K.M.                    | Granthalaya Adhyabsha, Karaveer Sankaracharya       | S.S.M.         | Sri Saniaracharya Mutt, Kumbakonam.                   |
|                           | Press, Kolhapur.                                    | S.V.L.         | Sakti Vinayake Lanc, Banaras.                         |
| G.N.P.                    | Gopal Narayan Press, Bombay.                        | S.V.P.         | Sri Vidya Press, Kumbakonam.                          |
| G.O.S.B.                  | Gaikwad Oriental Series, Baroda.                    | T.L.           | Tiruvidamarudur Temple Library, Tiruvidamarudur,      |
| G.O.M.L.                  | Government Oriental Manuscripts Library, Madras.    |                | Tanjore District,                                     |
| G.O.S.                    | Government Oriental Series, Poona;                  | T.S.S.         | Trivandrum Sanskrit Scries.                           |
| G.P.                      | Gita Press, Gorakhpur.                              | U.P. or P.W.L. | University of Pennyselvania, Philadelphia, U.S.       |
| G.P.P.                    | Gujarat Printing Press, Bombay.                     | V.P.           | Vani Press, Vijayawada.                               |
| G.V.P.                    | Gopal Vilas Press, Kumakonam.                       | V.S.S.         | Vijayanagar Sanskrit Series, Banaras.                 |
| I.O. or I.O.L.            | India Office Library, London.                       | V.V.P.         | Vani Vilas Press, Sranangam.                          |